सुद्रक

पं० कैलासनाथ भागव,

मार्गवभूपण प्रेस, गायघाट, वनार्स



### पञ्चम कर्मग्रन्थका अनुक्रम

| १ पानवाईका परिचय<br>२ प्रकाशकका वक्तव्य        |
|------------------------------------------------|
|                                                |
| 6                                              |
| ३ पूर्वकथन १०-२१                               |
| ४ सम्पादकका वक्तव्य २५-२५                      |
| ४ प्रस्तावना १-४१                              |
| १ कमें सिद्धान्त १-२०                          |
| २ कर्मनियम्बर साहित्य                          |
| ३ वनीच क्यांगच्य                               |
| 44-8                                           |
| 8 1 - 8 6                                      |
| ४ पञ्चमकर्मेष्ट्रन्थका विषयानुक्रम             |
| ६ पञ्चम कर्मेत्रन्थ १-३४८                      |
| ७ परिशिष्ट ३४१-३७१                             |
| १ मूल गाथाएँ ३४३-३५०                           |
| २ गाथाओंका अकारादि अनुक्रम ३५१-३५३             |
| 3 2000000000000000000000000000000000000        |
| 110-647                                        |
| 740-747                                        |
| ५ पिण्डप्रकृतिके सूचक शब्दोंका कोश ३६६         |
| ६ उपयुक्त अन्थोंकी सूची तथा संकेतविवरण ३६७-३७० |
| ও ন্তুব্দিপর ২৬ ১                              |

|   | ** * |  |  |
|---|------|--|--|
|   |      |  |  |
| : |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |

### इम कर्मग्रन्थ



श्रीमती पानवाई

# श्रीमती पानबाईजीका परिचय

श्रीमती पानवाई उपनाम पन्नो बीवी लाला बनारसीदासजी नाहर नीहरी लखनऊकी पुत्री थीं। आपका पितृकुल बहुत प्रतिष्ठित है। आपके दादा नवात्र वाजिद अलीशाहके जीहरी व मुकीम थे। वि० सं० १९४१ में आपका जन्म हुआ और दस वर्षकी उम्रमें लाला चिम्मनलालजी चोरिंडया के पुत्र लाला वावूलालजीसे विवाह हुआ । उस वक्त वरकी उम्र १४ साल की थी और वह छठे दर्जेंमें पढ़ते थे। आपका खानदान भी बहुत प्रतिष्ठित था, जो कि अवतक लाला गुलाबचन्द छुट्टनलाल जौहरी आगरावालोंके नाम से समस्त जैन ओसवाल समाजमें प्रसिद्ध है। विवाह बहुत धूमघामसे हुआ। किन्तु विवाहसे लौटनेके वादही बावूलालजी बीमार पड़ गये और ८ महीने तक बीमार रहकर सदाके लिये चल बसे । उनकी मृत्युसे दोनों कुटुम्बों पर रंजका पहाड़ दूट पड़ा। श्रीमती पानबाईकी दिदया सास और रासने इस समय बड़े धीरनसे काम लिया और पानवाईको दिलासा देकर उसे बड़े प्यारसे रक्खा । ददिया सासके गुजर जानेके वादसे इनके वैधव्य जीवनका अधिक भाग अपनी माके संसर्गमें ही बीता । आपकी माता बड़ी धर्मात्मा थीं। उनके साथमें पानबाईने सैकड़ों बार तीर्थयात्रा की और खूब तपस्यामय जीवन विताया। माता-पिताकी मृत्यु होजानेके बाद वे आगरा या लखनक रहा करती थीं । प्रतिदिन सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ था एउना अन्य करती थीं। पठनपाठनकी ओर उनकी अच्छी रुचि थी किन्तु उनका विशेष लक्ष तीर्थयात्रा व तपस्यामें रहता था। जैसे जैसे तपस्या करती

ुर्यों, निर्वल होती जाती थीं। इसीसे प्रायः वीमार रहा करती थीं। कुछ वर्ष ं पहले उनके छोटे माई शिखरचन्दनी चल बसे। उसके बाद उनके बड़े भाई वाव् केसरीचन्दजी बीमार पहे, जिनकी इन्होंने तीन महीने तक सेवा की । मगर वह भी गुजर गये। उनके गुजरते ही इनकी दशा पागलॉकी होगई कीर यह वीमार पड़ गईं। लखनऊमें बहुत कुछ इलाज करने 1र भी जब कोई छाम न हुआ तो अपने छोटे माई खेमचन्दर्जी कहकर आगरा है अपने स्वनुगलयमें वातृ दवालचन्दनी नीहरीको बुलवाया और उनसे आगरा छे चलनेकी प्रेरणा की । बाबू द्यालचन्द्जी अपने भतीजे धर्म-चन्द्रजीके साथ वड़ी कठिनाईसे उन्हें आगरा छेगये । वहां तेरह दिनतक नीवित रहकर और सबसे खमा मांगकर जेठबदो १४ सं० १९९७ को ५६ वर्षकी उम्रमें परलोक सिवार गईं। मरते समय वे ज्ञानदानमें ५००) पंच-मर्क्मप्रन्यके सहायतार्थ देगई थीं। जिसके छिये मंडल उनका आमारी है।



#### प्रकाशकका वक्तव्य

श्रिय पाठको !

निस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यह पुस्तकप्रचारक मण्डल आजसे ३०% वर्ष पहिले जारी किया गया था कि हिन्दीभाषा भाषियोंके पढ़नेके लिये धार्मिक ग्रन्य तैयार किये जावें, उसकी पूर्ति करनेके लिये अन्य कई ग्रन्थोंका प्रकाशन होनेके सिवाय चार भाग इस ग्रन्थके श्री पं सुखलालजीके कर कमलोसे लिखने व छपनेके बाद कितने ही पाठकोंकी उत्कट अभिलाषा देखते हुए जो कि चौथे कर्मग्रन्थके छपनेके बादसे चल रही थी, सम्वत् १९७८ से पॉचवें कर्मग्रन्थको तैयार करनेका विचार मण्डलने किया। यद्यपि यह काम तैयारी व खर्चके ख्यालसे सरल नहीं था, तब भी बार बार यह ख्याल करके कि कर्मग्रन्थके छहीं भाग मण्डलसे छपकर निकल जावें तो एक वहुत वहें कामकी पूर्ति हो जाती है, अतः इसके लिये पं० सुख-लालजीसे बार २ प्रार्थना की गई। मगर पण्डितजीको दूसरे ग्रन्थोंकी तैयारी में छगे रहनेसे विलकुल फुरसत न मिलती थी। तब उनसे प्रार्थना की गई कि वह अपनी देख-रेखमें दूसरे किसी पण्डितसे तैयार करा देवें। इसपर उन्होंने गौर करके श्री पं॰ कैलाशचन्द्रजीको इस विषयके योग्य पण्डित समझकर उनके सुपुर्द किया, जिन्होंने सतत परिश्रमके बाद इसकी तैयार किया । इस प्रन्थमें दूसरे पण्डितोंके कर्मग्रन्थोसे खास र खूबियाँ जो है उसको तो पाठकगण खुद समझ लेंगे । इसके छिये हम पं० सुखलालजी व पं० कैलाशचन्द्रजी दोनोंके अति आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे पाँचवें कर्म-ग्रन्थके छपनेके विचारको कार्यरूपमें प्रस्तुत किया । साथ ही इम श्रीमती पानवाई जी आगराके भी आभारी हैं कि जिन्होंने अपने जीवनमें ५००) सहा-यताका वचन देकर उसको पूरा किया।

> <sup>मन्त्री</sup>-जवाहरलाल नाहटा । दयालचन्द्र जौहरी ।

## पूर्वकथन

कर्मग्रन्थोंके हिन्दी अनुवादके साथ तथा हिन्दी अनुवादप्रकाशक आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डलंके साथ मेरा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है कि इस अनुवादके साथ भी पूर्वकथन रूपसे कुछ न कुछ लिख देना मेरे लिए अनिवार्य सा हो जाता है।

जैन वाड्मयमं इस समय जो इवेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय कर्म-शास्त्र मौजूद हैं उनमेंसे प्राचीन माने जानेवाले कर्मविषयक ग्रन्थोंका साक्षात् सम्बन्ध दोनो परम्पराऍ आग्रायणीय पूर्वके साथ वतलाती हैं । दोनों पर-म्पराऍ आग्रायणीय पूर्वको दृष्टिवाद नामक बारहवें अङ्गान्तर्गत चौदह पूर्वीमेंसे दूसरा पूर्व कहती हैं और दोनों इवेताम्बर दिगम्बर परम्पराएँ समानरूपसे मानती हैं कि सारे अङ्ग तथा चौदह पूर्व यह सब भगवान् महावीरकी सर्वज्ञ वाणीका साक्षात् फल है। इस साम्प्रदायिक चिरकालीन मान्यताके अनुसार मौजूदा सारा कर्मविषयक जैन वा ड्मय शब्दरूपसे नहीं तो अन्ततः भावरूपसे भगवान् महावीरके साक्षात् उपदेशका ही परम्परा प्राप्त सारमात्र है। ६सी तरह यह भी साम्प्रदायिक मान्यता है कि वस्तुत: सारी अङ्गविद्याएँ भावरूपसे केवल भगवान् महावीरकी ही पूर्वकालीन नहीं, बल्कि पूर्व पूर्वमें हुए अन्यान्य तीर्थद्वरोंसे भी पूर्वकालकी अतएव एक तरहसे अनादि हैं। प्रवाहरूपसे अनादि होनेपर भी समय समयप्र होनेवाले नव नव तीर्थद्वरोंके द्वारा वे पूर्व पूर्व अङ्गविद्याएँ नवीन नवीनत्व धारण करती हैं। इसी मान्यताको प्रकट करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्रने प्रमाणमीमांसामें, नैयायिक जयन्त भट्टका अनुकरण करके बड़ी खूबीसे कहा है कि-- "अनादय एवैता विद्याः संक्षेपविस्तरविवक्षया नव-

विक इस दृश्यमान लोकके अलावा और भी श्रेष्ठ किन छ लोक हैं। ये पुनर्जनम ओर परलोकवादी कहलाते थे और वे ही पुनर्जनम और परलोकके कारण-रूपसे कर्मतत्त्वको स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि यह रही कि अगर कर्म न हो तो जन्म जन्मान्तर एवं इहलोक-परलोकका सम्वन्य घट ही नहीं सकता। अतएय पुनर्जनमकी मान्यताके आधारपर कर्मतत्त्वका स्वीकार आवश्यक है। ये ही कर्मवादी अपनेकां परलोकवादी तथा आस्तिक कहते थे।

कर्मवादिओं के मुख्य दो दल रहे। एक तो यह प्रतिपादित करता था कि कर्मका फल जन्मान्तर और परलोक अवश्य है, पर श्रेष्ठ जन्म तथा श्रेष्ठ परलोक के वास्ते कर्म भी श्रेष्ठ ही चाहिये। यह दल परलोक वादी होने हो तथा श्रेष्ठलोक, जो स्वर्ग कहलाता है, उसके साधन रूप हे धर्मका प्रतिपादन करनेवाला होने हो, धर्म-अर्थ-काम ऐसे तीन ही पुरुपार्थों को मानता था, उसकी दृष्टिमं मोखका अलग पुरुपार्थ रूप हे स्थान न था।

जरयोस्त्रियनयमं हपमे विकसित हुई। और भारतमें आनेवाली याजिक प्रव-र्तक धर्मको गाखाका नियतंक धर्मवादिओं के साथ प्रतिद्वन्द्वीभाव ग्रुह हुआ। यहाँके पुराने निवर्तक धर्मवादी आत्मा, कर्म, मोक्ष, ध्यान, योग, तपस्या आदि विविधि मार्ग यह सब मानते थे। वे न तो जन्मसिद्ध चातुर्वर्ण्य मानते ये और न चातुराश्रम्यकी नियत व्यवस्था। उनके मतानुसार किसी भी धर्मकार्यमें पतिके लिए पत्नीका सहचार श्रानिवार्य न था प्रत्युत त्यागमें एक दूसरेका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता था। जबिक प्रवर्तक धर्ममें इससे सब ग्रुष्ट उन्छा था। महाभारत श्रादि प्राचीन प्रन्थोंमें गाईस्थ्य और त्यागाश्रम-की प्रधानतावाले जो संबाद पाय जाते हैं वे उक्त दोनों धर्मों के विरोधस्यक हैं। प्रत्येक निश्चित धर्मवालेके दर्शनके स्वप्रमन्थोंमें मोक्षको ही पुरुपार्थ लिखा है जबिक याहिक मार्गके सब विधान स्वर्गलक्षी बतलाए हैं। श्रागे जाकर स्रोनक संशोंमें उन दोनों धर्मोका समन्त्रय मी हो गया है। जहाँ नहीं प्रवर्तकधर्मका उल्लेख आता है, वह सब इसी त्रिपुरुषार्थवादी दलके मन्तव्यक्ता स्चक है। इसका मन्तव्य संक्षेपमें यह है कि धर्म- ग्रुभकर्मका पल स्वर्ग और अधर्म-अग्रुभकर्मका फल नरक आदि है। धर्मा-धर्म ही पुण्य-पाप तथा अदृष्ट कहलाते हैं और उन्हींके द्वारा जन्म जन्मान्तरकी चक्रप्रवृत्ति चला करती है, जिसका उच्छेद शक्य नहीं है। शक्य इतना ही है कि अगर अच्छा लोक और अधिक सुख पाना हो तो धर्म ही कर्तव्य है। इस मतके अनुसार अधर्म या पाप तो हेय हैं, पर धर्म या पुण्य हेय नहीं। यह दल सामाजिक व्यवस्थाका समर्थक था, अत्रप्य वह समाजमान्य शिष्ट एवं विहित आचरणोंसे धर्मकी उत्पत्ति बतलाकर तथा निन्द्य आचरणों से अधर्मकी उत्पत्ति बतलाकर सब तरहकी सामाजिक सुव्यवस्थाका ही संकेत करता था। वही दल ब्राह्मणमार्ग, मीमांसक और कर्मकाण्डी नामसे प्रसिद्ध हुआ।

कर्मवादिओं का दूसरा दल उपर्युक्त दलसे बिलकुल विरुद्ध दृष्टि रखनेवाला था। यह मानता था कि पुनर्जन्मका कारण कर्म अवश्य है। शिष्टसम्मते एवं विहित कर्मों के आचरणसे धर्म उत्पन्न होकर स्वर्ग भी देता है। पर वह धर्म भी अधर्मकी तरह ही सर्वथा हेय है। इसके मतानुसार एक चौथा स्वतन्त्र पुरुषार्थ भी है जो मोक्ष कहलाता है। इसका कथन है कि एकमात्र मोक्ष ही जीवनका लक्ष्य है और मोक्षके वास्ते कर्ममात्र, चाहे वह पुण्यरूप हो या पापरूप, हेय है। यह नहीं कि कर्मका उच्छेद शक्य न हो। प्रयत्नसे वह भी शक्य है। चहाँ कहीं निवर्तक धर्मका उच्छेद शाता है वहाँ सर्वत्र इसी मतका सूचक है। इसके मतानुसार जब आत्य-रितक कर्मनिवृत्ति शक्य और इष्ट है तब इसे प्रथम दलकी दृष्टिके विरुद्ध ही कर्मकी उत्पत्तिका असली कारण बतलाना पड़ा। इसने कहा कि धर्म और अधर्मका मूल कारण प्रचलित सामाजिक विधि-निषेध नहीं; किन्तु अज्ञान और राग-द्वेष है। कैसा ही शिष्टसम्मत और विहित सामाजिक आचरण

न्वीमवन्ति, तत्तत्कर्त्वकाश्चीच्यन्ते । किन्नाश्चीपीः न कदाचिद-नीटरां जगत् ।

उक्त साम्प्रदायिक मान्यता ऐसी है कि जिसको साम्प्रदायिक लोग आजतक व्यवस्थाः मानते आए हैं और उसका समर्थन भी वैसे ही करते आए हैं जैसे मीमासक लोग वेदोंके अनादित्वकी मान्यताका। साम्प्रदायिक लाग दो प्रकारके होते हैं—बुद्धि-अप्रयोगी श्रद्धालु जो परम्पराप्राप्तवस्तुको बुद्धिका प्रयाग विना किए ही श्रद्धामात्रसे मान लेते हैं और बुद्धिप्रयोगी श्रद्धालु जो परम्पराप्राप्त वस्तुको केवल श्रद्धासे मान ही नहीं लेते पर उसका बुद्धिके द्वारा यथा सम्भव समर्थन भी करते हैं । इस तरह साम्प्रदायिक लोगोंमें पूर्वोक्त शास्त्रीय मान्यताका आदरणीय स्थान होनेपर भी इस जगह कर्मशास्त्र और उसके मुख्य विपय कर्मतत्त्वके सम्बन्धमें एक दूसरी दृष्टिसे भी विचार करना प्राप्त है । वह दृष्टि है ऐतिहासिक।

एक तो नैन परम्यरामें भी साम्प्रदायिक मानसके अलावा ऐतिहा-सिक दृष्टिंगे विचार करनेका युग कमासे आरम्म हो गया है और दूसरे यह कि मुद्रण युगमें प्रकाशित किए नानेवाले मूल तथा अनुवाद प्रत्य नैनों तक ही सीमित नहीं रहते । नैनतर भी उन्हें पढ़ते हैं । सम्पादक, लेखक, अनुवादक और प्रशासका ध्येय भी ऐसा रहता है कि वे प्रकाशित प्रत्य किस तक अधिकाथिक प्रमाणमें नैनेतर पाठकोंके हायमें पहुँचे । कहनेकी शायद ही जन्मत हो कि नैनेतर पाठक साम्प्रदायिक हो नहीं सकते । अत एव पर्मतन्य और कर्मशास्त्रके बारेमें हम साम्प्रदायिक दृष्टिसे कितना ही क्या न सोचें और लियें किर भी नव तक उसके बारेमें हम ऐतिहासिक पृथ्में विचार न पर्ने नव तक हमाग मूल एवं अनुवाद प्रकाशनका उर्देश्य टीक टीक सिद्ध हो नहीं सम्पा । साम्प्रदायिक मान्यताओंके न्यानमें ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेके पश्चमें और भी प्रवल दलोलें है। पहुन्ते तो यह कि अब धीरे घीरे कर्मविययक नैन वाहम्यका प्रवेश कालिजों के पाठ्यक्रममें भी हुआ है जहाँ का वातावरण असाम्प्रदायिक होता है। दूसरी दलील यह है कि अब साम्प्रदायिक वाड्मय सम्प्रदायकी सीमा लाघकर दूर दूरतक पहुँचने लगा है। यहाँतक कि जर्मन विद्वान् ग्लेझ्नप् जो "जैनिस्मस्"—जैनदर्शन जैसी सर्वसंग्राहक पुस्तकका प्रसिद्ध लेखक है, उसने तो व्वेताम्बरीय कर्मग्रन्थोंका जर्मन माषामें उत्था भी कभीका कर दिया है और वह उसी विषयमें पी० एच्० डी० भी हुआ है। अतएव मैं इस जगह योड़ी बहुत कर्मतत्त्व और कर्मशास्त्र सम्बन्धी चर्चा ऐतिहासिक दृष्टिसे करना चाहता हूँ।

मैंने अभी तक जो कुछ वैदिक और अवैदिक श्रुत तथा मार्गका अवलोकन किया है और उसपर जो थोड़ा बहुत विचार किया है उसके आधारपर मेरी रायमे कर्मतत्त्वसे सम्बन्ध रखनेवाली नीचे लिखी वस्तुिश्यित खास तौरसे फलित होती है जिसके अनुसार कर्मतत्त्विचारक सब परम्प-राओंकी शृंखला ऐतिहासिक क्रमसे सुसङ्गत हो सकती है।

पहिला प्रश्न कर्मतत्त्व मानना या नहीं और मानना तो किस आधार पर, यह या । एक पक्ष ऐसा था जो काम और उसके साधनरूप अर्थके सिवाय अन्य कोई पुरुषार्थ मानता न था । उसकी दृष्टिमें इहलोक ही पुरुषार्थ या। अतएव वह ऐसा कोई कर्मतत्त्व माननेके लिए बाधित न या जो अच्छे बुरे जन्मान्तर या परलोककी प्राप्ति करानेवाला हो । यही पक्ष चार्वाक परंपराके नामसे विख्यात हुआ। पर साथही उस अति पुराने युगमें भी ऐसे चिंतक थे जो वतलाते थे कि मृत्युके वाद जन्मान्तर भी है \*। इतना हीं नहीं

<sup>\*</sup> मेरा ऐसा अभिप्राय है कि इस देश में किसी भी बाहरी स्थान से प्रवर्तक धर्म या याज्ञिक मार्ग आया और वह ज्यों ज्यों फैलता गया त्यों त्यों इस देशमें उस प्रवर्तक धर्मके आनेके पहलेसे ही विद्यमान निवर्तक धर्म अ-धिकाधिक बल पकदता गया। याज्ञिक प्रवर्तक, धर्मकी दूसरी शाखा ईरानमें

ī,

विषक इस दृश्यमान लोकके अलावा और भी श्रेष्ठ किन्छ लोक हैं। ये पुनर्जन्म और परलोकवादी कहलाते थे और वे ही पुनर्जन्म और परलोकके कारण-रूपसे कर्मतत्त्वको स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि यह रही कि अगर कर्म न हो तो जन्म जन्मान्तर एवं इहलोक-परलोकका सम्बन्ध घट ही नहीं सकता। अतएव पुनर्जन्मकी मान्यताके आधारपर कर्मतत्त्वका स्वीकार आवश्यक है। ये ही कर्मवादी अपनेको परलोकवादी तथा आस्तिक कहते थे।

कर्मवादिओं के मुख्य दो दल रहे। एक तो यह प्रतिपादित करता या कि कर्मका फल जन्मान्तर और परलोक अवश्य है, पर श्रेष्ठ जन्म तथा श्रेष्ठ परलोकके वास्ते कर्म भी श्रेष्ठ ही चाहिये। यह दल परलोकबादी होनेसे तथा श्रेष्ठलोक, जो स्वर्ग कहलाता है, उसके साधनरूपसे धर्मका प्रतिपादन करनेवाला होनेसे, धर्म-अर्थ-काम ऐसे तीन ही पुरुपार्थों को मानता था, उसकी दृष्टिमं मोक्षका अलग पुरुपार्थ रूपसे स्थान न था।

जरथोस्थ्रियनधर्मरूपसे विकसित हुई। और मारतमें आनेवाली याज्ञिक प्रवर्तिक धर्मकी गालाका निवर्तक धर्मवादिओं के साथ प्रतिद्वन्द्वीभाव ग्रुरू हुआ। यहाँ के पुराने निवर्तक धर्मवादी आत्मा, कर्म, मोक्ष, ध्यान, योग, तपस्या आदि विविधि मार्ग यह सब मानते थे। वेन तो जन्मसिद्ध चातुर्वण्ये मानते थे और न चातुराश्रम्यकी नियत व्यवस्था। उनके मतानुसार किसी भी धर्मकार्यमें पितके लिए पत्नीका सहचार अनिवार्य न था प्रत्युत त्यागमें एक दूसरेका मम्बन्ध विच्छेद हो जाता था। जबिक प्रवर्तक धर्ममें इससे सब कुछ उत्था था। महामारत आदि प्राचीन प्रन्थोंमें गाईस्थ्य और त्यागाश्रमकी प्रधानतावाले जो संवाद पाय जाते हैं वे उक्त दोनों धर्मों के विरोधसूचक है। प्रत्येक नियत्ति धर्मवालेके दर्शनके सूत्रप्रन्थोंमें मोक्षको ही पुरुपार्थ लिखा है जबिक याज्ञिक मार्गके सब विधान स्वर्गलकी बतलाए हैं। आगे जाकर अनेक अंशों ने उन दोनों धर्मोंका समन्वय भी हो गया है।

जहाँ कहीं प्रवर्तकधर्मका उल्लेख आता है, वह सब इसी त्रिपुरुषार्थवादी दलके मन्तव्यका स्चक है। इसका मन्तव्य संक्षेपमें यह है कि धर्म- ग्रुभकर्मका पल स्वर्ग और अधर्म-अग्रुमकर्मका फल नरक आदि है। धर्मा-धर्म ही पुण्य-पाप तथा अदृष्ट कहलाते हें और उन्होंके द्वारा जन्म जन्मान्तरकी चक्रप्रवृत्ति चला करती है, जिसका उच्छेद शक्य नहीं है। शक्य इतना ही है कि अगर अच्छा लोक और अधिक सुख पाना हो तो धर्म ही कर्तव्य है। इस मतके अनुसार अधर्म या पाप तो हेय हैं, पर धर्म या पुण्य हेय नहीं। यह दल सामाजिक व्यवस्थाका समर्थक था, अतएव वह समाजमान्य शिष्ट एवं विहित आचरणोंसे धर्मकी उत्पत्ति बतलाकर तथा निन्च आचरणों से अधर्मकी उत्पत्ति बतलाकर सब तरहकी सामाजिक सुव्यवस्थाका ही संकेत करता था। वही दल ब्राह्मणमार्ग, मीमांसक और कर्मकाण्डी नामसे प्रसिद्ध हुआ।

कर्मवादिओं का दूसरा दल उपर्युक्त दलसे विलक्कल विरुद्ध दृष्टि रखनेवाला था। यह मानता था कि पुनर्जन्मका कारण कर्म अवश्य है। शिष्टसम्मत एवं विहित कर्मों के आचरणसे घर्म उत्पन्न होकर स्वर्ग भी देता है। पर वह धर्म भी अधर्मकी तरह ही सर्वथा हेय है। इसके मतानुसार एक चौथा स्वतन्त्र पुरुषार्थ भी है जो मोक्ष कहलाता है। इसका कथन है कि एकमात्र मोक्ष ही जीवनका लक्ष्य है और मोक्षके वास्ते कर्ममात्र, चाहे वह पुण्यरूप हो या पापरूप, हेय है। यह नहीं कि कर्मका उच्छेद शास्य न हो। प्रयत्नसे वह भी शक्य है। जहाँ कहीं निवर्तक धर्मका उच्छेद शास्य न हो। प्रयत्नसे वह भी शक्य है। चहाँ कहीं निवर्तक धर्मका उच्छेद शासा है वहाँ सर्वत्र इसी, मतका सूचक है। इसके मतानुसार जब आत्य-नितक कर्मनिवृत्ति शक्य और इष्ट है तब इसे प्रथम दलकी दृष्टिके विरुद्ध ही कर्मकी उत्पत्तिका असली कारण बतलाना पड़ा। इसने कहा कि धर्म और अधर्मका मूल कारण प्रचलित सामाजिक विधि-निषेध नहीं; किन्तु अज्ञान और राग-द्रेष है। कैसा ही शिष्टसम्मत और विहित सामाजिक आचरण

क्यों न हो पर अगर वह अज्ञान एवं रागहेप मूलक है तो उससे अधर्मकी ही उत्रिच होती है । इसके मतानुसार पुण्य आर पापका भेद स्थूल दृष्टि-वालोंके लिए है । तत्वतः पुण्य और पाप सब अञ्चान एवं रागद्वेपमूलक होनेसे अवर्म एवं हेय ही है। यह निवर्तक वर्मवादिदल सामाजिक न होकर व्यक्तिविकासवादी रहा। जब इसने कर्मका उच्छेद और मोख पुरुषार्थ मान लिया तत्र इसे कर्मके उच्छेदक एवं मोक्षके जनक कारणांपर भी विचार करना पड़ा। इसी विचारके फलस्वरूप इसने जो कर्मनिवर्तक कारण स्थिर किए वही इस दलका निवर्तक घर्म है। प्रवर्तक और निवर्तक धर्मकी दिशा विलकुल परसर विबद्ध है। एकका ध्येय सामानिक व्यवस्थाकी रक्षा और मुव्यवस्थाका निर्माण है जब दूसरेका च्येय निर्जा आत्यन्तिक मुखकी प्राप्ति है, अतएव मात्र आत्मगामी है । निवर्तक धर्म ही अमण, परिव्रानक, तपस्त्री और योगमार्ग आदि नामांसे प्रसिद्ध है । कर्मप्रवृत्ति अज्ञान एवं रागद्वेप नित होनेसे उसकी आत्यन्तिक निवृत्तिका उपाय अज्ञानविरोधी सम्यग् ज्ञान और रागद्वेपविरोवी रागद्वेपनाद्यरुप संयम ही स्थिर हुआ। बाबीके तप, घ्यान, मक्ति आदि सभी उपाय उक्त ज्ञान और संयमके ही साधनरूउसे माने गए!

निवर्तक धर्मवादिशों में अनेक पश्च प्रचिछतये । यह पश्च मेद कुछ तो वाटों की स्वमाव-मूटक उप्रता-मृद्धताका आमारी या और कुछ अंग्रों में तत्वज्ञानकी जुदी जुटी प्रक्रियापर मी अवर्ट वित था । ऐसे मूटमें तीन पश्च रहे जान पढ़ते हैं । एक परमाणुवादी, दूसरा प्रधानवादी और तीसरा परमाणुवादी होकर भी प्रधानकी छायावाटा था । इममेंसे पहला परमाणुवादी मोठ समर्थक होनेपर भी प्रवर्तकथर्मका उतना विरोधी न था जितने कि पिछटे टां । यही पश्च आगं जाकर न्याय-वैशेषिक दर्शनरूपसे प्रसिद्ध हुआ । दूसरा पश्च प्रधानवादी था और वह आत्यन्तिक कर्मनिवृत्तिका समर्थक होनेस प्रवर्तकथर्म अर्थात् श्रीत-स्मार्तकर्मको भी हेय बतटाता था ।

यही पक्ष साख्ययोग नामसे प्रसिद्ध है और इसीके तत्त्वज्ञानकी भूमिकाके अपर तथा इसीके निवृत्तिवादकी छायामें आगे जाकर वेदान्तदर्शन और संन्यासमार्गकी प्रतिष्ठा हुई। तीसरा पक्ष प्रधानच्छायापन्न अर्थात् परिणामी परमाणुवादीका रहा जो दूसरे पक्षकी तरह ही प्रवर्तकधर्मका आत्यन्तिक विरोधी था। यही पक्ष जैन एवं निर्गन्थ दर्शनके नामसे प्रसिद्ध है। बौद्ध-दर्शन प्रवर्तकधर्मका आत्यन्तिक विरोधी है पर वह दूसरे और तीसरे पक्षके मिश्रणका एक उत्तरवर्ती स्वतन्त्र विकास है। सभी निवर्तक वादिओंका सामान्य लक्षण यह है कि किसी न किसी प्रकारसे कर्मोंकी जड़ नष्ट करना और ऐसी स्थित पाना कि जहांसे फिर जन्मचक्रमे आना न पड़े।

ऐसा मालूम नहीं होता है कि कभी प्रवर्तकधर्म मात्र प्रचलित रहा हो और निवर्तक धर्मवादका पीछेसे प्रादुर्भाव हुआ है । फिर भी प्रारंभिक समय ऐसा जरूर बीता है जब कि समाजमें प्रवर्तक धर्मकी प्रतिष्ठा मुख्य थी और निवर्तक धर्म व्यक्तिओं तक ही सीमित होनेके कारण प्रवर्तक धर्मवादिओंकी तरफसे न केवल उपेक्षित ही था बिल्क उसके विरोधकी चोटें भी सहता रहा । पर निवर्तक धर्मवादिओंकी जुदी जुदी परंपराओंने ज्ञान, ध्यान, तप, योग, भिक्त आदि आभ्यन्तर तन्वोंका क्रमशः इतना अधिक विकास किया कि फिर तो प्रवर्तकधर्मके होते हुए भी सारे समाजपर एक तरहसे निवर्तकधर्मकी ही प्रतिष्ठाकी मुहर लग गई । और जहाँ देखो वहाँ निवृत्तिकी ही चर्चा होने लगी और साहित्य भी निवृत्तिके विचारोंसे ही निर्मित एवं प्रचारित होने लगा ।

निवर्तकधर्मवादिओं को मोक्षके स्वरूप तथा उसके साधनों के विषयमें तो अहापोह करना ही पढ़ता था पर इसके साथही साथ उनको कर्मतत्त्वों के विषयमें भी बहुत विचार करना पड़ा, उन्होंने कर्म तथा उसके मेदों की परिभाषाएं एवं व्याख्याएं स्थिर कीं। कार्य और कारणकी दृष्टिसे कर्मतत्त्व का विविध वर्गीकरण किया। कर्मकी फलदान शक्तिओं का विवेचन किया। जुदे जुदे विपाकांकी काल मर्याटाएँ सोचीं । कर्मीके पारस्परिक रुवंबपर मी विचार किया । इसतरह निवर्तक धर्मवादिखोंका खासा कर्मतत्वविषयक शास्त्र व्यवस्थित हो गया और इसमें दिन प्रतिर्दिन नये नये प्रध्नों और उनके उत्तरांके द्वारा अधिकाधिक विकास भी होता रहा। ये निवर्तक धर्म-वादी जुदे जुदे पक्ष अपने मुभीतके अनुसार जुदा जुदा विचार करते रहे पर जबतक इन सबका संमिछित ध्येय प्रवर्तक वर्मवादका खण्डन रहा तब तक उनमें विचार विनिमय भी होता रहा और उनमें एकवाक्यता भी रही । वहीं सबब है कि न्याय-वैशेषिक, सांख्य-बोग, नैन आर बीढ दर्शन के कर्मविषयक साहित्यमें परिमापा, माव, वर्गीकरण आदिका राज्दशः और अर्थयः साम्य बहुत कुछ देखनेमें आता है, नव कि उक्त दर्शनोका मीजूटा साहित्य उस समयकी अविकाश पैटाइश है जिस समय कि उक्त दर्शनोंका परस्पर सन्द्राव बहुत कुछ घट गया या। मोक्षवादियोंके सामने एक नटिछ समस्या पहलेसे यह थी कि एक तो पुराने बढकर्म ही अनन्त हैं, दृसरे उनका क्रमशः फल मोगनेके समय प्रत्येकञ्जणमें नये नये भी कर्म वंघते हैं, फिर इन सब कर्मीका सर्वया उच्छेद कैसे संमव है, इस समस्याका हल भी माधवादिओंने वड़ी ख्वीसे किया या। आन इम उक्त निवृत्तियादी दर्शनोंके साहित्यमें उस इलका वर्णन संक्षेप या विस्तारसे एकसा पाते हैं। यद वस्तुस्थिति इतना सचित करनेके छिए पर्यात है कि कभी निवर्तक-वादिक्षींके भिन्न भिन्न पक्षींमें स्वृत्र विचार विनिमय होता था। यह सब क्ष्य होते हुए भी घीरे घीरे ऐसा समय आगया जब कि ये निवर्तक्वाटी पक्ष आपसमें प्रथम नितने ननदीक न रहे। फिर भी हरएक पक्ष कर्मतत्त्व-के विषयमें ऊहापोह तो करता ही रहा । इस वीचमें ऐसा भी हुआ कि क्सि निवर्तक वादिपञ्चमं एक खासा कर्मचिन्तक वर्गही स्थिर हो गया जो र्थार मोश्रसंत्रंथी प्रश्नोंकी अपेक्षा कर्मके विषयमें ही गहरा विचार करता था और प्रधानतया उसीका अध्ययन अध्यापन करता था जैसा कि अन्य अन्य विषयके खास चिन्तक वर्ग अपने अपने विषयमें किया करते थे और आज भी करते हैं। वही मुख्यतया कर्मशास्त्रका चिन्तकवर्ग जैन दर्शनका कर्मशास्त्रानुयोगधर वर्ग या कर्मसिद्धान्तज्ञ वर्ग है।

कर्मके बंधक कारणीं तथा उसके उच्छेदक उपायोंके बारेमें तो सब मोक्षवादी गौण मुख्यभावसे एक मतही हैं पर कर्मतत्त्वके स्वरूपके वारेमें ऊपर निर्दिष्ट खास कर्मचिन्तक वर्गका जो मन्तव्य है उसे जानना जरूरी है । परमाणुवादी मोक्षमार्गी वैशेषिक आदि कर्मको चेतननिष्ठ मानकर उसे चेतनधर्म बतलाते थें जब कि प्रधानवादी साख्य-योग उसे अन्त:करण स्थित मानकर जड़धर्म बतलाते थे। परन्तु आत्मा और परमाणुको परिगामी माननेवाले जैन चिन्तक अपनी जुदो प्रक्रियाके अनुसार कर्मको चेतन और जड़ उभयके परिणामरूपसे उभयरूप मानते थे। इनके मतानुसार आत्मा चेतन होकर भी साख्यके प्राकृत अन्तःकरणकी तरह संकोच विकासशील था, जिसमें कर्मरूप विकार भी संभव है और जो जड़ कर्माणुओं साथ एक-रस भी हो सकता है। वैशेषिक आदिके मतानुसार कर्म चेतनधर्म होनेसे वस्तुत: चेतनसे जुदा नहीं और सांख्यके अनुसार कर्म प्रकृतिधर्म होनेसे वस्तुतः जड़से जुदा नहीं। जब कि जैन चिन्तकोंके मतानुसार कर्मतत्त्व चेतन और जड़ उभयरूप ही फलित होता है जिसे वे भाव और द्रव्यकर्म भी कहते हैं। यह सारी कर्मतत्त्व संबंधी प्रक्रिया इतनी पुरानी तो अवश्य है जब कि कर्मतत्त्वके चिन्तकोंमें परस्पर विचारविनिमय अधिकाधिक होता था। यह समय कितना पुराना है यह निश्चयरूपसे तो कहाही नहीं जा सकता पर जैनदर्शनमें कर्मशास्त्रका जो चिरकालसे स्थान है, उस शास्त्रमें जो विचारोंकी गहराई, शृंखलावद्धता तथा सुक्ष्मातिसूक्ष्म भावोंका असाधारण निरूपण है इसे ध्यानमें रखनेसे यह त्रिना माने काम नहीं चलता कि जैन दर्शनकी विशिष्ट कर्मविद्या भगवान् पार्खनाथके पहले अवश्य स्थिर हो चुकी थी। इसी विद्याके धारक कर्मशास्त्रज्ञ कहलाए और

यही विद्या आग्रायणीय पूर्व तथा कर्मप्रवाद पूर्वके नामसे विश्रुत हुई। ऐतिहासिक दृष्टिसे पूर्वशब्दका मतलव मगवान् महावीरके पहलेसे चला आनेवाला शास्त्र विशेष है। निःसंदेह ये पूर्व वस्तुतः मगवान् पार्वनाथके पहलेसे ही एक या दृसरे रूपमें प्रचलित रहे। एक ओर जैन चिन्तकोंने कर्मतत्त्वके चिन्तकों ओर वहुत ध्यान दिया जब कि दूसरी ओर सांख्य-योगने ध्यानमार्गकी ओर सविशेष ध्यान दिया। आगे जाकर जब तथागत बुद्ध हुए तब उन्होंने भी ध्यानपर ही अधिक भार दिया। पर सबोंने विरासतमें मिले कर्मचिन्तनको अपना रखा। यही सबब है कि सूक्ष्मता और विस्तारमें जैन कर्मशास्त्र अपना असाधारण स्थान रखता है। फिर भी साख्य-योग, बोद्ध आदि दर्शनोंके कर्मचिन्तनोंके साथ उसका बहुत कुछ साम्य है और मूलमें एकता भी है जो कर्मशास्त्रके अभ्यासिऑके लिए ज्ञातव्य है।

सामान्यरूपसे संक्षित ऐतिहासिक अवलोकन करनेके बाद अव में प्रस्तुत अनुवाद तथा अनुवादक आदिके बारेमें थोड़ा लिख देना जरूरी समझता हूँ। जब मैंने ई० स० १९१७ से १९१९ तकमें चार कर्मप्रन्योंका हिन्दी अनुवाद किया तब मेरे कुछ संभावित मित्रोंने मुझसे कहा कि तुम कर्मप्रन्थ जैसे मामूली विपयापर शक्ति क्यों खर्च करते हो १ पर मैंने अपना अनुवाद पूरा ही किया। मेरी धारणा पहलेसे यह तो थी ही कि मारतीय दर्शनोंमें जो साप्रदायिकता बुस गई है, ज्ञानके क्षेत्रमें भी जो चौकावृत्ति वंध गई है वह तुळनात्मक तटस्थ अध्ययनके हारा ही मिट सकती है। इस धारणाके अनुसार मैंने कर्मप्रन्थोंके अनुवादके साथ प्रस्तावना, परिशिष्ट आदि रूपसे कुछ न कुछ लिखा। मैंने उस समय यह सोच लिया था कि कर्मतत्त्वके बारेमें भी ऐमा लिखना कि जिससे सहोदर माई जैसे स्वेताम्बर-दिगम्बर दो फिरके कमसे कम ज्ञानके प्रदेशमें तो एक दूसरे निकट आवें और परस्वर आदरशील वनकर उदारभावसे एक

द्सरेका साहित्य पढ़ें । इस विचारके अनुसार चारों कर्मग्रन्थोंके अनु-वादोंमें उत्तरोत्तर क्वेताम्बर-दिगम्बर ग्रन्थोंके आधारपर अधिकाधिक तुलना मैंने की थी। आगे मेरा इरादा यह था कि पांचवें छठे कर्मग्रन्थोके अनुवादोमें तो और भी विशेष तुलना करूँ। पाचवें कर्म-ग्रन्थका दो तिहाई अनुवाद मैंने कर भी लिया था और उसकी कापियां आगरा रखी थीं। मैं उसे पूरा करूँ इसके पहले ही अहमदावाद चला गया और अन्य प्रवृत्तिमें वह काम छूट गया। जब कभी आगरा आता तो उन कापिओंको संमाल लेता। फिर भी अवसर न आया, कि उसे मैं पूरा करूँ। क्रमशः वे कापियां भी गुम हुई'। इधर मेरे पुराने मित्र वाबू दयाल चन्दजीका वार वार अनुरोध होता रहा कि बाकीके कर्मग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद पूरा हो। मैं ऐसे योग्य आदमीकी तलाशमें था कि जो इस कामके लिए पूरा क्षम हो । काशीमें पं॰ कैलाशचन्दजी परिचित थे। और वे धर्मशास्त्रके अध्यापक भी हैं। उनकी विचार तथा लेखनकी विशदतासे मैं पूरा परिचित था । अतएव मैंने उन्हींसे पंचमकर्मग्रन्थका अनुवाद करनेको कहा । उन्होंने मेरा अनुरोध और कामोंका बोझ होते हुए भी मान लिया और बहुत श्रमसे इस अनुवादको तैयार किया।

पं॰ कैलाशचन्दजी दिगंबरीय कर्मसाहित्यके तो पारगामी थे ही, पर जब मैंने उनसे मेरी अनुवादिवषयक दृष्टि सूचितकी तब उन्होंने श्वेता-म्बरीय कर्मविषयक करीव करीव महत्त्वका संपूर्ण साहित्य पढ़ डाला और फलत: यह अनुवाद तुल्नात्मक दृष्टिसे तैयार किया। मेरे प्रथमके चार अनुवादोंमें दिगंबरीय साहित्यकी तुल्ना थी पर वह उतनी न थी जितनी कि इस अनुवादमें है। कारण स्पष्ट है। पंडितजीको सारा दिगम्बरीय कर्मशास्त्र स्मरण है। इसतरह प्रस्तुत अनुवादमें श्वेताम्बरीय-दिगम्बरीय कर्मशास्त्र जो असलमें एकही स्रोतके दो प्रवाहमात्र हैं वे गंगायमुनाका तरह मिल गए हैं। उन्होंने जो प्रस्तावना लिखी है वह भी गहरे अध्य-

यनके बाद ही लिखी है। उनकी भाषा तो मानो विशद प्रवाह है। इस तरह मुझे नो पांचर्वे कर्मग्रन्थका अनुवाद न कर सकनेका असंतोप या वह इस अनुवादसे दूर ही नहीं हुआ विले एक प्रकारका संतोपलाम भी हुआ है । इस अनुवादके द्वारा क्वेताम्बरीय अभ्यासिओंको दिगम्बर परंपराका तत्व जाननेकी बहुत कुछ सामग्री मिलेगी । और जो दिगम्बरीय अम्यासी इस अनुवादको पटुँगे उन्हें स्वेताम्बरीय वाड्मयका सौरभ भी अनुसृत होगा । पं० कैलाशचन्दनी दिगम्बर परंपराके हैं । उनके किए अनुवादकी ओर अगर दिगंबर परंपराके अभ्यासिओंका ध्यान गया तो नि:संदेह वे मीज्दा ज्ञानघरातल्से बहुत कुछ ऊंचा उटॅगे । और उनका ज्ञानका दायरा विस्तीर्ण होगा । पंडितजीने अनुवाद पूरा करनेके बाद मुझको मुनाया तव अमुक माग मुननेके वाद मैंने उसे तज्ज्ञ सहृदय मित्र हीराचन्द देव-चन्दको अहमदाबाद देखनेके वास्ते भेज दिया, जैसा कि मैं अपने अनु-वादोंके बारेमें भी कृरता रहा । श्रीयुत हीराचन्द माईका कर्मशास्त्रके विपयमें खासकर व्वेताम्बरीय-कर्मशास्त्रोंके विषयमें जो स्थान है वह मेरी जानकारीमें और किसी व्वेताम्बर विद्वान्का नहीं है। उन्होंने बड़ी लगन और दिल-चसीसे इस अनुवादको बारीकीके साथ देखा और मातृमापा हिन्दी न होते हुए भी उन्होंने कुछ सूचनाएं सुधारणाकी दृष्टिसे कीं । पं० कैलाग्र चन्दनीने उन स्चनाओं में से नो ठीक थीं उसके अनुसार यथास्थान सुघार किया । इसतरह अन्तमें यह प्रन्य तैयार होकर अम्यासिओंके सेमुख उप-स्थित होता है। मैं पं॰ कैलाशचन्दनी तथा भाई हीराचन्द दोनोंके अमका मूल्य समझता हूं और एतदर्थ अपनी ओरसे तथा मंडलकी ओरसे उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता है।

प्रकाशक मंडलने कंर्मग्रन्थांके हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध करके हिन्दी साहित्यमें एक नया ही प्रस्थान शुरू किया है। यों तो परमशुतप्रमावक मंडलकी ओरसे दिगम्बरीय जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड ग्रन्थोंके दिगम्बरीय विद्वानोंके द्वारा किए गये अनुवाद बहुत पहलेसे ही प्रसिद्ध थे । और उन अनुवादोंका पुनः संस्करण भी एक प्रसिद्ध दिगम्बर पंडितके द्वारा ही हुआ है जो दिगम्बरीय कमेशास्त्रके विशेषज्ञ समझे जाते हैं और जिनकी मातृभाषा भी हिन्दी है। फिर भी आ० मण्डल द्वारा प्रकाशित और प्रकाश्यमान प्रस्तुत अनुवादके साथ जब उन जीवकाण्ड कमेंकाण्डके अनुवादोंकी तुलना करता हूँ तब कहंना पड़ता है कि मण्डलका प्रयत्न कहीं ज्यादा सफल और व्यापक है। मंडलके द्वारा प्रकाशित हिन्दी कमेंग्रन्थोंके बाद तो गुजराती भाषामें भी कमेंग्रंथोंके अच्छे अनुवाद प्रसिद्ध हुए हैं, जो पं० भगवानदासके किए हुए हैं। और जिनमें मण्डलके द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद मेंसे अमुकसामग्री भी अक्षरशः ली गई है। मंडल के हिन्दी अनुवाद हिन्दीभाषी प्रान्तोंके अलावा गुजरातमें इतने अधिक प्रचलित हुए हैं कि मंडलकी पुस्तकोंकी विक्रीका बड़ा भाग गुजरातमें ही हुआ है। प्रस्तुत अनुवाद भी गुजरातमें बहुत प्रचलित होगा और संभक् है कि इसके आश्रयसे गुजरातीमें भी अनुवाद तैयार हो।

अन्तमें में दो एक बातोकी ओर पाठकोका ध्यान खींचता हूँ । पंठके कैलाशचनद्रजीने अपनी स्पष्टभाषिताके अनुसार खुद ही कहा है कि अम्यासके कारण दिगम्बरीय परिभाषाओं और संकेतों से जितना में परिचित हूँ उतना हवेताम्बरीय परिभाषाओं से नहीं । यह उनका कहना वास्तविक है । और इसमें कोई दोष नहीं प्रत्युत गुण है । फिर भी उन्होंने हवेताम्बरीय परिभाषाओं को समझने और अपनानेका भरसक प्रयत्न किया है । प्रस्तावनामें उन्होंने दर्शनान्तरीय प्रन्थोंका परिशीलन करके मतलबकी ठीक २ बातें लिखी हैं, जहाँ कहीं जैन प्रन्थोंके हवालेका सवाल आया वहाँ उन्होंने विशेषरूपसे दिगम्बरीय प्रन्थोंके वाक्य उद्घृत किए हैं । यह स्वाभाविक है । क्योंकि उन्हें हवेताम्बरीय ग्रन्थ उतने उपस्थित और रममाण नहीं हो सकते जितने दिगम्बरीय ग्रन्थ । पर इससे हवेताम्बरीय या दिगम्बरीय अभ्यासियोंको तो

फायदा ही होगा । पण्डिनदीने प्रसिद्ध दिगम्बर प्रस्य पट्याडागमका निर्देश करते हुए जो उसके समयके सम्बन्धने सान्यता प्रगटकी है उसे में थानी इंडिंग ठीक नहीं समझता । प्रो॰ हीरारार्ट्झाने पर्युक्टागम वीर सम्बत् ६८३ आस्यास्त्री इति होनेश विचार प्रकट किया है। असी वे खुद ही अन्तिम निर्णव्यर पहुँचे नहीं हैं ( देखें) पुलक १ प्रन्तावना पृ० २६)। दूनरी शत वह है कि बीर निर्वाण सम्बत् ६८३ के आसपासकी छति होनेके प्रचिति विचारके विरुद्ध विद्वान्, मुनि कट्याणविजयजीने महावीर चरित्रमें बहुन कुछ विचारणीय लिखा है जो थोड़े ही दिनोंमें प्रसिद्ध द्यागा। मैंने उसे रहा तब मुझे लगा कि ऐतिहासिकोंको बीर निर्वाण ६८३ वाळी विचारणाके विरुद्ध बहुत छुछ नये सिरेसे विचार करना पहेगा । अतएव पण्डित केळाराचन्द्रचीका पर्वाग्डागमके सम्बन्बमें पहली राताव्ही बाटा क्यन अनी विचारावीन ही समझना चाहिये। आगे नाकर उसके सम्बन्दमें जो कुछ निर्गय हा । फिर भी प्रत्तावनामें ऐसी कुछ कृतिओंका नाम निर्देश करना रह गया है जो अमी उपछन्त्र है और जा विक्रम संबत् पहुंछकी हैं तथा जिनमें कर्मतत्त्वेष सम्बन्य रखनेवाछी विविव और विस्तृत चर्चाएँ हैं । एंसी कृतियोंमें प्रथम तो मगवती सूत्र है नो व्याख्याप्रकृति नामसं प्रसिद्ध है । यद्यपि भगवतीका वर्तमान स्वरूप वाल्पी वाचना कार्थान है फिर भी उसमें चर्चित कर्मसम्बन्धी आदि अनेक विषय प्राचीन र्शेर्छ। और प्राचीन भाषामें क्येंके त्यें हैं। उत्तराध्ययन निसको प्रो०याकोवी आदि यूरोपीय विहान् भी नि:सन्देहरूपसे विक्रम सम्वत्की पूर्वदानान्दिसींकी कृति समझते हैं उसमें भी संक्षित कर्मप्रकृतियोंका वर्णन है। सबसे अधिक और विश्वद कर्मसम्बन्धी विविध प्रश्नोंका वर्णन तो प्रज्ञापना स्त्रमें है लो व्यामाचार्यकी विक्रम सम्वत्के सी वर्ष पहलेकी निश्चित कृति है।

अस्तु, जो कुछ हो, न तो मात्र पुगतनत्व यथार्यताका नियामक है और न मात्र नवीनत्व किल्यनताका नियामक। समयका प्रश्नमात्र इतिहाससे संबन्ध रखता है। इस अनुवादमें तो करीव दो हजार वर्षोंसे एक दूसरेसे विलग हुई दो सहोदर श्वेताम्बर दिगम्बर परम्पराऍ मिल गई हैं और एक तरहसे ज्ञान प्रदेशमें एकीकरणाहुआ है जो सबसे अधिक मूल्यवान् है।

हिन्दू विश्वविद्यालय ) सुखलाल संघवी काशी। > प्रधान जैनदर्शनाध्यापक ओरियण्टल कालिज ता० २६–११–४१ ] हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी।

#### सम्पादकका वक्तव्य

साढ़े तीन वर्षके लगभग हुए, पं॰ सुखलालजीकी प्रेरणासे मैंने पञ्चम कर्मग्रन्थके अनुवादका कार्य हायमे लिया था। अनुवाद ग्रन्थकार श्रीदेवेन्द्र स्रिकी स्वरचित टीकाके आधारपर किया गया है। संस्कृतटीकामें जो विशेष वातें आई' हैं, उनका साराश मावार्थमें दे दिया गया है । आवश्यकता-नुसार पं • जयसोमरिचत गुजराती टवेसे भी सहायता ली गई है । प्रन्थ-कारने अपनी संस्कृत टीकामें पहली गायाके प्रारम्भमें प्रतिपादित बारह विपयोका बारह द्वारोंके रूपमें विभाजन किया है। अर्थात् जैसे अन्य ग्रंथीं-का विभाजन अध्याय, सर्ग, परिच्छेद आदिके रूपमें पाया जाता है वैसे ही इस ग्रन्थका विभाजन बारह द्वारींके रूपमे किया गया है। किन्तु गुजराती टवेमें १६ प्रकृतियाँ, ४ प्रकारके बन्ध, ४ उनके खामी, १ उपरामश्रेणि और १ क्षपकश्रेणि, इस प्रकार ग्रन्थमें प्रतिपादित छन्त्रीस विपयोको लेकर छन्त्रीस द्वार बतलाये हैं । किन्तु मैने कई वातोका विचार करके वाइस द्वार ही रक्खे है- बन्व और उनके स्वामियोंको पृथक पृथक हारमें न रखकर एक एक द्वारमें ही रखा है। उचित तो यही था कि ग्रन्थकारके अनुसार वारह ही द्वार रखे जाते, किन्तु प्रारम्भके कुछ भागको द्वारोंमें विभाजित करके शेप बहुभागको विना द्वारके ही रखना उचित नहीं जान पड़ा । अतः यह अनधिकार चेष्टा करनी पड़ी ।

कुछ परिभापाओं, नामों तथा मान्यताओं को लेकर कर्मविपयक दिगम्बर और खेताम्बर साहित्यमें भी मतभेद पाया जाता है। इसके सिवा क्यामिको और सैद्धान्तिकों में भी अनेक मान्यताओं के सम्बन्धमें मत-भेद है। प्रस्तुत ग्रन्थमें चर्चित विषयों के सम्बन्धमें इस तरहके जो मतभेद स्मिक अध्ययनके ग्रेमियों के लिये ये टिप्पण किचकर होगे। इस तरहके अन्य भी अनेक मतमेदोंका मैंने संकलन किया था और इच्छा थी कि उन्हें एक स्वतन्त्र परिशिष्टमें दे दूंगा। किन्तु कुछ गाईस्थिक झॅझटोंमें फॅस जानेके कारण मै अपनी उस इच्छाको पूरा न कर सका।

दिगम्बर साहित्यका अभ्यासी होनेके कारण उसीकी मान्यताएँ, परि-भाषाएँ और संज्ञाएँ मेरी स्मृतिमें समाई हुई हैं, िकर भी मैंने अनुवादमें स्वेताम्बर परम्पराका पूरा ध्यान रखनेकी भरसक चेष्टाकी है। छापनेसे पहले अहमदाबादके कर्मगास्त्रोंके विशिष्ट अभ्यासी विद्वान् पं० हीराचन्द्रजी ने इस अनुवादको आद्योपान्त पढ़कर अपने जो सुझाव भेजे थे, उसके अनुसार अनुवादमें संशोधन भो कर दिया गया है। आत्मानन्द सभा भावनगरसे प्रकाशित पञ्चम कर्मग्रन्थके प्रथम संस्करणके आधारपर यह अनु-वाद किया गया था। बादको नवीन संस्करणके प्रकाशित हो जानेपर उसके आधारसे गाथाओंका संशोधन करके पाठान्तर नीचे टिप्पणमें दे दिये गये हैं।

अन्तमें में उन सभी महानुभावोंका आभार स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने किसी भी प्रकारसे इस कार्यमें सहयोग दिया है। सबसे प्रथम में हिन्दू विश्वविद्यालयमें जैन दर्शनके अध्यापक पण्डितवर सुखलाल जीका कृतज्ञ हूं, जिनके सहज स्नेहवश मुझे यह काम हाथमें लेना पड़ा। मुझे इस बातकी भी प्रसन्नता है कि मेरे इस कार्यसे उन्हें सन्तोष हुआ है। और उन्होंने मेरे अनुरोधपर इस पुस्तकका प्राक्कथन लिखनेका भी कष्ट किया है। पं० हीराचन्दजीने पूरे अनुवादको ध्यानपूर्वक पढ़कर जो सुझाव भेजनेका कष्ट किया था, उसके लिये उनका में बहुत ही आमारी हूं। हिन्दू विश्वविद्यालयमें जैनागमके अध्यापक पं० दलसुखजी मालविणियाने छपाई बगैरहके सम्बन्धमें मुझे उचित सलाह दी है। स्याद्वाद विद्यालय काशीके न्यायाध्यापक पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने प्रेस तथा टाइप वगैरहके चुनावमें कियात्मक सहयोग दिया है। अतः उन दोनों विद्वानोंका भी मै आभारी हूँ। मण्डलके मन्त्री वाबू दयालचन्द्रजी जौहरीके सौजन्यपूर्ण

व्यवहारके लिये भी मैं उनका हृदयसे कृतज्ञ हूँ । उन्हींके व्यव्यवसायसे यह ग्रन्य वर्तमान रूपमें प्रकाशित हो सका है ।

मेरे अनुन प्रो॰ खुशालचन्द्र एम॰ ए॰ साहित्याचार्यने प्रारम्भते ही प्रृष्त संशोधनमें मेरा द्दाय बटाया था । किन्तु संयुक्त प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके आफिस सेकेटरीका काम करते हुए उन्हें सरकारने नजरबन्द कर लिया। अतः उनकी जेल यात्राके बाद स्वाद्दाद विद्यालय कागीके सुयाय स्नातक पण्डित अमृतलालजी गास्त्रीसे इस सम्बन्धमें मुझे पूरी सहायता मिली। अतः अपने इन दोनों बन्धुऑका भी में आमारी हूं।

काशी पाप ऋण एकादशी वी॰ नि॰ सं ०२४६८ कैलाराचन्द्र शास्त्री प्रधानाध्यापक स्याहाद दि॰ जैन विद्यालय, कागी ।



#### १ कर्मसिद्धान्त

यह प्रन्थ, जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है, कर्मसिद्धान्तसे सम्बन्ध रखता है। अतः कर्मसिद्धान्तके कुछ मुख्य मुख्य मुद्दींपर प्रकाश डालना आवश्यक है।

१ कमीसदान्तका आशय— संसारमें बड़ी विषमता दिखाई देती है। कोई अमीर है कोई गरीब, कोई सुन्दर है कोई कुरूप, कोई बिषमता विभन्न कुलोंके मनुष्योंमें ही पाई जाती, तब भी एक बात थी। किन्तु एक ही कुलकी तो कीन कहे, एकही माताकी कोखसे जन्म लेनेवाली सन्तानोंमें भी इसका साम्राज्य देखा जाता है। अधिक क्या कहें, पश्चयोनि भी इस विषमतासे नहीं बच सकी है। उदाहरणके लिये कुचोंको ही ले लीजिये— एक वे कुचे हैं जो पेट भरनेके लिये इघर उधर घूमते फिरते हैं, जिन्हें खाज और घाव हो रहे हैं और उसपर भी मार खाते डोलते हैं। दूसरे वे कुचे हैं जो पेटभर दूध रोटी खाते हैं, मोटरोंमें बैठकर घूमते हैं और राजकुमारोंकी तरह जिनका लालन-पालन होता है। सारांश यह है कि संसारमें जिधर दृष्ट डालिये उधर ही विषमता दिखाई देती है। इसका क्या कारण है ? क्यों एकही माता-पितासे जन्म लेनेपर भी एक बुद्धिमान होता है दूसरा मूर्ख, एक स्वस्थ होता है दूसरा रोगी, एक सुन्दर होता है

दूसरा कुरूप ? इस विषमताका कारण है प्राणियों के अपने अपने कर्म। यतः सव प्राणियों के कर्म जुदी जुदी तरहके होते हैं, अतः उनका फल भी जुदा जुदा होता है। यही कारण है कि संसारके चराचर प्राणियों में इतनी विषमता देखी जाती है। इसीसे कविवर तुलसीदासजीने रामायण में लिखा है—

> "करम प्रधान विश्वकरि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा ।"

प्राणी जैसा कर्म करता ई उसे वेसाही फल भोगना पडता है। मोटे तौरसे यही कर्मसिटान्तका आश्य है। इस सिद्धान्तको जैन, साख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक वगैरह आत्मवादी दर्शन तो मानते ही हैं, किन्तु अनात्मवादी बोद्धे दर्शन भी मानता है। इसी तरह ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी भी इसमें प्राय: एकमत हैं।

१ इसके सम्बन्धमें राजा मिलिन्द और स्थिवर नागसेनका निम्न संवाद अवलोकनीय है—"राजा बोला—"मन्ते! क्या कारण है कि सभी आदमी एक ही तरहके नहीं होते? कोई कम आयुवाले, कोई दीर्थ आयु-वाले, कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भहे, कोई बढ़े सुन्दर, कोई प्रभावहीन, कोई बढ़े प्रभाववाले, कोई गरीय, कोई धनी, कोई नीच कुल-वाले, कोई कॅचे कुलवाले, कोई वेवकृष और कोई होशियार क्यों होते हैं?

स्यविर वोले—"महाराज! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियाँ एक जैसी नहीं होती? कोई खट्टी, कोई नमकीन, कोई तीती, कोई कडुई, कोई कमें ली और कोई मीठी क्यों होती है?

भन्ते ! मैं सममता हूँ कि वोजोंके भिन्न-भिन्न होनेसे ही वनस्पतियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं।

महाराज ! इसी तरह सभी मनुष्योंके अपने अपने कर्म भिन्न-भिन्न होनेसे वे सभी एकही तरहके नहीं है। कोई कम आयुवाले, कोई दीर्घ आयुवाले होने हैं। महाराज ! भगवानने भो कहा है —हे मानव ! सभी जीव अपने कर्मों से ही फलका भोग करते हैं, सभी जीव अपने कर्मों के आप मालिक हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही नाना योनियों में उत्पन्न होते हैं, अपना कर्म ही अपना वन्धु है, अपना कर्म ही अपना आश्रय है, कर्म हीसे कँचे और नीचे हुए हैं।" मिलिन्द प्रक्न, पृ० ८०-८१।

न्यायमझरीकार जयन्तने भी यही बात दर्शाई है। यथा—

"तथा च केचिजायन्ते लोभमात्रपरायणाः।

दृश्यसंग्रहणेकाग्रमनसो मृषिकादयः॥

सनोभवमयाः केचित् सन्ति पारावतादयः।

\* \*

जगतो यस वैचित्रयं सुखदु,खादिभेदतः।
कृषिसेवादिसाम्येऽिष विकक्षणफलोद्यः॥
अकस्मान्निधिलाभश्च विद्युत्पातश्च कस्यचित्।
क्रिचित्फलमयत्नेऽिष यत्नेऽप्यफळता क्रिचित्॥
तदेतद् दुर्घटं दृष्टात्कारणाद् व्यभिचारिणः।
तेनादृष्टमुपेतव्यमस्य किञ्चन कारणम्॥"

न्या० मक्ष०, पृ० ४२ ( उत्तरभाग ) धर्यात्—कोई कोई मूषिका वगैरह विशेष लोभी होते हैं, कवूतर वगैरह विशेष कामी देखे जाते हैं । संसारमें कोई सुखी है तो कोई दु.खी है । खेती नौकरी वगैरह करनेपर भी किसीको विशेष लाम होता है और किसीको उलटा नुकसान उठाना पहता है। किसीको अचानक सम्पत्ति मिल जाती है और किसीपर बैठे विठाये बिजली गिर पहती है । किसीको विना प्रयत्न किये ही फलप्राप्ति होजाती है और किसीको यत्न करने पर भी फल-

२ कमेका स्वरूप—उपर्युक्त कर्मसिद्धान्तके वारेमें ईश्वरवादियों और अनीश्वरवादियों में ऐकमत्व होते हुए भी कर्मके स्वरूप और उसके फल्ट्यानके सम्बन्धमें मीलिक मतमेद है। साधारण तौरसे जो कुल किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे—खाना, पीना, चलना, पिरना, हॅसना, बोलना, सोचना, विचारना वगैरह। परलोकवादी दार्शनिकोंका मत है कि हमारा प्रत्येक अच्छा या बुरा कार्य अपना संस्कार छोड़ जाता है। उस संस्कारको नैयायिक और वैशेषिक धर्म या अधर्मके नामसे पुकारते हैं। योगे उसे कर्माशय कहते हैं, बीट्स उसे अनुशय आदि नामोंसे पुकारते हैं।

आग्रय यह है कि जन्म-जरा्-मरणरूप संसारके चक्रमें पड़े हुए प्राणी अज्ञान, अविद्या या मिथ्यात्वसे संिटत हैं । इस अज्ञान, अविद्या या मिथ्यात्वसे संटित हैं । इस अज्ञान, अविद्या या मिथ्यात्वके कारण वे संसारके वास्तविक स्वरूपको समझनेमें असमर्थ हैं, अतः उनका नो कुछ भी कार्य होता है वह अज्ञानमूलक होता है, उसमें राग-द्वेपका अभिनिवेश लगा होता है । इसिटिये उनका प्रत्येक कार्य आत्माके बन्यनका ही कारण होता है । जैसा कि विभिन्न दार्शनिकीं के निम्न मन्तव्यों से स्पष्ट हैं—

वीद प्रनय भिलिन्द प्रश्तमं छिला है—

"(मरनेके याद)कीन जन्म ग्रहण करते हें और कीन नहीं ? जिनमें क्लेश (चित्तका मैल) लगा है वे जन्म ग्रहण

प्राप्ति नहीं होती । ये सब बातें किसी स्प्रकारणकी वजहसे नहीं होतीं, अतः इनका कोई अस्प्र कारण मानना चाहिये ।

१ "स कर्मजन्यसंस्कारो धर्माधर्मगिरोच्यते।"

न्या॰ मञ्ज॰ ( उत्तरभाग ) पृ० ४४ ।

२ प्रगस्त० कन्दली०, पृ० २७२ वंगरह ।

३ ''छेशमूलः कर्माशय.''॥ २-१२ ॥'' योगद०

४ "मूर्छ भवस्यानुशयः।" अभिधर्म०, ५-१।

करते हैं और जो क्लेश से रहित हो गये हैं वे जन्म नहीं ग्रहण करते।

भन्ते ! आप जनम ग्रहण करेंगे या नहीं ?

महाराज यदि संसारकी ओर आसक्ति लगी रहेगी तो जन्म ग्रहण करूँगा और यदि आसक्ति छूट जायगी तो नहीं करूँगा।" पृ॰ ३९

और मी-"अविद्यां होने सं संस्कार, संस्कारके होने से विज्ञान, विज्ञान होने से नाम और रूप, नाम और रूपके होने से छः आयतन, छः आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपा-दान, उपादान के होने से भव, भवके होने से जन्म और जन्म के होने से घुढापा, मरना, शोक, रोना-पीटना, दुःख वेचैनी और परेशानी होती है। इस प्रकार इस दुःखों के सिलसिले का आरम्भ कहां से हुआ इसका पता नहीं।" पृ०६२।

योगदर्शनमें लिखा है—

"वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः" ॥ १-५ ॥

"क्केशहेतुकाः कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभूताः क्किष्टाः।" ब्या०भा०।

"प्रतिपत्ता अर्थमवसाय तत्र सक्तो द्विष्टो वा कर्माशयमा-चिनोतीति भवन्ति धर्माधर्मप्रसवभूमयो वृत्तयः क्लिप्टा इति । तत्त्ववै०।

"तथा जातीयकाः=क्लिप्टजातीया अक्लिप्टजातीया वा संस्कारा वृत्तिभिरेव कियन्ते। वृत्तिभिः संस्काराः संस्कारेभ्यश्च वृत्तय इत्येवं वृत्तिसंस्कारचकं निरन्तरमावर्तते।" भास्वती। अर्थात्—पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैं, जो क्लिप्ट भी होती हैं और अहिए मी होती हैं। जिन वृत्तियों का कारण हो हो होता है और जो कर्मा-द्यायके सञ्चयके छिये आयारभूत होती हैं उन्हें हिए कहते हैं। अर्थात् ज्ञाता अर्थको जानकर उससे राग या द्वेप करता है और ऐसा करनेसे कर्मा-द्यायका सञ्चय करता है। इस प्रकार धर्म और अधर्मको उत्पन्न करनेवाली वृत्तियों हिए कही जाती हैं। हिएजातीय अथवा अहिएजातीय संस्कार वृत्तियों के ही द्वारा होने हैं और वृत्तियों संस्कार से होती हैं। इस प्रकार वृत्ति और संस्कारका चक सर्वदा चळता रहता है।

सांख्यकारिकामें विवा है—

"सम्यक्षानाविगमाद् धर्मादीनामकारणप्राप्ती ।

तिष्ठति संस्कारवद्यात् चक्रश्रमबद् धृतद्दारीरः॥६७॥"

"संस्कारो नाम धर्माधमो निमित्तं कृत्वा शरीरोत्पत्तिर्भवति ।

……संस्कारवद्यात्–क्रभवद्यादित्यर्थः ।" माठ० वृ० ।

अर्थात् धर्म श्रीर अधर्मको संस्कार कहते हैं। उसीके निमित्तसे शरीर बनता है। सम्यन्ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर धर्मादिक पुनर्चनम करनेमें समर्थ नहीं रहते। फिर भी संस्कारकी बन्दसे पुरुष संसारमें ठहरा रहता है। कैसे, झुडालके दण्डका सम्बन्ध दूर हो जाने पर भी संस्कारके बदासे चाक घूमता रहता है। क्योंकि बिना फड दिये संस्कारका क्षय नहीं होता।

अहिसा, सत्य, अस्तेय वर्गरहरो धर्मके और हिंसा, असत्य, स्तेय वर्गे-रहको अधर्मकं साधन वतलाकर प्रदास्तपादमं लिखा ई—

"श्रविद्यो रागडेपवतः प्रवर्तकाद् वमीत् प्रकृष्टात् स्वल्पा-वर्मसिहतात् व्रह्मेन्द्रप्रजापितिषित्तमनुष्यलोकेषु श्राशयानुस्पै-रिष्टशरीरेन्द्रियविषयसुखादिभियोगो भवति । तथा प्रकृष्टाद-श्रमीत् स्वल्पयर्मसिहितान् प्रेवतिर्ययोगिस्थानेषु श्रनिष्ट-शर्मारेन्द्रयविषयदुःखादिभियोगो भवति । एवं प्रवृत्तिलक्षणाद् धर्माद् अधर्मसहिताद् देवमनुष्यतिर्यङ्नारकेषु पुनः पुनः संसारवन्धो भवति।" ए० २८०-२८१।

अर्थात्—राग और द्वेष्ये युक्त अज्ञानी जीव कुछ अधर्मस्हित किन्तु प्रकृष्ट धर्ममूलक कार्मोके करनेसे ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, नितृ-लोक और मनुष्यलोकमें अपने आश्रय=कर्माश्रयके अनुरूप इष्ट शरीर, इन्द्रियविषय और सुखादिकको प्राप्त करता है। तथा कुछ धर्मसहित किन्तु प्रकृष्ट अधर्ममूलक कार्मोके करनेसे प्रेतयोनि तिर्यग्योनि वगैरह स्थानोंमें अनिष्ट शरीर, इन्द्रियविषय और दुःखादिकको प्राप्त करता है। इस प्रकार अधर्मसहित प्रवृत्तिमूलक धर्मसे देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नारकोमें (जन्म लेकर) बारम्बार संसारबन्धको करता है।

न्यायमञ्जरीकारने भी इसी मतको व्यक्त करते हुए लिखा है-

'यो ह्ययं देवमनुष्यतिर्यग्भूमिषु शारीरस्तर्भः, यश्च प्रतिवि-पयं बुद्धिसर्भः, यश्चात्मना सह मनसः संसर्भ, स सर्वः प्रवृ-त्तेरेव परिणामविभवः । प्रवृत्तेश्च सर्वस्याः क्रियात्वात् श्लण-कत्वेऽपि तदुपहितो धर्माधर्मशब्दवाच्य आत्मसंस्कारः कर्भ-फलोपभोगपर्थन्तस्थितिरस्त्येव × × न च जगित तथाविध किमपि कार्यमस्ति वस्तु यन्न धर्माधर्माभ्यामाक्षिप्तसंम्भवम् ।" पृ० ७०।

अर्थात्—देव, मनुष्य और तिर्यंग्योनिमें जो द्यरिकी उत्पत्ति देखी जाती है, प्रत्येक वस्तुको जाननेके लिये जो ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, और आत्माका मनके साथ जो सम्बन्ध होता है, वह सब प्रवृत्तिका ही परिणाम है। सभी प्रवृत्तियाँ कियारूप होनेके कारण यद्यपि क्षणिक हे, किन्तु उनसे होनेवाला आत्मसंस्कार, जिसे धर्म या अधर्म शब्दसे कहा जाता है, कर्मपलके भोगने पर्यन्त स्थित रहता है। ××× संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं है जो धर्म या अधर्मसे व्याप्त न हो।

इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों के उक्त मन्तर्थों से यह स्पष्ट है कि कर्म नाम किया या प्रवृत्तिका है और उस प्रवृत्तिके मूलमें राग और द्वेप रहते हैं। तथा यद्यपि प्रवृत्ति, किया या कर्म क्षणिक होता है तथापि उसका संस्कार फलकाल तक स्थायी रहता है। संस्कारसे प्रवृत्ति और प्रवृत्तिसे संस्कारकी परम्परा अनादिकालसे चली आती है। इसीका नाम संसार है। किन्तु नेनदर्शनके मतानुसार कर्मका स्वरूप किसी अंग्रमें उक्त मतासे विभिन्न है।

३ जैनदर्शनानुसार कर्मका स्वरूप-जैनदर्शनके अनुसार कर्मके दो प्रकार होते हैं-एक द्रव्यकर्म और दृसरा भावकर्म । यद्यपि अन्य दर्शनोमें भी इस प्रकारका विभाग पाया जाता है और भावकर्मकी तुछना अन्यदर्शनंके संस्कारके साथ तथा द्रव्यकर्मकी तुलना योगदर्शनकी वृत्ति थार न्यायदर्शनकी प्रवृत्तिके सायकी जा सकती है । तथानि जैनदर्शनके क्म और अन्यदर्शनोके कर्ममें बहुत अन्तर है। जैनदर्शनमें कर्म केवल एक मंस्कार मात्र ही नहीं है किन्तु एक वस्तुभृत पदार्थ है जो रागी हेपी जीवको क्रियांचे आष्ट्रप्ट होक्र जीवक साथ उसी तरह बुल मिल जाता है, ज़ैसे-दूधमें पानी। वह पटार्थ है वो भीतिक, किन्तु उसका कैमें नाम इसिछये सद हो गया है क्योंकि जीवके कर्म अर्थात् कियाकी वजहसे आऋष्ट होकर यह जीवने वय जाता है । आशय यह है कि जहाँ अन्य दर्शन राग और हें परे आविष्ट जीवकी मत्येक कियाको कर्म कहते हैं, और उस कर्मके श्रणिक होनेगर भी तजन्य संस्मारको स्यायी मानते हैं, वहाँ जैनदर्शनका मन्तव्य है कि रागद्रेपसे आविष्ट जीवकी प्रत्वेक कियाके माथ एक प्रकारका द्रव्य आत्मामें आता है, जो उसके नगद्वेपरूप परिणामॉका निमित्त पास्र थात्मागे वंव जाता है। कालान्तरमें यही द्रव्य आत्माको

१ 'क्रिया नाम आत्मना प्राप्यन्तात् कर्म, तन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुरुगछोऽपि कर्म।' प्रवचनसार, अमृत० टी०, गा० २५, पृ० १६५।

ग्रुभ या अग्रुभ फल देता है । इसका खुलासा इस प्रकार है-

जैनदर्शन छ द्रव्य मानता है—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । अने चारो ओर जो कुछ हम चर्मचक्षुओं से देखते हैं सब पुद्गल द्रव्य है। यह पुद्गल द्रव्य २३ त्रहि की वर्गणाओं में विभक्त है। उन वर्गणाओं में एक कार्मण वर्गणा भी है, जो समस्त संसारमें व्याप्त है। यह कार्मण वर्गणा ही 'जीवों के कमीं का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणत हो जाती है। जैसा कि आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है—

## "परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो । तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं॥९५॥" प्रवचनसार

अर्थात्—जन राग-द्वेषसे थुक्त आत्मा अच्छे या बुरे कामोंमें लंगता है, तन कर्मरूपी रज ज्ञानावरणादिरूपसे उसमें प्रवेश करता है ।

इस प्रकार जैनसिद्धान्तके अनुसार कर्म एक मूर्त पदार्थ है, जो जीवके साथ वन्धको प्राप्त हो जाता है।

जीव अमूर्तिक है और कर्मद्रव्य मूर्तिक। ऐसी दशामें उन दोनोंका वन्ध ही सम्भव नहीं है। क्योंकि मूर्तिकके साथ मूर्तिकका बन्ध तो हो सकता है, किन्तु अमूर्तिकके साथ मूर्तिकका बन्ध कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी आशङ्का की जा सकतो है, जिसका समाधान निम्न प्रकार है—

१ "उवभोजनिंदिएहिं य इंदिय काया मणो य कम्माणि। जं हवदि मुत्तमण्णं तं सन्व पुग्गलं जाणे॥ ८२॥ पश्चास्ति० अर्थात् इन्द्रियसे हम जो कुछ भोगते हैं वह सब तथा इन्द्रियाँ, शरीर, मन, द्रव्यकर्म और भी जो कुछ मूर्त पदार्थ हैं, वे सब पुद्रल द्रव्य जानना चाहिये।

२ इन वर्गणाओंका स्वरूप जाननेके लिये इसी पञ्चमकर्मप्रनथकी गा० ७५-७६की टीका देखनी चाहिये । अन्य दर्शनांकी तरह जैनदर्शन भी जीव और कर्मके सम्बन्धके प्रवाह को अनादि मानता है। किसी समय यह जीव सर्वथा शुद्ध था, बादको उसके साथ कर्मोंका बन्ध हुआ, ऐसी मान्यता नहीं है। क्योंकि इस मान्यता में अनेक विप्रतिपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। पञ्चास्तिकायमें जीव और कर्मके इस अनादि सम्बन्धको जीवपुद्छकर्मचक्रके नामसे अभिहित करते हुए छिखा है—

"जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो हु होदि परिणामो। परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिखु गदी॥ १२८॥ गदिमधिगदस्स देहो देहादो इदियाणि जायंते। तेहिं हु विसयगहणं तत्तो रागो व दोसो वा॥ १२९॥ जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालम्म। इदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिधणो सणिधणो वा॥१३०॥"

अर्थ—जो जीव संसारमें स्थित है अर्थीत् जन्म और मरणके चक्रमें पड़ा हुआ है उसके राग और द्वेपरूप परिणाम होते हैं। परिणामोंसे नये कर्म वंथते हैं। क्रमोंसे गतियोंमे जन्म लेना पड़ता है । जन्म लेनेसे शरीर होता है। शरीरमें इन्द्रियाँ होती हैं। इन्द्रियोसे विपयोंका ग्रहण करता है। विपयोंके ज्ञानसे राग और द्वेषरूप परिणाम होते हैं। इस प्रकार मंसाररूपी चक्रमें पड़े हुए जीवके भावोंसे कर्म और कर्मसे मात्र होते रहते हैं। यह प्रवाह समन्त्र जीवकी स्रपेक्षांसे स्नादि स्नन्त है और भन्यजीवकी स्रपेक्षांसे स्नादि सान्त है।

ट्सपे स्पष्ट है कि जीव अनादिकालसे मृतिक कमींसे वंवा हुआ है। जब जीव मृतिक कमींसे वंवा है, तब उसके जो नये कर्म वंधने हैं, वे कर्म जीवमें स्थित मृतिक कमींके साथ ही वंधने हैं; क्योंकि मृतिकका मृतिकके साथ संयोग होता है और मृतिकका मृतिकके साथ बन्ध होता है। अतः आत्मा-में स्थित पुरातन कमींके साथ ही नये कर्म बन्धको प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार परम्परासे कथञ्चित् मूर्तिक आत्माके साथ मूर्तिक कर्मद्रव्यका सम्बन्ध जानना चाहिये ।

सारांश यह है कि अन्य दर्शन किया और तज्जन्य संस्कारको कर्म कहते हैं, किन्तु जैनदर्शन जीवसे सम्बद्ध मूर्तिकद्रव्य और उसके निमित्तसे होनेवाले रागद्वेषरूप भावींको कर्म कहता है।

थ कमोंका कर्ता भोका कीन-साख्यके सिवाय प्रायः सभी वैदिकदर्शन किसी न किसी रूपसे आत्माको ही कर्मका कर्ता और उसके फलका भोक्ता कहते हैं। किन्तु सांख्य भोक्ता तो पुरुषको ही मानता है, किन्तु कर्ता प्रधानको कहता है। जैनदर्शनमें वस्तुका निरूपण दो दृष्टियोंसे किया जाता है, एक दृष्टि निश्चयनय कही जाती है और दूसरी व्यवहारनय।

क्षों परिनिमित्तके विना वस्तुके असली स्वरूपका कथन करता है, उसे निश्चयनय कहते हैं और परिनिमित्तकी अपेक्षासे जो वस्तुका कथन करता है उसे व्यवहारनय कहते हैं। जैनधर्ममें कर्तृत्व और भोक्तृत्वका विचार भो इन्हीं दोनों नयोंसे किया गया है।

हम पहले वतला आये हैं कि जैनधर्ममें कर्म केवल जीवके द्वारा किये गये अच्छे बुरे कर्मोंका नाम नहीं है, किन्तु जीवके कार्मोंके निमित्तते जो पुद्गलपरमाणु आइष्ट होकर उस जीवसे बन्धको प्राप्त हो जाते हैं, वे पुद्गल- परमाणु कर्म कहे जाते हैं। तथा उन पुद्गलपरमाणुओं के फलोन्मुख होनेपर उनके निमित्तसे जीवमें जो काम-क्रोधादिक भाव होते हैं, वे भी कर्म कहे जाते हैं। पहले प्रकारके कर्मोंको द्रव्यकर्म और दूसरे प्रकारके कर्मोंको भावकर्म कहते हैं। जीवके साथ इनका अनादि सम्बन्ध है। इन कर्मोंके कर्तृत्व और भोक्तृत्वके वारेमें जब हम निश्चयदृष्टिसे विचार करते हैं तो जीव न तो द्रव्यकर्मीका कर्ता ही प्रमाणित होता है और न उनके फलका भोक्ता ही प्रमाणित होता है. क्योंकि द्रव्यकर्म पौद्गलिक हैं, पुद्गलद्रव्यके विकार हैं, अतः पर हैं। उनका कर्ता चेतन जीव वैसे हो सक्ता है 2 चेतनका

कर्म चैतन्यरूप होता है और अचेतनका कर्म अचेतनरूप। यदि चेतनका कर्म भी अचेतनरूप होने छगे तो चेतन और अचेतनका भेद नए होकर महान् संकर द।प उपस्थित होगा । अतः प्रत्येक द्रव्य स्वभावका कर्ता है, परभावका कर्ता नहीं है । या ज़िसे जल स्वभावतः शीतल होता है, किन्तु अग्निका सम्बन्ध होनेसे उष्ण हो जाता है। यहाँपर इस उष्णताका कर्ता जलको नहीं कहा जा सकता। उष्णता तो अग्निका धर्म है, वह जलमे अग्निके सम्बन्धसे आगई है, अतः आगन्तुक है, अग्निका सम्बन्ध अलग हाते ही चली नाती है। इसी प्रकार नोवके अग्रुद भावाका निमित्त पाकर जा पुद्गलद्रव्य कर्मरूप परिणत होते हे, उनका कर्ता स्वयं पुद्गल ही है, जीय उनका कर्ता नहीं हो सकता, जीव ता अपने भावोका कर्ता है 1 जैसे साख्यके मतमें पुरुपके संयोगसे प्रकृतिका कर्तृत्वगुण व्यक्त हो जाता है और वह स्ष्टिप्रक्रियाको उत्पन्न करना गुरू कर देती है, तथापि पुरुप अकर्ता ही कहा जाता है, उसीतरह जीवके रागद्वेपादिक अद्युद्ध भावींका सहारा पाकुर पुर्गलहन्य उसकी ओर स्तृतः आहृए होता है। उसमें बीवुका कर्तृलः ही क्या है ? जैसे यदि कोई सुन्दर युवा पुरुप वाजारसे कार्यवश जा रहा हो, और कोई सुन्दरो उसार मोहित होकर उसकी अनुगामिनी वन जाये तो इसमें पुरुपका क्या कर्तृत्व है ? कत्री तो वह स्त्री है, पुरुप उसमें केवल निमित्तमात्र है। इसीतरह—

"जीवपरिणामहें दुं कम्मत्तं पुगाला परिणमंति । पुगालकम्मणिमित्तं तहेव जीवोऽवि परिणमदि ॥ ८६॥ ण वि कुट्यदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे । अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हपि ॥ ८७॥ पदंण कारणेण दु कत्ता आदा सर्णभावेण । पुगालकम्मकदाणं ण दु कत्ता सन्यमावाणं ॥ ८८॥"

समयप्राभृत

्जीव तो अपने रागद्देषादिरूप भावोंको करता है, किन्तु उन भावोंका निमित्त पाकर कर्मरूप होनेके योग्य पुद्गल कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। तथा कर्मरूप परिणत हुए पुद्गलद्रव्य जब अपना फल देते हैं तो उनके निमित्तको पाकर जीव भी रागादिरूप परिणमन करता है। यद्यपि जीव और पौद्गलिककर्म दोनों एक दूसरेका निमित्त पाकर परिणमन करते हैं, तथापि न तो जीव पुद्गलकर्मोंके गुणोंका कर्ता है और न पुद्गलकर्म जीवके गुणोंका कर्ता है। किन्तु परस्परमें दोनों एक दूसरेका निमित्त पाकर परिणमन करते हैं। अतः आत्मा अपने भावोंका ही कर्ता है, पुद्गलकर्मकृत समस्त भावों का कर्ता नहीं है।

साख्यके दृष्टान्तसे सम्भवतः पाठकोंको यह भ्रम हो सकता है कि जैनधर्म भी साख्यकी तरह जीवको सर्वथा अकर्ता और प्रकृतिका तरह पुद्गलको
ही कर्ता मानता है, किन्तु बात ऐसो नहीं है। साख्यका पुरुष तो सर्वथा
अकर्ता है, किन्तु जैनोंका आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, वह अपनी आत्मा
के स्वाभाविकभाव ज्ञान, दर्शन, सुख वगैरह और वैभाविकभाव राग, द्वेष,
काम मोद्दादिकका कर्ता है, किन्तु उनके निमित्तसे जो पुद्गलोंमें कर्मरूप,
परिणमन होता है, उसका वह कर्ता नहीं है। सारांश यह है कि वास्तवमें
उपादान कारणको ही किसी वस्तुका कर्ता कहा जा सकता है, निमित्त कारणमें जो कर्ताका व्यवहार किया जाता है वह व्यावहारिक=लीकिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक कर्ता तो वही है जो स्वयं कार्यरूप परिणत होता
है। इस दृष्टिसे घटका कर्ता मृत्तिका ही है, न कि कुम्मकार। कुम्मकारको
जो लोकमें घटका कर्ता कहा जाता है, उसमें कैवल इतना ही तात्त्यर्थ है कि
घटपर्यायमें निमित्त कुम्भकार है। वास्तवमें तो घट मृत्तिकाका ही एक
भाव है, अतः उसका कर्ता भी वही है।

जो बात कर्तृत्वके बारेमें कही गई है, वही बात भोक्तृत्वके बारेमें भी जाननी चाहिये। जो जिसका कर्ता ही नहीं वह उसका भोक्ता कैसे हो सकता है। अतः आत्मा जब पुद्गलकर्मोंका कर्ता ही नहीं, तो उनका भोक्ता भी नहीं हो सकता। वह अपने जिन राग-द्वेपक्ष्य भावोका कर्ता है, संसार दशाम उन्होंका भोक्ता है। ज़ैसे इयवहारमें कुम्भकारको घटका भोक्ता कहते हैं, क्योंकि घटको बंचकर वह जो कुछ कमाना है, उससे अपने शरीर और कुदुम्बका भरण-योपण करता है । किन्तु वास्तवमें तो कुम्भकार अपने मावों का ही भोक्ता है। उसीतरह आत्मा भी व्यवहारसे स्वइतकर्मोंके फलस्वरूप मिछनेवाले मुख-दु:खादिका भोक्ता कहा जाता है, वास्तवमें तो वह अपने चैतन्यभावोका ही भोक्ता है। इस प्रकार कर्तृत्व और भोक्तृत्वके बारेमें दृष्टि-भेदसे जैनधर्मकी द्विविध व्यवस्था है।

५ कर्भ अपना फल कैसे देते हैं—ईश्वरको जगतका नियन्ता माननेवाले वैदिकैदर्शन जीवको कर्मकरनेमें स्वतंत्र किन्तु उसका फल भोगनेमे परतंत्र मानते है। जैसाकि महाभारतमें लिखा है—

"अञ्चा जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। धृश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वश्रमेव वा॥"

अर्थात्—यह अज्ञ प्राणी अनने सुख ओर दुःखका स्वामी नहीं है । ईम्बरके द्वारा प्रेरित होकर वह स्वर्ग अथवा नरकमें जाता है।

भगवद्गीताम भी लिखा है-

'छभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ॥' ७-२२ ॥ भी निसका निश्चय करदेता हूँ वही इच्छित फल मनुष्यको मिलता है।'

इस प्रकार क्मोंका फल इंश्वराधीन होनेपर भी फलका निर्णय प्राणियाँ के अच्छे बुरे कर्मके अनुरूप हो किया जाता है। जैसा कि भगवद्गीतामें लिखा है—

ं "नाइने कस्यचिन् पापं न चैव सुकृतं विभुः।" ५-१५।

१ वर्ष ३-२-३८।

अर्थात्-परमेश्वर न तो किसीके पापको लेता है और न पुण्यको, अर्थात् प्राणिमात्रको अपने कर्मानुसार सुख दुःख भोगने पड़ते हैं।

इस प्रकार जो सारी सृष्टिका संचालक परमेश्वरको मानते हैं, उनके मतसे कर्मफलका देनेवाला परमेश्वरसे मिन्न कोई दूसरा हो ही कैसे सकता है ? किन्तु जैन दर्शन ईश्वरको सृष्टिका नियन्ता नहीं मानता अतः कर्म-फल देनेमें भी उसका हाथ होही कैसे सकता है ? ऐसी दशामें यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि तब कर्मफल कौन देता है ? अचेतन कर्मोंमें स्वयं तो यह शक्ति हो नहीं सकती, कि वे अपना अच्छा या बुरा फल स्वयं दे सकें। उसके लिये तो कोई बुद्धिमान चेतन ही होना चाहिये।

जैन दर्शन कहता है कि कर्म अपना फल खयं देते हैं, उसके लिये किसी अन्य न्यायाधीमकी आवश्यकता नहीं है। ज़ुस्ने, सराब नशा करती! है ओर दूध पुष्टई करता है। जो मनुष्य गराब पीता है, उसे वेहोशी होती है और जो दूध पीता है उसके गरीरमें पुष्टता आती है। शराब या दूध पीनेंके बाद यह आवश्यकता नहीं होती, कि उसका फल देनेके लिये कोई दूसरा नियामक शक्तिमान हो। उसीतरह जीवके प्रत्येक कायिक, वाचिक और मानसिक परिस्पन्दके साथ जो कर्मपरमाणु जीवात्माकी ओर आकृष्ट होते हैं और राग-द्वेषका निमित्त पाकर उससे वॅथ जाते हैं, उन कर्मपरमाणुओमें भी शराव और दूधकी तरह अच्छाई या बुराई करनेकी चिक्त रहती है, जो चैतन्यके सम्बन्धसे व्यक्त होकर उसपर अपना प्रमाव डालती है और उसके प्रभावसे मुग्ध हुआ जीव ऐसे काम करता है जो उसे सुखदायक या दुःखदायक होते हें। यदि कर्म करते समय जीवके भाव अच्छे होते है तो वंधनेवाले कुर्मपरमाणुओंपर अच्छा प्रभाव पङ्ता है और कालान्तरमें उससे अच्छा ही फल मिलता है । तथा यदि बुरे भाव होते ह तो बुरा असर पड़ता है और कालान्तरमें उसका फल भी बुरा ही मिलता है। मानसिक भावोंका अचेतन वस्तुके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है

श्रीर उस प्रभावकी वजहसे उस अचेतनका परिपाक कैसे अच्छा या बुरा होता है, इत्यादि प्रध्नोंक समाधानके लिये हमें डाक्टरों श्रीर वैद्योंके मोजन सम्बन्धी नियमीपर एक दृष्टि डालनी चाहिये। वैद्यकद्यास्त्रके अनुसार भोजन करते समय मनमें किसी तरहका श्रीम नहीं होना चाहिये मोजन करनेसे आधा घंटा पहलेसे लेकर भोजन करनेके आधा घंटा चाद तक मनमें कोई अद्यान्ति कारक विचार न आना चाहिये। ऐसी दशामें जो भोजन किया जाता है उसका परिपाक अच्छा होता है और वह विकार-कारक नहीं होता, किन्तु इसके विपरीत यदि काम क्रोधादि भावोंकी दशामें मोजन किया जाये तो उसका परिपाक ठीक नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि कर्ताके मावांका असर अचेतन पर पढ़ता है और उसीके अनुसार उसका विपाक होता है। अतः जोवको कर्म करनेमें स्वतंत्र और फल मोगनेमें परतंत्र माननेकी आवश्यकता नहीं है।

यदि इंग्वरको फलदाता माना जाता है तो जहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्यका घात करता है वहाँ यातकको दोषका भागी नहीं होना चाहिये, क्योंकि उस मनुष्य के द्वारा इंग्वर मरने वालेको मृत्युका दण्ड दिलाता है। ज़ेंसे राजा जिन पुरुषोंके द्वारा अपराधियोंको दण्ड दिलाता है वे पुरुष अपराधी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे राजाजाका पालन करते हैं। उसी तरह किसीका यात करने वाला यातक भी जिसका यात करता है उसके पूर्वकृत कर्मोंका पल्ल भुगताता है, क्योंकि इंग्वर ने उसके पूर्वकृत कर्मोंकी यही सजा नियतकी होगी, तभी तो उसका वय किया गया। यदि कहा जाये कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है अतः धातकका कार्य ईंग्वरप्रेरित नहीं है किन्तु उसनी स्वतंत्र इंग्लाका परिणाम है। तो कहना होगा कि संसार दशामें कोर्ट भी प्राणी वस्तुतः स्वतंत्र नहीं है, सभी अपने अपने कर्मोंसे बंचे हुए हैं। जैना कि महाभारतमें भी लिखा है—'कर्मणा वध्यते जन्तुः' अर्थात् प्राणी वसंसे बंचता है। श्रीर कर्मका परमरा अनादि है ऐसी परिस्थितिमें

'वुद्धिः कर्मा नुसारिणी' अर्थात् 'कर्मके अनुसार प्राणीकी बुद्धि होती है' न्यायके अनुसार किसी भी कामको करने या न करनेके लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। शायद कहा जाये कि ऐसी दशामें तो कोई भी व्यक्ति मुक्तिलाभ नहीं कर सकेगा, क्योंकि जीव कर्मसे बंधा है और कर्मके अनुसार जीवकी बुद्धि होती है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अतः अच्छे कर्मका अनुसरण करनेवाली बुद्धि मनुष्यको सन्मार्गकी ओर ले जातो है और बुरे कर्मका अनुसरण करनेवाली बुद्धि मनुष्यको सन्मार्गकी ओर ले जातो है। सन्मार्गपर चलनेसे मुक्तिलाभ और कुमार्गपर चलनेसे बन्धलाभ होता है। अतः बुद्धिके कर्मानुसारिणी होनेसे मुक्तिलाभमें कोई बाधा नहीं आती। अस्तु,

जब उक्त प्रकारसे कर्म करनेमें जीव स्वतन्त्र नहीं हैं तो घातकका घातनरूप कर्म उसकी किसी दुर्बुद्धिका ही परिणाम होना चाहिये। और बुद्धिकी दुष्टता उसके किसी पूर्वकृत् कर्मका फल होना चाहिये। किन्तु जब हम कर्मका फल ईश्वराधीन मानते हैं तो उसका उत्पादक ईश्वरको ही कहा जायेगा। यदि हम ईश्वरको फलदाता न मानकर जीवके कर्मोंसे ही स्वतः फलदानकी शक्ति मान छें, जैसाकि हम पहले बतला आये हैं तो उक्त समस्याएं आसानीसे इल हो जाती हैं क्योंकि मनुष्यके बुरे कर्म उसकी बुद्धिपर इस प्रकारके संस्कार डाल देते हैं जिससे वह कोधमें आकर हत्या तक कर बैठता है। किन्तु जब हम ईश्वरको फलदाता मानते हैं तो हमारी विचारशक्ति कहती है कि किसी विचारशील फलदाताको किसो व्यक्तिके खोटे कर्मका फल ऐसा देना चाहिये जो उसकी सजाके रूपमें हो, न कि दूसरोंको उसके द्वारा सना दिलवानेके रूपमें हो । उक्त घटनामें ईश्वर घातकसे दूसरेका घात कराता है, क्योंकि उसे उसके जरिये दूसरेको सजा दिलवानी है। किन्तु घातकको जिस दुर्जुद्धिके कारण वह परका घात करता है उस

बुद्धिको दुए करनेवाले कर्मोका क्या फल मिला ? इस फलके द्वारा तो दूसरेको सजा भोगनी पड़ी । अतः ईश्वरको कर्मफलदाता माननेमें इसी तरह अन्य भी कई एक अनुपपत्तियों खड़ी होती हैं। जिनमेंसे एक इस प्रकार है—िकसी कर्मका फल हमे तुरन्त मिल जाता है, किसाका कुछ माह बाद मिलता है, किसीका कुछ वर्ष बाद मिलता है किसीका जन्मान्तरमें मिलता है। इसका क्या कारण है ? कर्मफलके उपभोगमें यह समयकी विपमता क्यों देखी जाती है ! ईश्वरेच्छाके सिवाय इसका कोई सन्तोपकारक समाधान ईश्वरवादियोंकी ओरसे नहीं मिलता । किन्तु कर्ममें ही फलदानकी शक्ति माननेवाला कर्मवादी जैनसिडान्त उक्त प्रश्नोंका बुद्धिगम्य उत्तर देता है जैसाकि हम आगे वतलायेंगे। अतः ईश्वरको फलदाता मानना उचित प्रतात नहीं होता।

द कर्मके भेद-कर्मके भेद शास्त्रकारोंने टो दृष्टियोंसे किये हैं—एक विपाककी दृष्टिसे और दूसरे विपाककाद्यकी दृष्टिसे । कर्मका फल किस किस रूप होता है और कब होता है प्रायः इन्हीं दोनों वातोंको लेकर भेद किये गये हं । कर्मके भेदोंका साधारणतया उरलेख तो प्रायः सभी दर्शनकारोंने किया है किन्तु नैनेतर दर्शनोंमेंसे योगदर्शन और बीट-दर्शनमें ही कर्माश्य और उसके विपाकका कुछ विस्तृत वर्णन मिलता है श्रीर विपाक तथा विपाककालकी दृष्टिसे कुछ भेद भी गिनाये हैं । परन्तु नैनटर्शनमें उसके भेद-प्रभेदों और विविध दशाओंका बहुत ही विस्तृत और साङ्गोपाङ्ग वर्णन पाया जाता है । तथा, नैनदर्शनमें कर्मोंके भेद तो विपाककी दृष्टिसे ही गिनाये हैं किन्तु विपाकके होने, न होने, अमुक समयमें होने वगैरहकी दृष्टिसे जो भेद हा सकते हैं उन्हें कर्मोंकी विविध दशाके नामसे चिप्तित किया है । अर्थात् कर्मके अमुक अमुक भेट हैं और उनका अमुक अमुक अमुक अनुक अवस्थाएँ होती हं । अन्य दर्शनोंमें इस तरहका श्रीणविभाग नहीं पाया नाता, नैसा कि नीचेके वर्णनसे स्पष्ट है ।

कर्मके दो भेद तो सभी जानते और मानते हैं-एक अच्छा कर्म और दूसरा बुरा कर्म । इन्हें ही विभिन्न शास्त्रकारोंने शुभ अशुभ, पुण्य पाप, कुशल अकुशल, शुक्ल कृष्ण आदि नामोसे कहा है। इसके सिवाय भी विभिन्न दर्शनकारोंने विभिन्न दृष्टिशोसे कर्मके विभिन्न मेद किये हैं। गीतामें सात्विक, राजस और तामस मेद पाये जाते हैं। जो उक्त भेदोमें ही गर्भित हो जाते हैं। साधारणतया फलदानकी दृष्टिसे कर्मके सञ्चित, प्रारब्ध और कियमाण ये तीन मेद किये जाते हैं, किसी मनुष्यके द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कर्म है, चाहे वह इस जन्ममें किया गया हो या पूर्व जन्ममें, वह सब संचित कहा जाता है। इसी संचितका दूसरा नाम अदृष्ट और मीमांसकोंकी परिभाषामं अपूर्व भी है । इन नामों के पड़ने का कारण यह है कि जिस समय कर्म या किया की जाती है उसी समय के लिए वह दृश्य रहती है। उस समय के बीत जाने पर वह किया स्वरूपत: शेष नहीं रहती, किन्तु उसके सूक्ष्म अत एव अदृश्य अर्थात् अपूर्व और विलक्षण परिणाम ही वाकी रह जाते हैं। उन सब संचित कर्मीको एक दम भोगना असम्भव है, क्योंकि इनके परिणामों में से कुछ परस्पर विरोधी अर्थात् भले और बुरे दोनों प्रकारके फल देने वाले हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई संचित कर्म स्वर्गप्रद और कोई नरकप्रद भी होते हैं। इस लिये इन दोनों कर्मोंको एकदम भोगना असम्भव है। अत एव संचितमें से जितने कर्मों के फर्लों को भोगना पहले गुरू होता है उतने ही को प्रारब्ध कहते हैं। लोकमान्य तिलकने अपने गीतों रहस्यमें क्रियमाण मेद को ठीक नहीं माना है। वे लिखते हैं-"क्रियमाण.....का अर्थ है-जो कर्म अभी हो रहा है अथवा जो कर्भ अभी किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान समयमें हम जो कुछ करते हैं यह प्रारब्ध कर्म का ही परिणाम है। अत

१ अध्याय १८। २ पृ० २७२।

एव क्रियमाण को कर्म का तीसरा भेद ग्राननेके लिये हमे कोई कारण नहीं देख पड़ता।"

चेदान्त सूत्र में (४-१-१५) कर्मके प्रारव्य कार्य और अना-रव्यकार्य ये दो मेद किये हैं। तिलक्ष्मी इन्हें ही उचित समझते हैं।

योगेदर्शन में कर्मागयके दो भेद किये हैं एक हप्रजन्मवेदनीय और दृसरा अदृष्ट जन्मवेदनीय । जिस जन्ममें कर्म का संचय किया गया है उसी जन्ममें यदि वह फल देता है तो उसे दृष्टजन्मवदनीय कहते हैं, और यदि वृसरे जन्ममें फल देता है तो उसे अदृष्ट जन्मवेदनीय कहते हैं। दोनों में प्रत्येकके दो भेद और भी हैं-एक नियतविपाक और दुसरा अनियत विपाक। बौद्धें दर्शनमें कर्मके मेद कई प्रकारसे गिनाये हैं। वथा-मुखवेदनीय, दु:खवेदनीय और न दु:ख मुखवेदनीय, तथा कुश्रह, अकुशह और अव्याकृत । दोनों का आशय एक ही ई-नो सुख का अनुभव करावे, जो दु:ख का अनुभव करावे और जो न दु:ख का और न मुख का अनुमन कराने । प्रथम तीन भेदोंके भी दो भेद हैं-एक नियत और दुसरा अनियत । नियतके तीन भेद हैं – दृष्टधर्मवदनीय, उपपद्यवेदनीय और अपरपर्याय वेदनीय । अनियतके दो भेद हि-विपाककाल अनियत और अनियत विपाक । दृष्ट धर्मवेदनीयके दो भेद हि—सहसावेदनीय और असहसावेदनीय । शेप भेदोंके भी चार भेट हैं-विपाककालनियत विपाकानियत, विपाकनियत विपाककाल अनियत, नियतविपाक नियतवेद-नीय और अनियतविपाक अनियतवेदनीय।

हम पहले वतला आये हैं कि जैन दर्शनमें कर्मसे आशय जीवकी कियाके साथ जीवकी ओर आहृष्ट होने वाले कर्मनरमाणुओंसे हैं। वे कर्म-परमाणु जीवकी प्रत्येक कियाके समय जिसे जैनदर्शनमें योगके नामसे कहा जाता है, आत्मा की ओर आहृष्ट होते हैं और आत्माके राग, द्वेप,

१, २-१२। २ अभिधर्म० ( कर्मनिर्देश )

मोह आदि भावों का, जिन्हें जैन दर्शनमें कषाय कहते हैं, निमित्त पाकर आत्मासे बंध जाते हैं। इस तरह कर्मपरमाणुओं को आत्मा तक लाने का काम योग अर्थात् जीव की कायिक, वाचिक और मानिसक क्रिया करती है और उसके साथ बन्ध करानेका काम कषाय अर्थात आत्माके राग-द्वेष रूप भाव करते हैं। सारांज यह है कि आत्मा की योगशक्ति और कवाय, ये दोनो ही वन्धके कारण हैं। यदि आत्मासे कषाय नष्ट हो जाये तो योगके रहने तक कर्म परमाणुओं का आस्रव-आगमन तो अवश्य होगा किन्तु कषायके न होनेके कारण वे वहाँ ठहर नहीं सर्केंगे । दृष्टान्तके तौर पर, योग को वायु की, कवायको गोंद की, आत्मा को एक दीवार की और कर्मपरमाणु-को धूलकी उपमा दी जो सकती है। यदि दीवार पर गोंद वगैरह लगी हो तो वायुके साथ उड़ने वाली धूल दीवार पर आकृर चिपक जाती है। यदि दीवार साफ चिकनी और मुखी हो तो वायुके साथ उड़कर आनेवाली धूल दीवार पर न चिपक कर तुरन्त झड़ जाती है। यहाँ धूल का कम या अधिक परिमाणमें उड़ना वायुके वेग पर निर्भर करता है। यदि वायु तेज होती है तो धूल मी खूव उड़ती है और वायु धीमी होती है तो धूल कम उड़ती है। तथा दीवार पर धूल का कम या अधिक दिनों तक चिपके रहना उस पर लगी गोंद आदि गीली वस्तुओं की चिपकाहट की कमो-वेशी पर निर्भर करें हैं । येंदि दीवार पर पानी पड़ा हो तो उस पर लगी हुई धूल जल्दी झड़ जाती है, यदि किसी पेड़ का दूध लगा हो तो कुछ देरमें झड़ती है और यदि कोई गोंद लगी हो तो बहुत दिनोमें झड़ती है। यही बात योग और कषायके बारेमें भी जाननी चाहिये । योग शक्ति जिस दंज की होती हैं आऋष्ट होने वाले कर्मपरमाणुओं का परिमाण भी उसीके अनुसार क्मती वढती हुआ करता है। यदि योग शक्ति उत्कृष्ट होती हैं। तो कर्मपरमाणु भी अधिक संख्यामें आत्मा की ओर आऋष्ट होते हैं। यदि योगशक्ति जघन्य या मध्यम दर्जे की होती है तो कर्मपरमाणु भी कम

कुछ अधिक परिमाणमें आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं िइसी तरह कपाय यदि तीत्र होती है तो कर्मपरमाणु आत्माके साथ अधिक दिनों तक वंधे रहते हैं आर फल भी तीत्र देते हैं। तथा यदि कपाय हल्की होती है तो कर्मपरमाणु कम समय तक आत्मासे बधे रहते हैं और फल भी कम देते हैं। यह एक साधारण नियम है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अस्तु,

इस प्रकार योग और कपायसे आत्माके साथ कर्मपरमाणुआंका बन्ध होता है । यह बन्य चार प्रकारका होता ई-प्रकृतिबन्य, प्रदेशबन्य, रियतिवन्य और अनुमागवन्य । स्वभावको प्रकृति कहते हैं । वॅथनेवाले कर्म-परमाणुआंकी संख्याको प्रदेश कहते हैं। तथा कालकी मर्याटाको स्थित और फलटान शक्तिको अनुभाग कहते हैं। आत्माकी ओर आरूप होनेवाले कर्मीमें अनेक प्रकारका स्वभाव पड़ना तथा उनकी संख्याका हीन वा अधिक हाना, ये दो काम योगपर निर्भर हैं । तथा उन्हीं कर्मपरमाणुओका आत्मा कं साथ कम या अविक कालतक ठहरे रहना और तीव या मन्द फल देने की शक्तिका पदना, ये दो काम कपाय करती है। इसतरह प्रकृतिवन्य और ै प्रदेशवन्य योगसे होते हैं और स्थितवन्य और अनुभागवन्य कपायसे होते ेहि । इन बन्धोंमेंने प्रकृतिबन्धके आठ भेट हिं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद--नीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र कींग् अन्तराय । ज्ञानावरण आत्माके ज्ञान-गुणमा घातन परता है। इसीकी वजहरी कोई अल्पग्रानी और कोई विरोपनानी देरं जाते हैं । दर्शनावरण आत्माके दर्शनगुणको घातता है । आवरण यानी टॉ उनेवाली वन्तु, अर्थान् वह चीन जो ज्ञान या दर्शनको टॅक्ती है, उन्हें प्रकट नहीं होने देती। वटनीय, जो मुख या दुःखका वेटन-अनुभवन कराता है। भारनीय, जा आत्माका मोहित करता है, उसे सच्चे मागका भान नहीं होने देता, तथा सब मार्गका मान हो जानेपर भी उसपर चलने नहीं देता। आयु, जो अगुक समयतक जीवको किसी एक बारीरमें रोके रहता है। इसके छिद जानेदर ही जीवकी मृत्यु क्ली जाती है। नाम, जिस्की वजहसे अच्छे

या बुरे शरीर, अङ्ग-उपाङ्ग वगैरहकी रचना होती है। गोत्र, जिसकी वजहसे जीव ऊँचे कुलका या नीच कुलका कहा जाता है। अन्तराय, जिसकी वजहसे इच्छितवस्तुकी प्राप्तिमें विष्न पड़ता है। इन आठ मेदों-मॅसे, जिन्हें आठ कर्म कहते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म घातिकर्म कहे जाते हैं; क्योंकि ये चारों आत्माके गुणोका घात करते हैं। रोष चार कर्म अघाती कहे जाते हैं, क्योंकि वे आत्माके गुणोका घात नहीं करते । इन आठ कर्मों मेंसे भी ज्ञानावरणके पॉच, दर्शनावरणके नौ, वेदनीयके दो, मोहनीयके अट्टाईस, आयुके चार, नामके तिरानवे, गोत्रके दो और अन्तरायके पाँच भेदे हैं। घातीकर्मोंमें भी दो विभाग हैं—देशघाती और सर्वघाती। जो कर्म आत्मगुणके एक देशका घात करता है वह देशघाती है और जो उसका पूरी तरहसे घात करता है, वह सर्वघातो है। चार कर्मोंके ४७ मेदों मेंसे २६ देशघाती हैं और २१ सर्व-। घाती हैं। घातिकर्म तो पापकर्म ही कहे जाते हैं, किन्तु अघातिकर्मके मेदो-मेंसे कुछ पुण्यकर्म हैं और कुछ पापकर्म, जो कि अनुवादमें गिनाये है। जैसे, मनुष्यके द्वारा खाया हुआ भोजन पाकस्थलीमे जाकर रस, मजा, रुधिर आदि रूप परिणत हो जाता है, उसीतरह आत्माके द्वारा ग्रहण किये गये परमाणु भी ज्ञानावरणादि रूप परिणत हो जाते हैं, और उनका वँटवारा वॅघनेवाले सब कर्मोंमें होता जाता है। जीव किस प्रकारके योगके द्वारा कैसे कर्मीको कन वॉधता है और उनका बंटवारा कैसे होता है, 2 तथा स्थितिवन्ध ओर अनुभागवन्यका क्या नियम है, इत्यादि वार्ते इस पञ्चम कर्मग्रन्थके अन्दर बताई हैं, अतः उनके पिष्टपेशणकी यहाँ आव-इयकता नहीं है l

जैनदर्शनमें वर्णित कर्मके इन मेर्रोको तुलनाके योग्य कोई मेद इतर-

१ इन सभी भेदों का स्वरूप जानने के लिय इसी प्रन्थमाला से प्रकाशित प्रथम कर्मग्रन्थको देखना चाहिये। २ देखो गाथा १५-१७।

दर्शनों में वर्णित पूर्वोक्त मेदोमं नहीं पाया जाता । योगर्वर्शनमें कर्मका विगक्त तीन रूपसे बतलाया है—जन्मके रूपमें, आयुक्ते रूपमें और योगके रूपमें । किन्तु अमुक कर्माश्य आयुक्ते रूपमें अपना फल देता है, अमुक कर्माश्य जन्मके रूपमें अपना फल देता है और अमुक कर्माश्य जन्मके रूपमें अपना फल देता है और अमुक कर्माश्य मोगके रूपमें अपना फल देता है, यह बात वहाँ नहीं वतलाई है। यदि यह मी वहाँ वतलाया गया होता तो योगटर्शनके आयुविपाक्त्याले कर्माश्यकी जैनटर्शनके आयुक्तमंसे और जन्मविपाक्त्याले कर्माश्यकी नामकर्मसे तुलना की जा सकती थी। किन्तु वहाँ तो सभी कर्माश्य मिलकर तीन रूप फल देते हैं। जो कर्माश्य हथजन्मवेदनीय होता है वह केवल दो ही रूप फल देता है, जन्मान्तरमे न जानेसे उसका विपाक जन्मरूपसे नहीं होता। इम पहले ही लिख आये हैं कि इस ढंगका श्रेणिविमाग इतर दर्शनोंमें नहीं पाया जाता। इतर दर्शनोंमें वर्णित कर्मके जो मेद पहले गिनाये हैं, जैनहिश्से वे कर्मोकी विविध दशाएँ हैं, जैश कि आगेके वर्णनसे स्पष्ट है।

कमोंकी चिविध द्राएँ—जैन सिद्धान्तमें कमींकी दस मुख्य अवस्याएँ अथवा कमींमें होनेवाळी दुस मुख्य कियाएँ वतळाई हैं, जिन्हें करण कहते हैं। उनके नाम—जन्य, उदर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, उपग्रम, नियत्ति और निकाचना हैं। कमीपरमाणुओंका आत्माके साथ सम्बन्ध होनेको बन्ध कहते हैं। यह सबसे पहळी अवस्था है। इसके विना अन्य कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। इसके चार मेद हैं—प्रकृति-वन्ध, सित्यत्वन्ध, अनुमागबन्ध और प्रदेशबन्ध। अथीत् जब कमीपरमाणु आत्माके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते हैं तो उनमें आत्माके वोग और कपाय रूप मावोंसे चार वातें होती हैं। प्रथम तुरन्त ही उनमें ज्ञानादिकको वातने चगैरहका स्वभाव पढ़ ज्ञाना है, दूसरे उनकी रियति भी बँध ज्ञाती है कि वे अमुक समयतक आत्माके साथ बंधे रहेगे। तीसरे उनमें तीत्र या मन्द फल

१ "सित मूळे चिद्रपाको नात्यायुर्भोगाः॥ २-१३॥" योगदः

देनेकी शक्ति पड़ जाती है । चौथे वे नियत परिमाणमें आत्मासे सम्बद्ध हो जाते हैं। जैसा कि पहले स्पष्टरूपसे वतलाया है। दूसरी अवस्था या किया उद्वर्तना है। स्थिति और अनुभागके बढ़नेको उद्वर्तना कहते हैं। तीसरी अवस्था अपवर्तना उससे ठीक उल्टी है । अर्थात् स्थिति और अनुभाग का घटना अपवर्तना कहा जाता है। वन्धके बाद ये दोनो कियाएं होती है। किसी अशुभ कर्मका बन्ध करनेके बाद यदि जीव अच्छे काम करता है तो उसके पहले वाँधे हुए बुरे कर्मकी स्थिति और फलदानशक्ति घट सकती है। जैसे, राजा श्रेणिकने मुनिके गलेमें मरा हुआ सॉप डाला तो उस समय इस बरे कामके निमित्तसे उसने सातर्वे नरककी आयुका बन्ध किया या । किंतु वादको जब उसे अपने उक्त कामपर पश्चात्ताप हुआ और उसने भगवान महावीरके समवशरणमें क्षायिक सम्यक्तको प्राप्त किया तो ग्रुभ परिणामीके प्रमावसे उसकी बॉघी हुई आयु घटकर पहले नरकंकी ही रह गई थी। यह सव अपवर्तनाकरणका ही कार्य है । इसीतरह अग्रुभकर्मकी जघन्य स्थिति वॉघकर यदि कोई और भी बुरे काम करने लगे तथा उसके परिणाम पहलेसे भी अधिक कलुषित हो जायें तो बाँधे हुए कर्मकी स्थिति और फल-दानशक्ति बुरे भावोंका असर पाकर बढ़ सकती है। इस उद्वर्तना और अपवर्तनाके कारण कोई कर्म जल्द फल देता है और कोई देरमें । किसीका तीव्र फल होता है और किसीका मन्द।

बंधनेके बाद कर्म तुरन्त ही अपना फल नहीं देता, कुछ समय बाद उसका फल मिलता है, इसका कारण यह है कि बंधनेके बाद कर्म अस्तित्व रूपमें रहता है। जैसे शराब पीते ही अपना असर नहीं करती किन्तु कुछ देर बाद अपना असर करती है। उसीतरह कर्म भी बंधनेके बाद कुछ समयतक सत्तारूपमें रहता है। इस कालको जैन परिभाषामें अवाधाकाल कहते है और यह कर्मकी स्थितिपर निर्मर है। एक कोटी-कोटी सागरकी। स्थितिमें एक सौवर्ष प्रमाण अवाधाकाल होता है। अर्थात् यदि किसी कर्मकी स्यित एक कोटी-कोटी सागर बाँघो हो तो वह कर्म सी वर्षके बाद अगना फल देना प्रारम्भ करता है। और तवतक फल देता रहता है, जबतक उसकी स्थिति पृरी न हो। आयुक्रमंकी अवाधाके नियममें कुछ अगवाद हैं, जिनका विवेचन इसी प्रन्थके अनुवादमें किया है। इसप्रकार व्यनेके बाद कर्मके फल न देकर मीजूद रहने मात्रको सत्ता कहते हैं। और कर्मके फल देनेको उदय कहते हैं। यह उदय दो तग्रहका होता है—एक फलोदय दूसरा प्रदेशोदय। जब कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता है तो वह फलोदय या विपाकोदय कहा जाता है, किन्तु जब कर्म उदयमें आकर भी विना फल दिये ही नष्ट हो जाता है तो उसे प्रदेशोदय कहते हैं। फलोदय की उपमा सथवा युवतीसे और प्रदेशोदयकी उपमा विववा युवतीसे दी जा सकती है।

वीद्ध-दर्शनमें कर्मके भेद वतलाते हुए कुछ ऐसे कर्म वतलाये हैं, जिनका विराक्षकाल नियत है और कुछ ऐसे कर्म वतलाये हैं, जिनका विराक्षकाल नियत नहीं है। जैन-दर्शनमें भी नियतकालमें कर्मके फल देने की उदय कहा जाता है और नियतकालसे पहले अर्थात् अनियतकालमें कर्म- के फल देनेकी उदीरणा कहते हैं। जैसे, आमके मौसिममें आम वचनेवाले आमो हो जान प्रानिके लिए पहसे ताइकर भूसे वगैरहमें ठवा देते हैं, जिनमें वे आम वृक्षकी अपेक्षा जल्दी पक जाते हैं। इस्रोतरह कर्मका भी कभी कभी नियत समयसे पहले विपाक हो जाता है। यही विपाक उदीरणा कहा जाता है। इस उदीरणाके लिए पहले अरवर्तनाकरणके द्वारा कर्मकी नियतिकों कम कर दिया जाता है। रियति यट जानेवर कर्म नियत समयमें पहले उदयमें आ जाता है। जब काई आदमी पूरी आयु भोगे विना अनम्यमें ही मर जाता है जो उसकी लोकमें अन्तरमुख कही जाती है। इसका करण आयुकर्मकी उदीरणाका हो जाना ही है। अपवर्तना हुए विना उदीरणा नहीं हो सकती।

एक कर्म का दूसरे सजातीय कर्मरूप हो जानेको संक्रमणकरण कहते हैं। यह संक्रमण कर्मके मूल भेदोंमें नहीं होता है। अर्थात् पहले गिनाये हुए कर्मों के आठ भेदोंमें एक कर्म दूसरे कर्मरूप नहीं हो सकता। अर्थात् ज्ञानावरण दर्शनावरणरूप नहीं हो सकता और न दर्शनावरण ज्ञानावरणरूप हो सकता है। यही वात अन्य कर्मों के बारेमे भी जाननी चाहिये। किन्तु एक कर्मके अवान्तर भेदों में से एक भेद अपने सजातीय अन्य भेदरूप हो सकता है। जैसे वेदनीयकर्मके दो भेद—सातवेदनीय और असातवेदनीयका परस्परमें संक्रमण हो सकता है। सातवेदनीय असातवेदनीयरूप हो सकता है और असातवेदनीय सातवेदनीय हो सकता है। यद्यपि संक्रमण सजानतीय प्रकृतियों में ही होता है, किन्तु आयुकर्म इसका अपवाद है। चार आयुकर्मों में परस्परमें संक्रमण नहीं होता। नरककी आयु बॉघ लेनेपर जीव को नरकमें ही जाना होता है, वह किसी अन्य गतिमें नहीं जा सकता।

कैर्म को उदय, उदीरणा, निधित और निकाचना, इन चारो ही कियाओं के अयोग्य कर देने को उपरामन अवस्था कहते हैं। कर्म को उद्दर्तन और अपवर्तन के सिवाय शेष करणों के अयोग्य करदेने को निधित्त कहते हैं और समस्त करणों के अयोग्य कर देने को निकाचना कहते हैं।

इतर दर्शनोमेंसे केवल योगदर्शन (व्यास भाष्य) में ही हमें कर्मों की कुछ अवस्थाओं का वर्णन मिला है । भाष्येकारने अदृष्ट जन्म-

उवसंतं च णिधत्ति णिकाचिदं होदि जं कम्मं ॥४४०॥" कमकाण्ड अर्थात् कर्मका उदयमें आनेके अयोग्य होना उपशम है । उसमें संक्रमण और उदयका न हो सकना निधत्ति है । और उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदय, चारों का ही न हो सकना निकाचित है।

१ दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इन तीनों करणोंका स्वरूप निम्न प्रकार है-

<sup>🛷 &</sup>quot;उदये संकममुदये चउसुवि दादुं कमेण णो सक्कं।

२ "यो हाइष्टजनमवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी गति:-कृत्-

वेदनीय अनियतविपाक कर्म की तीन अवस्थाएँ वतलाई हैं-१ किये हुए कर्मका विना विपोक हुए ही नष्ट हो जाना, २ प्रधान कर्ममें आवापगमन ३ और नियत विगक वाले प्रधान कर्मके द्वारा अभिभूत होकर बहुत काल तक वने रहना । साधारण तौरसे इनमेंसे दूसरी अवस्थाको सङ्कमणकरण और तीसरीको निधत्ति वगैरह कहा जा सकता है। योगैद्र्शनमें ही कर्मा-शयके मूल कारण क्लेशों को भी चार अवस्थाएं वतलाई हॅ—प्रसुप्त, तनु, विच्छित्र और उदार। चैन सिद्धान्तके अनुसार ये क्लेश भावकर्मसे पृथक् वस्तु नहीं हैं अतः ये चारो अवस्थाऍं भी प्रकारान्तरसे कर्म की ही अवस्थाऍं समझनी चाहियें। जिनमेंसे कर्मका बंध होनेके बाद जब तक उसका उदय नहीं होता तब तक की अवस्था की प्रमुप्त कहा जा सकता है। कर्मका उपगम अथवा क्षयोपगम उसकी तनुत्व अवस्था है। अपनी किसी विरोधी प्रकृतिके उदय वगैरहके कारण किसी कर्म प्रकृतिके उदयका रुकजाना विच्छिन्न अवस्था है। उदय उदार अवस्था है। कर्ममें होने वाली ये दस अवस्थाएँ मुख्य हैं । इनमेंसे बन्ध, उदय और सत्ताके ध्रुव अध्रुव और सान्तर निरन्तर वर्गेरह भेटकी अपेक्षासे अन्य मेद मी होते हैं जो इस ग्रन्थके प्रारम्भमें ही वर्णित है।

कर्म की इन विविध दशाओं से सिवाय जैनदर्शनमें कर्मका स्वामी, कर्मकी स्थिति, कर कीन प्रकृति वंधती है, किसका उदय होता है, किसकी सत्ता रहती है, किसका क्षय हाता है? आदि कर्मविपयक चर्चाके प्रत्येक आवश्यक अङ्गका वर्णन किया है। अन्य दर्शनों में यह कोई स्वतंत्र विपय नहीं समझा गया और इस लिये उसकी चर्चाके लिये स्वतंत्र ग्रन्थिन्मीण

स्याविषकस्य नाराः प्रधानकर्मण्यावाषगमनं वा, नियतविषाकप्रधान-कर्मणाश्मिभृतस्य चिरमवस्थानम्।" पृ० १७१।

१ "अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ।" २, ४ ।

की ओर किसीका ध्यान नहीं गया | किन्तु जैनदर्शनमें इसका प्रमुख स्थान होनेके कारण कर्मविषयक साहित्य अपना स्वतंत्र स्थान रखता है और उसका जैन साहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान है।

## २ कर्मविषयक साहित्य

भगवान महावीरके दिन्य उपदेशके संग्रहके रूपमें गणधरदेवके द्वारा जो द्वादशाग साहित्य संग्रहीत हुआ था, उसमें एक उप विभाग कभेप्रवाद नामसे था । उसमें जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट होता है, कमीविषयक वर्णन था । इसके सिवाय द्वितीय पूर्वके एक विभाग का नाम कमप्राभृत था और पञ्चम पूर्वके एक विभागका नाम कषायप्राभृत था । उनमें भी कमीविषयक वर्णन था । किन्तु श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायमें आज वह साहित्य उपलब्ध नहीं है । परन्तु उनके आधार पर जो कमीविषयक साहित्य रचा गया है, वह आज भी उपलब्ध है और प्रकाशमें आ चुका है । दोनों ही सम्प्रदायोंके उस विपुल साहित्यको देख-कर सहजमें ही इस बातका अनुमान किया जा सकता है कि कमीवादका जैनदर्शनमें क्या स्थान है और कमीविषयक साहित्य उसकी कितनी विपुल सम्पत्ति है ।

१ जैन साहित्यमें कर्मसाहित्यका स्थान—इससे पाठक जैनसाहित्य-में कर्मसाहित्यके स्थानकी महत्ताका अनुमान सरलतासे कर सकते हैं। यदि जैन साहित्यसे कर्मविषयक साहित्यको पृथक् कर दिया जाये तो उसकी त्रिपुलताको तो गहरी क्षति पहुंचेगी ही, साथ ही साथ उसका महत्त्व भी हीन हुए बिना न रहेगा । दूसरे शब्दोंमें जैन साहित्यमें कर्मसाहित्यका यही स्थान है जो संस्कृत साहित्यमें व्याकरणका है । हैसे व्याकरण और

१ इसी मण्डलसे प्रकाशित प्रथम कर्मप्रन्थके परिशिष्टमें दोनों सम्प्रदायोंके कर्मविषयक साहित्यकी तालिका दी गई है।

उसका साहित्य संस्कृतसाहित्यको अनुप्राणित करता है उसी तरह कर्मसा-हित्य जैन साहित्यको अनुप्राणित करता है । जैन सिद्धान्तकी चर्चाऑका वह खोत है। अनेक प्रश्नोंका समाधान उसीके बलाबलगर निर्भर है। कर्म-साहित्यका ज्ञाता हुए विना कोई जैन सिद्धान्तका मर्गज्ञ नहीं हो सकता, उसकी अनेक गुत्थियोको सरलतासे नहीं सुलझा सकता।

२ कर्मसाहित्यका उत्कर्षकाल — उसके इस महत्त्वके ही कारण मध्ययुगके आचार्यांका ध्यान उस ओर विशेष आकर्षित हुआ था। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें ४ थी ५ वी शताब्दीके लगभग कर्मप्रकृति और पञ्चसंग्रह वगैरहकी रचना हुई । बादको उन्हींके ऊपर अनेक शिकाएं वगैरह लिखी गईं और उनके आधार पर कर्मग्रन्थों का निर्माण हुआ। बादका साहित्य १० वी शताब्दांके बाद रचा गया है। दिगम्बर सम्प्रदायमें पहली शताब्दीके लगभग पर्खडागम तथा कपायप्राभृत शास्त्रकी रचना हुई। उनपर अनेक आचार्योंने शिकाएं बनाई । उपलब्ध धवला, जयधवला और महाधव या नामकी शिकाएं आठवीं नवीं शताब्दीमें लिखी गईं और उनके बाद दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दीमें उनके आधारपर गोमदृमारकी रचना हुई। इसतरह कर्मवि-पयक साहित्य विक्रमकी दसवीं शताब्दीके बाद ख्व समृद्ध हुआ।

३ कार्मिक और सिद्धान्तिक—कर्मविषयक साहित्यका अभ्युदय यद्यपि दसवीं शताब्दीके बादमें हुआ, किन्तु कार्मिकाका-कर्मशास्त्रके अभ्या-मियाका स्वतन्त्र और विशिष्ट स्थान जैन वाद्मयमें पहलेसे ही था। यह बात कार्मिका और सैढान्तिकांके पारस्परिक मतमेदांसे प्रकाशमें आती है। जैन सिढातकी अनेक बातोंके सम्बन्धमें कार्मिकां और सैढान्तिकांमें मतभेद है जो कि टिप्पणमें दिये गये कुछ मतभेदांसे स्पष्ट है। यह मतभेद स्वेतांवर साहित्यमें ही पाया जाता है, दिगम्बर साहित्यसे इस बातका पता नहीं चलता कि वहाँ सैढान्तिकां से कार्मिकांकी कोई स्वतंत्र सत्ता थी और उनमें जैनसिद्धान्तकां वातों के बारेमें मतभेद था। हां, कार्मिकोमें ही कर्मशास्त्र की किन्ही मान्य-ताओं के बारेमे मतभेद होने का उल्लेख गोम्ट्रमार कर्भकाण्डमें कई स्थलों पर किया गया है। इस तरह का मतभेद स्वेताम्बर कार्मिकोमे भी पाया जाता है। उदाहरणके लिये—कर्मप्रकृतिकार और पञ्चसंग्रहकारका कई वातों में मतभेद है, जो इस अनुवादमें यथास्थान वतलाया गया है। इन सब वातोसे स्पष्ट है कि कर्मशास्त्र और उसके पाठकों का जैनवाड मयमे प्रारम्भसे ही विशिष्ट स्थान रहा है और बहुत सी बातों के बारेमें वे अपना स्वतंत्र और विशिष्ट स्थान रखते थे। आज भी स्वेताम्बर सम्प्रदायमें कर्मप्रकृति और पञ्चसंग्रह के पठन पाठनकी तथा दिगम्बर सम्प्रदायमें गोमष्टसार के पठन पाठनकी बड़ी महत्ता है।

४ इस महत्ताका कारण—नहाँतक हमने सोचा है इस महत्ताका पहला कारण तो यह है कि कर्मवाद जैन सिद्धान्तका एक प्रमुख अंग है और अध्यात्मवादके साथ, जो कि जैनसिद्धान्तका खास लक्ष्य है, उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरा कारण यह है कि उसके चिन्तन और मननको विपाकविचय नामका धर्मध्यान बतलाया है। ध्यानके विना मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती और प्रारम्भिक दशामें मनको एकाग्र करना बढ़ा दुष्कर कार्य है। किन्तु कर्मशास्त्रके गहन बनमें धुसनेके बाद चित्तवृत्ति स्वयं एकाग्र हो जाती है। प्रारम्भमे तो बडा वीहद्दसा माल्यम होता है, किन्तु उसका अभ्यास हो जानेके बाद उसके चिन्तनमें रस आने लगता है, और तब अध्येता उसके गोरखधन्धेमें तन्मय होकर अध्येतासे ध्याता बन जाता है। इन दोनों कारणोंसे ही कर्मविषयक साहित्यके पठन पाठनको खूब महत्त्व तथा प्रोतसाहन मिला प्रतीत होता है।

५ प्रोत्साहनका एक अन्य कारण—कर्मशास्त्रोंके पठन-पाठनको प्रोत्साहन मिलनेका एक अन्य कारण भी है और वह है कर्मग्रन्थोंकी रचना-का हो जाना। कर्मग्रन्थोंके आधारभूत कर्मश्रक्तति, पञ्चसंग्रह वगैरह ग्रन्थ बड़े विशाल और गहन हैं । उनमें साधारण बुढिका प्रथम तो प्रवेश ही कठिन है, प्रवेश हो जानेपर भी उसमेंसे कुछ मतलबकी बात निकाल लेना और भी कठिन है। अतः यदि प्रत्येक विपयको लेकर जुदे जुदे कर्मग्रन्यां की रचना न की जाती तो कर्मविषयक साहित्यके पठन पाठनकी प्रोत्साहन नहीं मिळता । व्वेताम्बरसाहित्यमें ६ कमैश्रन्थ प्राचीन हे। उनमें यद्यपि कर्मसाहित्यके एक एक विषय की चर्चा हे,तथापि न तो वे एक आचार्यके बनाये हुए हें और न एक समयमें ही उनकी रचना हुई है । उनके निर्माता भी मिन्न मिन्न हैं और उनका रचनाकाल मी मिन्न है। उनके साथ लगे प्राचीन विशेषणसे यह भी स्पष्ट है कि वे पुराने हैं किन्तु पुराने होनेपर भी पुरानों के सायमें प्राचीन विशेषण लगानेकी पद्धति नहीं देखी जातो । अतः यह प्राचीन विशेषण केवल उनका पुरानापन वतलानेके लिये ही नहीं लगाया गया. किन्तु बादके बने नवीन कर्म ग्रन्थोंसे उनका पृथक्त बतलानेके लिये लगाया गया है । आचार्य श्रो देवेन्द्रस्रिने उक्त प्राचीन कर्मग्रन्थोंका अनुसरण करते हुए पाँच कर्मग्रन्थ वनाये थे । कर्मग्रन्थ एक तो परिमाणमें प्राचीन कर्मप्रत्यासे छोटे ये दूसरे उनका कोई विषय इनमें छूटने नहीं पाया, तोसरे इनमें अन्य अनेक नये विषयोंका भो संग्रह किया गया । सारांद्य यह है कि प्राचीन कर्मग्रन्यों के संकलनमें जो त्रुटियाँ रह गई थीं उन्हें देवेन्द्रस्रिने पूरी कर दिया। मला भिन्न भिन्न आचार्यों की रच-नाओं में वह कमवढ़ता और एक दृष्टि कैसे रह सकती है जो एक हो आचार्यकी सङ्कलित की गई रचनाऑमे पाई जा सकतो है। फलतः जनताने उन्हें खूब अपनाया और मुनि श्री चतुर विजयनीके राँग्दोमें "थोड़ा एक गण्या गांट्या विद्वानों सिवाय भाग्ये जे कोई जाणतुं हदो-आचार्य श्री देवेन्द्र स्रिता कर्मग्रन्थों सिवाय वीजा प्राचीन कर्मग्रन्थों पण छे जेने आघारे आचार्य देवेन्द्रस्रिए पोताना कर्मग्रन्थोनी रचना करी छे।"

१ 'सटीकाः चरवारः कर्मग्रन्थाः' की प्रस्तावना में ।

अर्थात् थोड़ा एक विद्वानोंके सिवाय भाग्यसे ही कोई जानता होगा कि देवेन्द्रस्रिके कर्मग्रन्थोंके सिवाय कोई प्राचीन कर्मग्रन्थ भी हैं, जिनके आधारपर आचार्य श्री देवेन्द्रस्रिने अपने कर्मग्रन्थोंकी रचनाकी है। जैसे दिगम्बर साहित्यमें गोम्मटसारकी सङ्कलनाके बाद लोग धवला, जयधवला सरीले महान् सिद्धान्तग्रन्थोंको भी भूल गये, उसी तरह इन नवीन कर्मग्रन्थोंकी रचनाके बाद लोग प्राचीन कर्मग्रन्थोंको भूलसे गये। इन नवीन कर्मग्रन्थोंकी रचनाके बाद लोग प्राचीन कर्मग्रन्थोंको भूलसे गये। इन नवीन कर्मग्रन्थोंकी रचनाके बाद श्री जयतिलकस्र्रिने संस्कृत कर्मग्रन्थोंकी रचना की। किन्तु फिर भी उनकी प्रतिष्ठा और ग्राह्यताको कोई क्षति नही पहुँची। उचरकालमें स्वेताम्बर सम्प्रदायमें इन नवीन कर्मग्रन्थोंके कारण और दिगम्बर सम्प्रदायमें गोम्मटसारके कारण कर्मविपयक साहित्यके पठनपाठनको खूब प्रोत्साहन मिला। इस तरह जैन साहित्यके कर्मसाहित्यका स्थान कमशः उन्नत होता गया और नवीन नवीन रचनाओंने उसके प्रचारमें बड़ी सहायता की।

## ३ नवीन कर्मग्रन्थ

प्रस्तुत पश्चम कर्मग्रन्थ देवेन्द्रस्रिरचित उक्त नवीन कर्मग्रन्थों में से पाँचवा कर्मग्रन्थ है । इससे पूर्वके चार कर्मग्रन्थ इसी मण्डलसे पहले प्रकाशित हो चुके हैं । यद्यपि उन कर्मग्रन्थों के वारे में उनकी प्रस्तावनाओं में बहुत कुछ लिखा गया है. तथापि वहुत सी वार्तों में परस्परमें सम्बद्ध होने के कारण उनपर सामृहिक रूपसे विचार करना आवश्यक है, क्यों कि उसके बिना प्रस्तुत पश्चम कर्मग्रन्थकी परिस्थित स्पष्ट नहीं की जा सकती।

१ नवीन कर्मग्रन्थों के नाम-प्रथम कर्मग्रन्थका नाम कर्मविपाक है । ग्रन्थके आदिमें, अन्तमें और उसकी स्वोपज्ञैटीकामें ग्रन्थकारने उसे

१ 'कम्मविवागं समासओ बुच्छं'। २ 'इह कम्मविवागोऽयं।

३ 'टीका कर्मविपाकस्य' ।

इसी नामसे कहा है । दूसरे कर्मग्रन्थका नाम कर्मस्तव है । यह नाम मूल ग्रन्थमें तो नहीं आया किन्तु उसकी स्वोपज्ञ टीकाके औदिमें तथा प्रश्-स्तिमें ग्रन्थकारने उसे इसी नामसे अभिहित किया है । तीसरे कर्मग्रन्थ-का नाम वन्धस्वामित्व है। इस पर स्वोपज्ञ टीका नहीं है किन्तु अन्य आचार्यकी 'अवचृरि' है । ग्रन्थकी प्रथम तथा अन्तिम गाथामें 'वन्धसामिच' पद आता है । सम्भवतः इसीसे अवचूरिकारने इसे वन्धस्वामित्व नाम दिया है। अतः यह नाम भी ग्रन्थकारका दिया हुआ ही समझना चाहिये। चीये कर्मग्रन्यका नाम पडशीतिक है। यह नाम मूळ ग्रन्थमें तो नहीं आता, किन्तु उसकी स्रोगज्ञ टीकाके आदि तथा अन्तमं और प्रशस्तिमें उसका यही नाम दिया है। पञ्चम कर्मग्रन्थका नाम शतक है। ग्रन्थकी अन्तिम गाँथामें 'यह नाम आता है । अतः पाँचों नवीन कर्मग्रन्थों के जो नाम प्रचलित हैं वे स्वयं प्रन्थकारके दिये हुए हैं इसमें किसी प्रकारके सन्देहके लिये स्थान नहीं है । उनमें प्रथम तीन नाम तो प्रन्थमें वर्णित विषयके आधारपर रखे गये हे, क्योंकि प्रथम कर्मग्रन्थमें कर्मप्रकृतियोके विपाकका वर्णन है, दूसरे कर्मग्रन्थमें गुणस्थानोमें कर्मौके बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका स्तवन-वर्णन किया गया है, और तीसरेमें गति आदि मार्गणाओं में कर्मवन्वके स्वामित्वका विचार किया गया है। तथा अन्तके दो नाम ग्रन्थके परिमाणके आधारपर रखे गये हैं, क्यांकि चौथे कर्मग्रन्थमें ८६ गाथाएँ हैं अतः उसका नाम पड्रातिक है और पञ्चम कर्मग्रन्यमें १०० गायाएँ हैं अतः उसका नाम शतक है।

२ ये नाम पूर्वजोंके ऋणी हैं-पहले वतलाया गया है कि नवीन

१ 'कमस्तवस्य विवृतिम्' । ३ 'त्रन्थस्वामित्वस्य व्याप्येयं' । ५ 'पडगीतिकशाम्त्रं समर्थयन्नाह' ।

७ 'देविदस्रिलिहियं सयगाभणं'।

२ 'कर्मस्तवस्य टीकेयम्'।

४ 'श्री पडगीतिकशास्त्र'।

६ 'पडशीतिकटीकेयम्'।

कर्मग्रन्थोंकी रचना प्राचीन कर्मग्रन्थोंके आधारपर हुई है अतः उनके नामोंका भी अपने पूर्वजोंका ऋणी होना स्वाभाविक है । किन्तु जहाँतक हमें मालूम हो सका है उन कर्मग्रन्थोंमें उनका नाम नहीं दिया हुआ है। अतः यह विचार करनेको आवश्यकता है कि ये नामकरण संस्कार स्वयं ग्रन्थकारके दिमागकी उपज है या उन्होंने उसमें भी अपने पूर्वव-र्तियोंका अनुसरण किया है ?

देवेन्द्रसूरिने अपने कर्मग्रन्थोंकी स्वोपज्ञटीकामें प्राचीन कर्मग्रन्थांका वृहत्कर्मविपाक, वृहत्कर्मस्तवसूत्र और शतकके नामसे उल्लेख किया है। तथा तोसरे कर्मग्रन्थ को अवेचूरिमें वृहद्गन्धस्वामित्व और प्राचीन पडशीतिकका उल्लेख मिलता है। इससे सप्ट है कि देवेन्द्रस्रिसे पहले प्राचीन कर्मग्रन्थ उक्त नामोंसे प्रसिद्ध थे तथा उनकी टीकाओं में उनका यही नाम मौजूद था । इसीसे देवेन्द्रसूरिने भ्रमनिवारणके लिये उनके नामोके साथ 'बृहत्' विशेषण लगाकर धपने ग्रन्थोंसे उनका पृथक्त तथा प्राचीनता सिद्ध की है। उक्त वातकी पुष्टिमें एक और भी उपपत्ति है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कर्मग्रन्थका नाम कमीचिपाक वगैरह रखकर भी देवेन्द्र सूरिने प्राचीन कर्मग्रन्थों की अपेक्षासे उनमें गाथाओंका प्रमाण बहुत कम रखा है । मुनिवर चतुरविजयजीके लेखानुसार प्रथम तीन प्राचीन कर्म प्रन्थोंमें गाथाओकी संख्या क्रमशः १६८,५७ और ५४ है जब कि प्रथम तीन नवीन कर्मग्रन्थोंकी गाथाओंकी संख्या क्रमदा: ६०, ३४ और २४ है। किन्तु प्राचीन चौथे और पाँचवे कर्मग्रन्थमें क्रमशः ८६ और १०२ गाथाएँ है, तथा नवीनमें भी क्रमशः ८६ और १०० गाथाएँ हैं । इससे

१ 'उक्तं च बृहत्कर्मविपाके' पृ० २६। 'यदुक्तं बृहत्कर्मस्तवसूत्रे'पृ० ९२। 'यदुक्तं श्री शिवशर्मसूरिपादैः शतके' पृ० ७९। सटी० च० कर्म०।

२ 'उक्तं तद् वृहद्वन्धस्वामित्वानुसारेण ।' 'षडशीतिके तु तस्य'। पृ० १११ सटी० च० कर्म० । ३ देखो, सटी० च० कर्म० की प्रस्तावना।

इसी नामसे कहा है । दूसरे कर्मग्रन्थका नाम कर्मस्तव है । यह नाम मूल ग्रन्थमें तो नहीं आया किन्तु उसकी स्वोपज्ञ टीकाके औदिमें तथा प्रश-स्तिमे ग्रन्यकारने उसे इसी नामसे अभिहित किया है । तीसरे कर्मग्रन्थ-का नाम वन्धस्वामित्व है । इस पर खोपज्ञ टीका नहीं है किन्तु अन्य आचार्यकी 'अवचूरि' है । ग्रन्थकी प्रथम तथा अन्तिम गाथामे 'वन्धसामिच' पद आता है। सम्भवतः इसीसे अवचृरिकारने इसे वन्धस्वामित्व नाम दिया है। अतः यह नाम भी अन्यकारका दिया हुआ ही समझना चाहिये। चौथे कर्मग्रन्थका नाम पडशीतिक है। यह नाम मूल ग्रन्थमें तो नहीं आता, किन्तु उसकी स्त्रोपज्ञ टीकाके औदि तथा अन्तमें और प्रशैस्तिमें उसका यही नाम दिया है। पञ्चम कर्मग्रन्यका नाम रातक है। ग्रन्यकी अन्तिम गायामें यह नाम आता है । अतः पाँचो नवीन कर्मप्रन्योके जो नाम प्रचलित हैं वे स्वयं प्रन्थकारके दिये हुए हैं इसमें किसी प्रकारके सन्देहके लिये स्थान नहीं है । उनमें प्रथम तीन नाम तो ग्रन्थमें वर्णित विषयके आधारपर रखे गये है, क्यांकि प्रथम कर्मप्रनथमें कर्मप्रकृतियोके विपाकका वर्णन है, दूसरे कर्मग्रन्थमें गुणस्थानोमे कर्मीके वन्य, उदय, उटीरणा और सत्त्वका स्तवन-वर्णन किया गया है, और तीसरेमें गति आदि मार्गणाओं में कर्मबन्धके स्वामित्वका विचार किया गया है। तथा अन्तके दो नाम प्रन्यके परिमाणके आधारवर रखे गये हैं, क्योंकि चौथे कर्मग्रन्यमे '८६ गाथाएँ हैं अतः उसका नाम पड़शीतिक है और पञ्चम कर्मग्रन्थमें १०० गायाएँ हैं अतः उसका नाम शतक है।

२ ये नाम प्वजोंके ऋणी हैं-पहले बतलाया गया है कि नवीन

१ 'कर्मस्तवस्य विवृतिम्'। ३ 'वन्यस्वामित्वस्य व्याख्येयं'। ५ 'पडशीतिकशास्त्रं समर्थयन्नाह'। २ 'कर्मस्तवस्य टीकेयम्'।

४ 'श्री पडगीतिकशास्त्रं'।

६ 'पडशीतिकटीकेयम्'।

७ 'देविटस्रिटिहियं सयगमिण'।

कर्मग्रन्थोंकी रचना प्राचीन कर्मग्रन्थोंके आधारपर हुई है अतः उनके नामोका भी अपने पूर्वजोंका ऋणी होना स्वाभाविक है । किन्तु जहाँतक हमें मालूम हो सका है उन कर्मग्रन्थोंमें उनका नाम नहीं दिया हुआ है। अतः यह विचार करनेको आवश्यकता है कि ये नामकरण संस्कार स्वयं ग्रन्थकारके दिमागकी उपज है या उन्होंने उसमें भी अपने पूर्वव-र्तियोका अनुसरण किया है ?

देवेन्द्रसूरिने अपने कर्मग्रन्थोंकी स्वोपज्ञटीकोंमें प्राचीन कर्मग्रन्थांका वृहत्कर्मविपाक, वृहत्कर्मस्तवसूत्र और शतकके नामसे उल्लेख किया है। तथा तोसरे कर्मग्रन्थ को अवेचूरिमें वृहद्गन्धस्वामित्व और प्राचीन पडरीतिकका उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि देवेन्द्रस्रिसे पहले प्राचीन कर्मग्रन्थ उक्त नामोंसे प्रसिद्ध थे तथा उनकी टीकाओंमें उनका यही नाम मौजूद था । इसीसे देवेन्द्रसूरिने भ्रमनिवारणके लिये उनके नामोके साथ 'बृहत्' विशेषण लगाकर अपने ग्रन्थोंसे उनका पृथक्त तथा प्राचीनता सिद्ध की है। उक्त बातकी पुष्टिमें एक और मी उपपत्ति है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कर्मग्रन्थका नाम कर्मविपाक वगैरह रखकर भी देवेन्द्र सूरिने प्राचीन कर्मग्रन्थों की अपेक्षासे उनमें गाथाओंका प्रमाण बहुत कम रखा है । मुनिवर चतुरविजयजीके लेखानुसार प्रथम तीन प्राचीन कर्म ग्रन्थोमें गाथाओंकी संख्या क्रमशः १६८,५७ और ५४ है जब कि प्रथम तीन नवीन कर्मग्रन्थोंकी गाथाओंकी संख्या क्रमदा: ६०, ३४ और २४ है। किन्तु प्राचीन चौथे और पाँचवे कर्मग्रन्थमें क्रमशः ८६ और १०२ गाथाएँ है, तथा नवीनमें भी क्रमशः ८६ और १०० गाथाएँ हैं । इससे

१ 'उक्तं च वृहत्कर्मविपाके' पृ० २६। 'यदुक्तं वृहत्कर्मस्तवसूत्रे'पृ० ९२। 'यदुक्तं श्री शिवशर्मसूरिपादैः शतके' पृ० ७९। सटी० च० कर्म०।

२ 'उक्तं तद् वृहद्वन्धस्वामित्वानुसारेण ।' 'षडशीतिके तु तस्य'। पृ० १११ सटी॰ च॰ कर्म॰ । ३ देखो, सटी॰ च॰ कर्म॰ की प्रस्तावना।

स्पष्ट है कि प्रथम तीन प्रन्थोंके नाम गाथासंख्याके आधार पर न होनेके कारण उनका नाम पूर्ववत् रखकर गाथासंख्यामें कमी करदी, क्योंकि गाथासंख्या कम करदेने पर भी उनके नामपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। किन्तु चतुर्थ और पंचमका नाम गाथासंख्याके आधारपर था। अतः यदि उनकी गाथासंख्यामें कमी की जाती तो उसका नामपर असर पड़ता और उस अवस्थामें पुराने नाम पडशीतिक और शतंकमें परिवर्तन करना पड़ता, जो कि उन्हें अभीष्ट नहीं था। अतः उन्होंने उनकी गाथासंख्यामें कोई फेर बदल नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि नवीन कर्म- ग्रन्थोंके नाम प्राचीन कर्मग्रन्थोंके आधारपर ही रखे गये हैं।

३ कर्मग्रन्थों का पौर्वेषिय — कर्मग्रन्यों के असली नामके वारेमें निर्णय हो जाने पर भी उनके 'पहला' 'दृसरा' आदि नामों के बारेमें यह शक्का बनी ही रहती है कि कर्मिविपाक पहला है, इत्यादि क्रम भी प्राचीन ही है या बादमें उसकी कल्पना की गई है ? अतः उसका समा-धान होना भी आवश्यक है।

प्राचीनकर्मग्रन्थोंके बारेमें तो यह कहा ही नहीं जा सकता कि उनके कर्ताओंने स्वयं उन्हें प्रयम दितीय आदि को उपाधि दी थी; क्योंकि वे एक कर्ता की रचनाएँ नहीं हैं, भिन्न भिन्न समयमें भिन्न भिन्न आचार्योंने उन्हें बनाया है। तथा विपाक पहले बना, कभस्तव उसके बाद बना, वन्ध-

१ प्राचीन गतक की गाथा सख्यामें मतमेद माछ्म होता है। सटी० च० कर्म० की प्रस्तावना में (पृ० १४) मुनि श्री चतुरविजयजी ने इसकी गाथा संख्या १०२ वतलाई है। उसीके परिशिष्ट नं० ६ में जो कि प्रथम कर्मग्रन्थसे दिया गया है, उसकी गा० स० १११ लिखी है। शतक की टीका में आचार्य मलधारी हेमचन्द्रने 'गाथाशतपरिमाणनिष्पन्नं यथार्थनामक शतकाख्यम्' आदि लिखकरें उसकी गाथाओं का परिमाण सी ही वतलाया है। स्वामित्व उसके भी बाद बना, ऐसा भी कोई क्रम अभी तक निर्णीत नहीं होसका है। मुनिवर चतुर विजयजीका मत है—'आरीते एकंदर जोतां विक्रमना त्रीजा के चौथा सैकाथी छई विक्रमनी वारमी सदी सुधीमां थयेल जुदा जुदा आचार्यों द्वारा आकर्मग्रन्थोनी रचना उत्क्रम थी ज करायेल होई। हमें भी ऐसा ही जंचता है। अत: कर्मग्रन्थोका पौर्वापर्य प्राचीन तो प्रतीत नहीं होता।

नव्यक्रमंग्रन्थ एक ही व्यक्ति की रचनाएँ हैं अतः देखना चाहिये कि वे उक्त विषय पर कहाँ तक प्रकाश डालते हैं ? इसके लिये उनके रचनाक्रम पर ध्यान देना आवश्यक है । जहाँ तक मूलग्रन्थकी गाथाओं- के अवलोकनसे पता लगाया जा सका है वहाँ तक हमारे देखनेमें केवल एक स्थल ही ऐसा मिला है जिममें उसके पूर्ववर्ती कर्मग्रन्थके पढ़नेकी सलाह उसका नाम लेकर दी गई है । तीसरे कर्मग्रन्थकी अन्तिम गाथामें लिखी है कि कर्मस्तवको सुनकरके इसे जानना चाहिये। कर्मस्तव द्वितीय कर्मग्रन्थ का नाम है अतः तीसरेसे पहले दूसरे कर्मग्रन्थके पढ़ने की सम्मति ग्रन्थकार देते हैं । इससे कर्मस्तव और वन्धस्वामित्वका पौवापर्य तो स्पष्ट हो जाता है । शेषके लिये हमें उनकी स्वोपज्ञ टीकाओंका आश्रय लेना होगा ।

पहले कर्मविपाकको देखिये। इसकी टीकामें ग्रन्थकारने अपने किसी भी कर्मग्रन्थका उल्लेख नहीं किया है। तथा इसकी पहली ही गायाके उत्तराई-में 'कर्म' शब्दकी ब्युत्पत्ति दी गई है, जो उन्होंने अन्यत्र नहीं दी, तथा दितीय कर्मग्रन्थ की टीकामें स्वोपेक्ष कर्मविपाक और स्वोपेक्ष कर्मावपाक-टीका का उल्लेख किया है। और चैंतुर्थ कर्मग्रन्थकी टीकामें स्वोपक्ष-कर्मविपाक टीका का तथा पश्चमें कर्मग्रन्थकी टीकामें कर्मविपाक का उल्लेख है। अतः स्पष्ट है कि कर्मविपाक पहला कर्मग्रन्थ है और अन्य

१ 'नेयं कम्मत्थयं सोज'। २ प्र०६७। ३ प्र०७९। ४ पृ०१६४। ५ प्र०८५।

कर्मग्रन्थोंसे पहले उसकी रचना हुई है। इस तरह प्रथम दितीय और तृतीय का पौर्वापर्य तो ठीक बैठ जाता है। केवल चतुर्थ ओर पञ्चमकी बात शेव रह जाती है।

चतुर्घ कर्मग्रन्थकी पहली ही गाथाकी टीकाम स्वोपज्ञ कर्मस्तव की टीकामे गुणस्यानोंका सविस्तर वर्णन करनेका उल्लेख किया है। उधर कर्मस्तव की दूसरी गाथाकी टीकामें स्वोपज्ञरातंक टीका तथा स्वोपज्ञ-पडेंशीतिक टीकाका उल्लेख किया है और लिखा ई कि उपराम श्रेणिका विस्तृत स्वरूप स्वोपञ्चशतकटीकामें दिया है, समुद्रातका विस्तृत स्वरूप स्वोपञ्चपडशीतिक टीकामें दिया है। शतककर्मग्रन्थके अन्तर्गे उप-इामश्रेणि तथा क्षपक श्रेणिका वर्णन आता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शतक की टीका पहले बनाई गई है। अन्यथा कर्मस्तवकी दूसरी ही गाथाकी टीकाम उसके अन्तमें वर्णित श्रेणियोंके स्वरूपका उल्लेख न होता । किन्तु शतैक की २६ वीं गायाकी उत्थानिकामें लिखा है कि 'गुणस्थानोंकी अपेक्षा<del>रे</del> प्रकृतिबन्बके स्वामित्वका विचार **छछुकर्मस्तव**~ की टीकामें किया है और मार्गणाओं की अपेक्षासे स्त्रोपत्र वन्घस्वामित्व-की टीकामें किया है, अत: यहाँ नहीं किया ।' इस उल्लेखसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि लघुकर्मस्तवके नामसे प्रन्थकारने अपने ही कर्गप्रन्थका उल्लेख किया है, किन्तु यदि ऐसा होता तो कर्मस्तवकी टीकाके पारम्ममें ही शतक टीका के अन्तर्मे वर्णित विषयका उल्लेख न पाया वाता । अतः माल्म होता है कि यह लघुकभस्तवग्रन्थ कोई दूर्वेरा है, और स्वोपज्ञकभस्तव की टीकासे पहले प्रन्यकारने **शतक टीका**का निर्माण कर लिया था। अब रह चाता है **पडशीतिक।** उसकी रचना तो शतकसे पहले ही हुई बान पड़ती है, क्योंकि शतँककी टीकामें ग्रन्यकारने पडशीतिक शास्त्रका उल्लेख किया

१, पृ० ७३-७४। २, पृ० ७६। ३, पृ० ३६। ४ इस सम्बन्धमें अभी हम निःसंशय नहीं हैं। छे०। ५ पृ० १२१।

है, जब कि पडशीतिक की टीकामें शतक का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु कर्मस्तेव की टीकामें पडशीतिक टीकाका और पडशीतिक टीकाके प्रारम्भमें ही स्वोपज्ञकर्मस्तव टीकाका उल्लेख होनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों टीकाऍ साथ साथ बनाई गई हैं। इस चर्चासे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पाँचो मूल कर्मग्रन्थ उसी क्रमसे बनाये गये हैं, जिस क्रमसे वे प्रथम, द्वितीय वगैरह कहे जाते हैं। किन्तु स्वयं ग्रन्थ-कारने उन्हें कहीं प्रथम, द्वितीय आदि कहा हो ऐसा हमारे देखनेमें नहीं आया। मालूम होता है, उनके विषयक्रमको देख कर ही उन्हें प्रथम द्वितीय आदि नाम दे दिये गये हैं, क्योंकि कर्मसाहित्यमें वर्णनका प्रायः यही क्रम पाया जाता है और वह है भी क्रमबद्ध ही।

श्र कर्मग्रन्थोंका विषय-जैसा कि प्रारम्भमें ही बतलाया है और नामसे भी स्पष्ट है, सामान्यरूपसे कर्मग्रन्थोंका प्रतिपाद्य विषय जैन-सिद्धातका प्र-धान अङ्गभूत कर्मसिद्धान्त ही है। विशेषरूपसे—प्रथम कर्मग्रन्थमें ज्ञानाव-रणीय आदि आठ कर्मों और उनके भेद-प्रभेदोंके नाम तथा उनके फलका वर्णन है। दूसरे कर्मग्रन्थमें गुणस्थानोंका स्वरूप समझाकर उनमें प्रकृतियोंके वन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका विचार किया है। अर्थात् यह बतलाया है कि अमुक अमुक गुणस्थानमें अमुक अमुक प्रकृतियोंका बन्ध, अमुक अमुक प्रकृतियोंका उदय, अमुक अमुक प्रकृतियोंकी उदीरणा और अमुक अमुक प्रकृतियोंका उदय, अमुक अमुक प्रकृतियोंकी उदीरणा और अमुक अमुक प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। तीसरे कर्मग्रन्थमें मार्गणाओंके आश्रय-से कर्मग्रकृतियोंके बन्धके स्वामियोंको वतलाया है। अर्थात् यह बतलाया है कि अमुक मार्गणावाला जीव किन किन प्रकृतियोंका बन्ध करता है? चोथे कर्मग्रन्थमें जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान, माव और संख्या ये पाँच विभाग करके उनका विस्तारसे वर्णन किया है। जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेक्या, बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता इन आठ विषयों

१, पृ० ७६। २, पृ० ११२।

की चर्चा की है। मार्गणास्थानमें जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेखा और अल्पबहुत्व, इन छः विपयोकी चर्चा की है। और गुणस्थानमें जीवस्थान, योग, उपयोग, लेखा, बन्बहंतु, बन्ब, उदय, उदीरणा और सत्ता इन नौ विपयोका वर्णन किया है। भावमें औपञमिकादि भावांका और संख्यामें संख्यात असंख्यात और अनन्तके मेदोका स्वरूप बतलाया है।

पञ्चमकर्मग्रन्थमं, प्रथमकर्मग्रन्थमं वर्णित प्रकृतियोमं कौन कौन प्रकृतियाँ शुववन्थिनी, अश्रुववन्धिनी, ध्रुवोदया, अश्रुवोदया, श्रुवसत्ताका, अञ्चयसत्ताका, सर्व-देश-याती, अवाती, पुण्यप्रकृति, पापप्रकृति, परावर्त-माना और अपरावर्तमाना है, यह वतलाया है। उसके बाद उन्ही प्रकृतियोमें, कौन कौन क्षेत्रविपाकी, जीवविपाकी, भवविपाकी और पुद्गलियाकी हैं, यह वतलाया है। उसके बाद कर्मप्रकृतियोके प्रकृति-वन्य, हियतिवन्य, रसवन्य और प्रदेशवन्य, इन चार प्रकारके वन्धोका स्वरूप वतलाया है । प्रऋतिबन्धको वतलाते हुए मूल तथा उत्तरप्रऋतियों-में भृयस्कार, अस्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य वन्वॉको गिनाया है। स्यितिवन्यको वतलाते हुए मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंकी जवन्य और उत्कृष्ट श्यिति, एकेन्द्रिय आदि जीवांके उसका प्रमाण निकालनेकी रीति और उत्कृष्ट तथा जत्रन्य स्थितित्रन्यके स्वामियोका वर्णन किया है। तीसरे अनुभागवन्यको वतलाते हुए शुभाशुभ प्रकृतियोमे तोव या मन्द् रस पड्नेके कारण शुभाशुभ रसका विशेष स्वरूप, उत्कृष्ट तथा जवन्य अनुभाग-वन्यके स्वामी वगैरहका वर्णन किया है । चौथे प्रदेशवन्यका वर्णन करते हुए वर्गणाओंका स्वरूप उनकी अवगाहना, वद्धकर्मद्छिकोका मूलप्रकृतियों तथा उत्तरप्रकृतियोंमे वॅटवारा, कर्मके क्षपणमे कारण ग्यारह गुणश्रेणियाँ, गुणश्रेणीरचनाका स्वरूप, गुणस्थानीका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तराल, प्रसङ्गवद्य पर्वोपम, सागरोगम और पुद्गलगरावर्तके भेदोंका स्वरूप, उत्कृष्ट तथा नवन्य प्रदेशवन्यके स्वामी, योगस्यान वर्गेरहका अल्यबहुत्व,

और प्रसंगवश लोक वगैरहका स्वरूप वतलाया है। तथा अन्तमे उपशम-श्रेणि और क्षपकश्रेणिका सुन्दर कथन किया है।

५ कर्मग्रन्थोंका आधार—पहले बतला आये हैं कि इन नवीन कर्मग्रन्थोंके नाम प्राचीन कर्मग्रन्थोंके आधारपर ही रखे गये हैं। तथा उनके आधारपर ही इनकी रचर्ना हुई है। जिन्होने दोर्नोका तुलनात्मक अध्ययन किया है, उनका भी ऐसा ही कहनी है। किन्तु यहाँ देखना यह है कि स्वयं प्रन्यकार इस सम्बन्धमें क्या कहते हैं । पहले, दूसरे तथा तीसरे कर्म-ग्रन्थके आदि या अन्तमे इस सम्बन्धमें कोई उल्लेख हमारे देखनेमे नहीं आया । चतुर्य कर्मग्रन्थकी टीकाके अन्तमें लिखा है कि पञ्चसंग्रह आदि शास्त्रोंसे इस पडरीतिकशास्त्रको रचा है। तथा पञ्चमकर्मग्रन्थकी टीकाके प्रारम्भमे**ं प्राचीनरातकके** प्रणेता श्रीशिवशर्मसूरिका स्मरण किया है और अन्तमें लिखा है कि कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह, बृहत्रातक आदि शास्त्रोंके आधारपर इस शतकशास्त्रको रचा है। इससे स्पष्ट है कि इन कर्मग्रन्थोंका आधार प्रचीनकर्मग्रन्थ तो हैं ही, किन्तु कर्मप्रकृति और पञ्चसंग्रहसे भी पर्याप्त सहायता ली गई है। जिस शतकका यह अनुवाद है, उसकी रचनाका आधार तो मुख्यतया कर्मप्रकृति और पञ्चलंग्रह ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि उसकी टीकामें १६ जगह कर्म-प्रकृतिका, चार जगह कर्मप्रकृतिकी चूर्णिका, तीन जगह कर्मप्रकृतिकी टीकाका, आठ जगह **पञ्चसंग्रह**का तथा दो-तोन जगह **पञ्चसंग्रहटीका**का उल्लेख मिलता है। इतना अधिक उल्लेख किसी दूसरे प्रन्थका देखनेमे नहीं आया | तथा हमने अपने अनुवादके नीचे टिप्पणीमें तुलनाके लिये कहीं-कहीं जो गाथाएं उद्भृत की हैं, उनसे भी यही बात प्रकट होती है । रातककी अनेक गाथाओंपर पञ्चसंग्रहकी स्पष्ट छाप है, कहीं-कहीं तो थोड़ासा ही परिवर्तन पाया जाता है । शतककी ३६ वीं गाथाका व्याख्यान

१ प्रयत्न करनेपर भी हमें प्राचीन कर्मग्रन्थ उपलब्ध न हो सके। ले०।

ग्रन्थकारने पहले पञ्चसंग्रहके अभिग्रायके अनुसार किया है, पश्चात् कर्मग्रहातिके अभिग्रायके अनुसार किया है। कर्मग्रहाति और पञ्च-संग्रहमें कुछ वातोंको लेकर मतभेद है। कर्मग्रहातिकारका मत प्राचीन प्रतीत होता है, फिर भी कहीं-कहीं कर्मग्रन्थकारका झकाव पञ्चसंग्रहके मतकी ओर विशेष कान पड़ता है। यद्यपि उन्होंने दोनोंके मतोको समान भावसे अपने ग्रन्थमें स्थान दिया है, और कर्मग्रहातिको स्थान-स्थानपर प्रमाणरूपसे उपस्थित किया है, तथापि पञ्चसंग्रहके मतको उद्गृत करते हुए कही-कही उसे अग्रस्थान देनेसे वे चूके नहीं हैं। कहना न होगा कि विशेषसे इन्हीं दोनों ग्रन्थोंके आधारपर उन्होंने शतक का निर्माण किया है।

## ४ नवीन कर्मग्रन्थोंके रचयिता

१ कर्म ग्रन्थों के रचिता इन कर्म ग्रन्थों के रचिता इवेता म्वरा चार्य देवेन्द्र स्रि । उन्होंने अपने प्रत्येक कर्म ग्रन्थकी अन्तिम गायामे अपना नाम दिया है, और उनकी स्वोप इ टीकाओं के अन्तमें अपनी प्रशस्ति मी दी है । जिससे पता चळता है कि उनके गुरुका नाम श्री जग चन्द्र स्रि या और वे चान्द्र कुछ में हुए थे। तथा विद्युघवर श्रीधर्म कीर्ति और श्रीविद्यानन्द स्रिने उनके कर्म ग्रन्थों की टीकाओं का संशोधन किया था।

२ उनकी रचना शैली—ग्रन्थकार श्रीदेवेन्द्रस्कि रचनागैली प्रसन्न है। वे संक्षेपमें कितना अधिक कह जाते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके रचे हुए कर्मग्रन्थ हैं। शतककी सी गाथाओं में उन्होंने कर्मग्रास्त्रका पर्याप्त विपय मर दिया है। किन्तु यदि हमारे समने उनके मूल कर्मग्रन्थ ही होते और स्वोपज्ञ टीकाएँ न होतीं तो उनकी गैलीका हम टीक टीक समझ भी सकते या नहीं, यह कहना कटिन है। उनकी गैलीका स्पष्ट दर्गन तो उनकी संस्कृतटीकाओं में होता है। उनकी बहती हुई वाग्धारामें हुनकी लगानेसे फर्मसिद्धान्तरूपी गहन बनमें विचरण करते करते प्राप्त हुई थकान तो दूर

हो ही जाती है साथ ही साथ उसका अवगाहन करते हुए पाठकको अध्ययनकी जो प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है, उससे उसके मनमें नव-जीवनका सञ्चार हुए विना नहीं रहता । वे प्रत्येक विषयका अच्छा स्पष्टी-करण करते हैं और लिखनेसे पहले तत्सम्बन्धी उपलब्ध साहित्यको पढ़ डालते हैं । तथा उनके सम्बन्धमें जो मतान्तर होते हें, उन्हें भी अवश्य स्थान देते हैं । वे किसी विषयके सम्बन्धमें अपने पाठकको अन्ध-कारमें रखना नहीं चाहते, प्रत्युत अपनी अध्ययनशीलताके बलपर उसे अधिकसे अधिक ज्ञानार्जनका अवसर देते हैं । उनकी टीकाओं आगत कुछ चर्चाएं तो अपने विषयके सुन्दर प्रबन्ध कहे जा सकते हैं ।

३ उनकी अध्ययन शीलता-यन्थकारने अपनी टीकाओंमे' जो अनेक ग्रन्थोर्स प्रमाण उद्धृत किये हैं उससे उनकी अध्ययनशीलताका अनुमान सहजमें ही किया जा सकता है । शतककी टीकामें ही ५०के लगभग ग्रन्थोसे उद्धरण दिये हैं,जिनमें आवश्यक,नन्द्यध्ययन,कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह, विशेषणवती वगैरहके नाम उल्लेखनीय हैं। तथा अनेक ब्रन्थकारोंके नाम भी दिये हैं, जिनमें जिन भद्रगणि क्षमाश्रमण, गन्धहस्ती, शिवगर्मस्रि, तथा हेमचन्द्रस्रिका नाम उल्लेखनीय है । बाकीके कर्म-ग्रन्थोंकी टीकाओं में भी लगभग इतने ही ग्रन्थोंसे उद्धरण दिये हैं, तथा अनेक ग्रन्थकारोंके नाम दिये हैं, जिनमें उक्त नामोंके सिवाय हरिभद्रसूरि, शीलाङ्क और मलयगिरि वगैरहके नाम भी हैं । इस प्रकारके उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हैं कि देवेन्द्रसूरि बड़े अध्ययनशील थे और खेताम्बर आगम साहित्य तथा कर्मविषयक साहित्यका उन्हें वड़ा अच्छा अनुगम था । प्रथम तथा चर्चेर्थ कर्मग्रन्थकी टीकामें एक स्थानपर प्रज्ञाकर गुप्तका भी एक इलोक उद्धृत किया है। यह प्रज्ञाकर गुप्त प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक ही प्रतीत होता है। इस उल्लेखसे अनुमान होता है कि उन्हें दर्शनान्तरका

१ पृ० ४५ । २ पृ० १५४ ।

कर्मप्रकृति टीका को देखने का अनुरोध करते हैं। इससे स्पष्ट है कि श्री देवेन्द्रमृरि न केवल आचार्य हेमचन्द्रके पश्चात् हुए हैं, बिल्क 'गुरवः' जैसे सम्मानस्चक पदसे आचार्य हेमचन्द्रका उल्लेख करनेवाले आचार्य मलय-गिरिसे भी वादमें हुए हैं। आचार्य मलयगिरिको आचार्य हेमचन्द्र- का लघु समाकालीन माना जाता है। अतः यदि हेमचन्द्राचार्य वि० सं० १२२९ तक रहे हैं तो मलयगिरिका समय वि० सं० १२५० तक माना जा सकता है। इसी समयके लगभगमें श्री देवेन्द्रस्रिका जन्म माननेसे वि० सं० की तेरहवीं शताब्दीका उत्तराई और चौदहवीं शताब्दीका पूर्वाई उनका समय निश्चित होता है जा कि गुर्वावलीके भी अनुकृत है।

कार्तिकी पूर्णिमा वीरनिर्वाणाव्द २४६८

कैलाराचन्द्र शास्त्री स्यादादविद्यालय काशी

## हिन्दी व्याख्या सहित पञ्चम कर्मयन्थका विषयानुक्रम

| बााथा       | विषय                                                 | पृष्ठ |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|
| १           | मङ्गलाचरण और प्रनथका विषय                            | 8-3   |
|             | घ्रुववन्धिनी, अध्रुववन्धिनी, ध्रुवोदया, अध्रुवोदया,  |       |
|             | ध्रुवसत्ताका, अध्रुवसत्ताका, घातिनी, अघातिनी, पुण्य, |       |
|             | पाप, परावर्तमाना,अपरावर्तमाना, क्षेत्रविपाका, जीव-   |       |
|             | विपाका, भवविपाका और पुद्छविपाका प्रकृतिका रुक्षण     | २−३   |
| ર           | १ ध्रुवबन्धिद्वार                                    | ४-६   |
|             | ध्रुववन्धिनी प्रकृतियां                              | 8     |
|             | ये प्रकृतियां घुववन्धिनी क्यों है ?                  | ५–६   |
| <b>3</b> –& | २ अधुवबन्धिद्वार                                     | ६-१५  |
|             | अध्रुववन्धिनी प्रकृतियां                             | ६-७   |
|             | प्रकृतियोंके अधुववन्धिनी होनेका कारण                 | 6-8   |
| 8           | अनादिअनन्त आदि चार भङ्गोंका स्वरूप                   | १०-११ |
| ų           | घ्रुववन्धिनी और ध्रुवोदया प्रकृतियोंमें उक्त भृगो-   |       |
|             | का सोपपत्तिक विधान                                   | ११-१५ |
|             | उक्तभगोंकी कर्मकाण्डमें प्रदृशित मंगोंके साथ तुलना   | १५–१६ |
| દ્          | ३ ध्रुवोद्यद्वार                                     | १६–१८ |
| -           | ध्रुवोदया प्रकृतियां                                 | १६    |
|             | उन प्रकृतियोंके ध्रुवोदया होनेका कारण                | १७-१८ |
|             |                                                      |       |

भी अभ्यास या।

थ ग्रन्थकारका समय-ग्रन्थकारने अपनी टीकाऑके अन्तमें अपनी प्रचास्ति भी दी है । उसमें उन्होंने अपने गुरुका नाम नगचन्द्रस्रि लिखा है। गुर्वीवलीमें इन जगचन्द्रस्रिके बारेमें लिखा है कि वि०सं०१२८५में इन्होंने उग्रतप धारण किया था, इससे उनकी ख्याति 'तपा' के नामसे हो गई, और इनका बढ़गच्छ तपागच्छके नामसे प्रसिद्ध हुआ, निसके ये आग्र पुरुष कहुळाये । देळवाराके प्रसिद्ध मन्दिराँके निर्माता श्री वस्तुपाल तेजपाछ इनका बहुत आदर करते थे। गुर्वावलीम लिखा है कि तपा-गच्छको स्थापनाके बाद श्रीजगचन्द्रसूरिने अपने शिष्य श्री देवेन्द्रसूरि और विजयचन्द्रस्रिको स्रिपट समर्पित किया या । तथा श्री देवेन्द्रस्रिने उज्जैनी नगरीके वासी सेट जिनचन्द्रके पुत्र वीरधवलको, जब उसके विवाह संस्कारकी तैयारी हो रही थी, उस समय प्रतिबोध कर वि० सं० १३०२ में टीछा दी थी। बादको वि० सं० १३२३में गुजरातके प्रव्हादनपुर नामके नगरमें उसे सरिपद दिया था । यही बीरधवल श्री विद्यानन्दस्रिके नामसे प्रसिद्ध हुए, जिन्होने अपने गुरु श्रीदेवेन्द्रस्रिक्त कर्मग्रन्थां-की टीकाका संशोधन किया, जिसका उल्लेख प्रगस्तिमें स्वयं श्रीदेवेन्द्रसूरि ने किया है। गुर्वाचलीम यह भी लिखा है कि वि० छै० १३२७ में उनका स्वर्गवास हुआ । इन उल्लेखोंके आधारपर उनका समय विक्रमकी तेरहवीं शतान्दीका उत्तरार्थ और चौदहवीं शतान्दीका पूर्वार्ध ज्ञात होता है।

अव देखना चाहिये कि गुर्वावलीम प्रतिपादित उक्त समयपर उनके प्रश्योमें पाये जाने वाले उहरण वगैरह कहाँ तक प्रकाश डालते हैं। हम पहले लिख आये हैं कि श्री देवेन्द्रस्रिने अपनी टीकाऑमें अनेक प्रश्यों उहरण दिये हैं तथा, अनेक प्रन्यों और प्रन्थकारोंका उल्लेख किया है।

१ "तदादिवाणद्विपभानुवर्षे श्रीविक्रमात् प्राप तदीयगच्छः। बृहद्गगाह्गोऽपि तपेति नाम श्रीवस्तुपाछादिभिरर्च्यमानः॥९५॥"

उन उल्लेखोमेंसे अनेक प्राचीनतर उल्लेखोंको छोड़कर यहाँ हम केवल दो ही उल्लेखोंको लेंगे। श्रीदेवेन्द्रसरिने अपनी टीकाओमें अनेक जगह श्री हेमचन्द्रसुरि और उनके **प्राकृत व्याकरण**का स्पष्ट उ<sup>र</sup>ल्लेख किया है। प्रभावक चरितके अनुसार आचार्य हेमचन्द्रकी जन्मतिथि वि०सं०११४५ की कार्तिकी पूर्णिमा थी और उनका अवसान वि॰सं॰ १२२९ में हुआ था। अतः उनका उल्लेख करनेवाले श्री देवेन्द्रसूरि विक्रमकी बारहवाँ शताब्दीके मध्यकालसे पहले तो किसी भी तरह नहीं हो सकते। तथा उन्होंने प्रसिद्ध टीकाकार श्री मलयैगिरिका भी उल्लेख किया है। यह मलयगिरि आचार्य श्रीहेमचन्द्राचार्यके सहपाठी माने जाते हैं। इन्होंने सप्ततिका नामक छठे कर्गप्रन्यकी टीकॉमें सिद्धहेमव्याकरणसे उद्धरण दिया है। तथा अपनी आवश्यकवृत्तिमें 'तथा चाहुः स्तुतिषु गुरवः' करके आचार्य हेम-चन्द्रकृत अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिकाका ३०वा छ्लोक उद्भृत किया । है। इसप्रकार आचार्य हेमचन्द्रका उल्लेख करनेवाले मलयगिरिका उल्लेख श्री देवेन्द्रस्रिने किया है। इतना हीं नहीं, किन्तु अपनी टीकाओं में कहीं कहीं उन्होने मलयगिरिका शब्दशः अनुसरण किया है। उदाहरणके लिये ऊपर मलयगिरिकी जिस सप्तितिकाकी टीकाका उल्लेखकर आये हैं, उसमें मलयंगिरिने विशेषायीं को कमप्रकृति टीका को देखने का अनुरोध-जिन शब्दोमें किया है उन्हीं शब्दोंमें श्रीदेवेन्द्रसूरि भी अपनी टीकामें

१ प्रथ०कर्म०टी० पृ० ४६,५८ तथा पद्ध०कर्म०टी०पृ० ९ और १८

२ 'यदाहुः श्री हेमचन्द्रसूरिपादा स्वप्राकृतलक्षण।'

<sup>,</sup> ३ 'यदाहु सप्ततिकाटीकायां...श्रीमलयगिरिपादाः।'द्वि.कर्म,टी.पृ,८१।

४ पृ० १३९।

५ मलयगिरि लिखते हैं—'इहानिवृत्तिकरणे बहु वक्तव्यं तत्तु यन्य-गौरवभयान्नोच्यते, केवल विशेषार्थिना कमप्रकृतिटीका निरीक्षितव्या ।' पृ० २५२ । पञ्च० कर्म० टी०, पृ० १२९ में भी यही शब्द हैं।

कमें प्रकृति टीका को देखने का अनुरोध करते हैं। इससे त्यट है कि श्री देवेन्द्रसृरि न केवल आचार्य हैमचन्द्रके पश्चात् हुए हैं, बिल्क 'गुरवः' जैसे सम्मानस्त्रक पदसे आचार्य हेमचन्द्रका उल्लेख करनेवाले आचार्य मलय-गिरिसे भी बादमें हुए हें। आचार्य मलयिगिरिको आचार्य हेमचन्द्रका लखु समाकार्लान माना जाता है। अतः यदि हेमचन्द्राचार्य वि० सं० १२२९ तक रहे हे तो मलयिगिरिका समय वि० सं० १२५० तक माना जा सकता है। इसी समयके लगमगमें श्री देवेन्द्रसृरिका जन्म माननेसे वि० सं० की तेरहवीं शताब्दीका उत्तराई और चीदहवीं शताब्दीका पूर्वाई उनका समय निश्चित होता है जा कि गुर्वावलीके भी अनुकृल है।

कार्तिकी पूर्णिमा वीरनिर्वाणाच्द २४६८

केलाशचन्द्र शास्त्री स्यादादविद्यालय काणी

# हिन्दी व्याख्या सहित पञ्चम कर्मग्रन्थका विषयानुक्रम

| गाथा | विषय                                                 | पृष्ठ                       |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| १    | मङ्गलाचरण और प्रन्थका विषय                           | ₹-3                         |
|      | ध्रुवयन्थिनी, अध्रुववन्धिनी, ध्रुवोदया, अध्रुवोदया,  | 74                          |
|      | ध्रुवसत्ताका, अध्रुवसत्ताका, वातिनी, अघातिनी, पुण्य, |                             |
|      | पाप, परावर्तमाना,अपरावर्तमाना, क्षेत्रविपाका, जीव-   |                             |
|      | विपाका, भवविपाका और पुद्छविपाका प्रकृतिका लक्षण      | r २–३                       |
| २    | १ ध्रुवबन्धिद्वार                                    | 8-8                         |
|      | ध्रुववन्धिनी प्रकृतियां                              | 8                           |
|      | ये प्रकृतियां ध्रुवयन्धिनी क्यों है ?                |                             |
| ३-६  | २ अधुवबन्धिद्वार                                     | ષ–६<br><b>દ</b> ∼ <b>१५</b> |
|      | अध्रुववन्धिनी प्रकृतियां                             | <b>६−७</b>                  |
|      | प्रकृतियोंके अधुववन्धिनी होनेका कारण                 | <b>७−</b> ९                 |
| ጸ    | अनादिअनन्त आदि चार भङ्गोंका स्वरूप                   | १०-११                       |
| 4    | ध्रुववन्धिनी और ध्रुवोद्या प्रकृतियोंमें उक्त भृगो-  | • • • •                     |
|      | का सोपपत्तिक विधान                                   | ११-१५                       |
|      | उक्तमगोंकी कर्मकाण्डमें प्रदर्शित भुगोंके साथ तुलना  | १५-१६                       |
| દ્   | ३ ध्रुवोदयद्वार                                      | १६-१८                       |
|      | ध्रुवोदया प्रकृतियां                                 | १६                          |
|      | उन प्रकृतियोंके ध्रुवोदया होनेका कारण                | १७-१८                       |

| S    | ४ अधुयोदयहार                                       | ؤية-غ <sup>0</sup> |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|
|      | अञ्चवेद्या प्रकृतिया                               | 3.6                |
|      | डनके अञ्जीदया धीनेका कारण                          | ११-२०              |
|      | अञ्चवोदयकी परिनापाक सम्यन्धमें शका-समाधान          | ခုစ                |
| ८-१२ | ५-६ ध्रुव-अध्यमत्ताक्षणार                          | <b>२१−</b> ८२      |
| 6-8  | ध्वमत्ताका और अध्वमत्ताका प्रहित्यां               | २ <b>१</b> –२२     |
|      | १३० प्रकृतियोंके ध्रयमताका होनेका कारण             | ခု ခ               |
|      | अनन्तानुबन्धां कपाय अधुवसत्ताका पर्यो नहीं हैं 🏸   | `\$= <u>_</u> \$8  |
|      | २८ प्रकृतियोंके अधुवसत्ताका होनेका कारण            | 276-24             |
|      | कर्म प्रकृतिकी टीकामें ७० यशोविजय जी ने अधुवसत्ताव | त                  |
|      | प्रकृतियां १८ क्यों यतलाई हैं ?                    | ₹6                 |
| १०   | गुणस्थानोंमं मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिकी      |                    |
|      | संचाका विचार                                       | 54-54              |
|      | वन्ध, उद्य और सस्व प्रकृतियों की सरुवामे अन्तर     |                    |
|      | होनेका कारण                                        | ર્દ                |
|      | सम्यक्तव और मिश्र मोहनीय वन्यके विना उद्यमें       |                    |
|      | कैंगे आती हैं ?                                    | २६-३३              |
|      | मोहनीय कर्मकी सर्वोपशमना कीन कृत्र करता है ?       | २७                 |
|      | <b>छ</b> न्त्रियां                                 | >>                 |
|      | म्रन्थिका स्वरूप                                   | ,,                 |
|      | अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण                  | २८-२९              |
|      | अन्तरकरणका स्वरूप                                  | ₹९-३०              |
|      | प्रथमोपशम सम्यक्त केंसे होता है ?                  | ३०                 |
|      | मिय्यात्वके तीन पुंज करनेमें मत भेद                | <b>३१-३२</b>       |
|      |                                                    |                    |

|              | सास्वादन गुणस्थान कव होता है ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३४                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ११           | गुणस्थानोंमें मिश्र मोहनीय और अनन्तानुबन्धी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|              | की सत्ताका विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५ ३६                                          |
|              | अनन्तानुबन्धीकी सत्ताके बारेमें कर्मशास्त्रियोंमें मत्तरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | איב אם <del>יבו</del><br>מיב אם <del>יבו</del> |
| १२           | गुणस्थानों में आहारकसप्तक और तीर्थद्वर प्रकृति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दि २५-२७                                       |
| • •          | की सत्ताका विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|              | तीर्थंद्वर प्रकृतिकी सतावाला जीव मिथ्यात्व गुणस्थान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३७-४२                                          |
|              | में कव आता है ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|              | नरकमें सम्यग्दृष्टिकी उत्पत्ति होने में मतभेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३९                                             |
| <b>१३</b> –१ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०                                             |
| 74-7         | व उन्देशात-अधातिहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>४२</b> –४७                                  |
|              | सर्वघातिनी, देशघातिनी और अघातिनी प्रकृतियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४२-४३                                          |
|              | प्रकृतियोंके सर्वधातिनी आदि होने में कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४३-४७                                          |
|              | कर्मकाण्ड और कमँग्रन्थमें सर्वधातिनी और देश-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|              | घातिनी प्रकृतियों की सख्या में अन्तर होने का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६                                             |
| \$ cd-\$     | ७ ९–१० पुण्य-पापद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86-85                                          |
|              | पुण्य और पाप प्रकृतियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| १८           | र्१२ अपरावर्तमानद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *** ***                                        |
|              | अपरावर्तमान प्रकृतियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४९ ५०                                          |
| १९           | ११ परावर्तमानद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | );                                             |
|              | परावर्तमान प्रकृतियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४१-५२                                          |
| १९           | १३ क्षेत्रविपाकिद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                              |
|              | विपाकका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५२-५४                                          |
|              | विपाकके स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५२                                             |
|              | क्षेत्रविपाका प्रकृतियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५३                                             |
|              | - Constitution of the cons | 75                                             |

|              | आनुपूर्वीके स्वरूपमें मतभेद                    | ••              |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|
|              | आनुपूर्वी जीवविपाका क्यों नहीं है ?            | ५४              |
| २०           | ् १४-१५ जीव और भवविपाकिद्वार                   | બ્ઇ-બ્દ         |
|              | जीवविपाका और भवविपाका प्रकृतियाँ               | <b>५</b> ४-५५   |
|              | गतिकर्म भवविपाकी क्यों नहीं है ?               | <b>પ્પ_પ</b> દ્ |
| <b>ર</b> દ્  | १६ पुद्गलविपाकिद्वार                           | षदं-५७          |
|              | पुद्गलविपाका प्रकृतियां                        | ,,              |
|              | रति और अरतिकर्म पुद्गलविपाकी क्यों नहीं हैं ?  | ५७              |
| •            | पुद्गलविपाकी प्रकृतियोंकी संख्यामें कर्मकाण्ड  |                 |
|              | और कर्मग्रन्थमें अन्तर होनेका कारण             | ५७-५८           |
| <b>२</b> १–२ | ५ १७ प्रकृतिवन्यद्वार                          | 4८-८६           |
| २१           | वन्धके भेद और उनका स्वरूप                      | ५८-६०           |
| २२           | मूळ प्रकृतिवन्धके स्थान और उनमें भूयस्कार आदि  |                 |
| ,            | बन्धोंका विवेचन                                | ६०–६५           |
| ,            | बन्धस्थान का लक्षण                             | ६१              |
|              | मूल प्रकृतियोंमें चार वन्धस्यान                | ,,              |
|              | ,, तीन भूयस्कार वन्ध                           | ६२–६३           |
|              | ,, तीन अल्पतर वन्ध                             | ६४-६५           |
|              | ,, चार अवस्थित वन्ध                            | દૃષ્            |
| ર્કુ         | भूयस्कार आदि वन्घोंका स्वरूप                   | ६६–६७           |
| २४           | दर्भनावरण कर्ममें भ्यस्कार आदि बन्धोंका विवेचन | ६७-७०           |
|              | मोहनीय कर्म में ,, ,,                          | ७७ <b>–</b> ७९  |
|              | गो० कर्मकाण्डके अनुसार मोहनीय कर्ममें भुजाकार  | ·               |
|              | आदि वन्धोंका विवेचन                            | 190-1910        |

| २५         | नामकर्मके वन्धस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७९-८३         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | नामकर्मके वन्धस्थानोंमें मूयस्कारादि बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८३-८६         |
|            | नामकर्मके वन्धस्थानोंमें सातवें भूयस्कारके सम्बन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|            | शङ्का-समाधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८३–८४         |
| २६-६       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८७-१७०        |
| २६         | मूलकर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25-62         |
| २७         | मूलकर्मोंको जघन्य स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८८-८९         |
| २८-३       | २ उत्तरप्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८९-९२         |
| ३२         | उत्कृष्ट स्थितिवन्धमं अवाधाकाल का प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37-98         |
| <b>3</b> 3 | तीर्थेङ्करनाम और आहारकद्विककी उत्कृष्ट तथा जघ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | न्य           |
|            | स्थिति और अवाधा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९४            |
|            | अन्तःकोटीकोटीका प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९५            |
|            | तीर्थेङ्करनामकी स्थितिको लेकर शङ्का-समाधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>९</b> ६–९८ |
|            | निकाचित, उद्दर्तन और अपवर्तनका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96            |
|            | पूर्वका प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9८-99         |
| ३४.        | एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और असंज्ञी जीवके आयुव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>क्म</b> के |
|            | उत्कृष्ट स्थितिवन्धका प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ९८-१००        |
|            | आयुकर्मके अवाधाकालके सम्बन्धमे विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १००-१०४       |
|            | आयुकर्म तथा उसको अबाधाके सम्बन्धमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /00-/08       |
|            | पञ्चसंग्रहकार आदिका मत भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०१–१०४       |
|            | वर्णादिचतुष्कके अवान्तर भेदोंकी स्थितिके सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 101-108     |
|            | न्धमं कर्मप्रनथ और कर्मप्रकृतिमं अन्तर तथा उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भ=<br>स्त     |
|            | कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>₹</b> ५ | ६उत्तरप्रकृतियोंकी जघन्य स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०५           |
| • •        | A CONTRACT OF STATE O | १०५-१०६       |

| ३६   | कुछ प्रकृतियोंकी जयन्य स्थिति कंठोक्त वतलाका                   | Ţ             |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|      | शेपकी जवन्य स्थिति निकालनेके लिये एक सामान्य                   | ī             |
|      | नियम                                                           | १०६           |
|      | उस सामान्य नियमका पद्धसंग्रह और कर्मप्रकृति                    | र्त           |
|      | अनुसार अलग अलग स्यारयान                                        | १०५-११०       |
| ३७   | एकेन्द्रिय जीवके उत्तरमञ्जियोंके उत्कृष्ट तथा जवन्य            | τ             |
|      | स्थितवन्यका प्रमाण                                             | १११–११५       |
|      | द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिः | प             |
|      | जीवके उत्कृष्ट तथा जयन्य स्थितिवन्यका प्रमाण                   | ११५-११७       |
|      | पुकेन्द्रियादिकके स्थितिबन्धके सम्बन्धमे पञ्चसंग               | ₹             |
|      | और कर्मप्रकृतिमं मतभेद                                         | १११-११३       |
|      | कर्मकाण्डमें एकेन्द्रियाहिक जीवोंके स्थितिवन्धका               | •             |
|      | प्रमाण निकालने की शैली                                         | ११६           |
| इ८   | बायुक्रमेंकी उत्तरप्रकृतियोंकी जवन्य स्थिति                    | ११७           |
| 39   | जघन्य अवाधाका प्रमाण तथा तीर्थंद्वर नाम और                     |               |
|      | आहारकद्विककी जवन्य स्थितिके सम्बन्धमं मतान्तर                  | . ,,          |
| Yo-  | ८१ सुद्रमवका प्रमाण                                            | ११९-१२१       |
|      | आवर्ली, उल्वास-निश्वास, स्तोक, लव, वटी अ                       | ोर            |
|      | सुहूर्वका प्रमाण                                               | १२०-१२१       |
| ४२   | तीर्थंद्भर, आहारकद्विक और देवायुके उत्कृष्ट स्थिति             | <del>3-</del> |
|      | वन्धके स्वामियोंका विवेचन, शङ्का-समाधान तर                     | या            |
|      | मतभेद                                                          | १२२-१२८       |
| ४३-  | ४४ ग्रेपप्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्वितिवन्धके म्वामी              | १२८-१३१       |
| ·66- | ४५ प्रकृतियोंके जवन्य स्थितिवन्धके स्वामी                      | १३१-१३३       |

| ४६         | मूलकर्मीके स्थितिवन्धके उत्कृष्ट आदि भेदोंमें सावि    | •         |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|            | वगैरह भङ्गोंका विचार                                  | १३३-१३६   |
| <b>४</b> ७ | उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिबन्धके उत्कृष्ट आदि भेदों    | में       |
|            | सादि वगैरह भङ्गोंका विचार                             | १३६-१३८   |
| ४८         | गुणस्थानों की अपेक्षासे स्थितिवन्धका विचार तथ         | τ         |
|            | उसके सम्बन्धमं शङ्का-समाधान                           | १३८-१४१   |
| 89-6       | < १ एकेन्द्रियादि जीवोंकी अपेक्षासे स्थितिवन्धमें अरु | <b>र-</b> |
|            | बहुत्व                                                | १४१–१४६   |
| ५२         | शुभ और अशुभ स्थितिवन्धका कारण                         | १४६–१४७   |
|            | स्थितिवन्ध और अनुभागवन्धके सम्बन्धमे शङ्क             | T-        |
|            | समाधान                                                | १४७-१४९   |
| ५ ३-       | ५४ जीवोकी अपेक्षासे योगके अल्पवहुत्व तथा स्थि         | ते        |
|            | स्थानका वर्णन                                         | १४९-१५५   |
|            | योगका स्वरूप                                          | १५०-१५१   |
|            | स्थितिस्थानका रुक्षण                                  | १५४       |
| ५५         | अपर्याप्त जीवोंके प्रतिसमय होनेवाली योगकी वृति        | ह-        |
|            | का प्रमाण                                             | १५५-१५६   |
|            | स्थितिवन्धके कारण अध्यवसायस्थानोंका प्रमाण            |           |
| ५६-        | ५८ पञ्चेन्द्रिय जीवके जिन इकतालीस कर्मप्रकृतियों      |           |
|            | वन्ध अधिकसे अधिक जितने कालतक नहीं हो                  |           |
|            | उन प्रकृतियों तथा उनके अवन्धकालका निरूपण              |           |
| ५८-        | -६२ तिहत्तर अधुववन्धिनी प्रकृतियोंके निरन्तर वन       |           |
|            | कालका निरूपण                                          | १६३–१७०   |

विपयानुक्रम

| <i>६३</i> ऽ४ | १९ रस्वन्धद्वार                                   | १७० -२०५ |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|
|              | रसवन्ध या अनुभागवन्यका स्वरूप और उसके प्रकार      | १७०      |
| ६३           | शुभ और अशुभ प्रकृतियोंमें तीव तथा मन्द अनु        | -        |
|              | भागवन्थका कारण और तीव तथा मन्द्र अनुभाग           | τ        |
|              | यन्धके चार चार विकल्प                             | १७१-१७३  |
| ६३–६४        | उक्त चार <sup>ं</sup> विकल्प होनेका कारण          | १७३–१७६  |
|              | किस प्रकृतिमें कितने प्रकारका रसवन्ध होता है ?    | १७६-१७७  |
| દૂધ          | जुभाजुभ रसका विरोप स्वरूप                         | १७८-१८०  |
| ६६-६८        | सव कर्में प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धके स्व | T        |
|              | सियोंका निरूपण                                    | १८१-१८५  |
| ६९-७३        | सव कर्मप्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धके स्वामिये   | Ť-       |
|              | का निरूपण                                         | १८५-१९६  |
| 96           | मूळ तया ' उत्तर प्रकृतियोंके अनुभागवन्धके उत्ह    | न्ध      |
|              | अनुद्इष्ट आदि विकल्पोंमें सादि वरोरह भंगों        | का       |
|              | विचार                                             | १९७-२०५  |
| 1964-        | ९७ २० प्रदेशवन्यद्वार                             | २०५-३१२  |
|              | प्रदेशवन्यका स्वरूप                               | २०५      |
| ७५-७         | ७ प्रहण योग्य तथा अग्रहण योग्य वर्गणाओंका स्वरु   | प        |
|              | और उनकी अवगाहनाका प्रमाण                          | २०६-२१६  |
|              | वर्गणाका सक्षण                                    | २०६      |
| 66-C         | ९ जीवके यहण करने योग्य कर्मदलिकोंका स्वरूप        | '२१७-२२३ |
|              | परमाणुका स्वरूप                                   | २१८      |
|              | गुस्लयु और अगुस्लयु                               | २१९-२२०  |
|              | रसाणुका स्वरूप                                    | २२०      |

### विषयानुक्रम

|       | जीव कर्मदिलिकोंको कैसे ग्रहण करता है ?                 | २२२-२२३         |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| ৩९–८० | ग्रहण किये गये कर्मदिलिकोंका मूल कर्मोंमे वि-          |                 |
|       | भागका क्रम                                             | २२३-२२५         |
|       | कर्मकाण्डमें वर्णित विभागके क्रम तथा उसकी              |                 |
|       | रीतिका निरूपण                                          | २२५-२२७         |
| ८१    | मूलकमोंमें विभक्त कर्मदलिकोंका उत्तर प्रकृतियोंमें     | Ť               |
|       | विभागका क्रम                                           | २२७-२४०         |
|       | कर्मकाण्डमें वर्णित, उत्तर प्रकृतियोंमें विभागर्क      | ì               |
|       | रीतिका निरूपण                                          | २३२-२३८         |
|       | कर्मप्रकृतिमें वर्णित, उत्तरप्रकृतियोंमें कर्मदिलकोंने | 5               |
|       | विभागकी हीनाधिकताका निरूपण                             | २३८-२४३         |
| ८२    | कर्मक्षपणमें कारण गुणश्रेणिके ग्यारह स्थान             | २४४-२४६         |
| ८३    | गुणश्रेणिका स्वरूप और प्रत्येक गुणश्रेणिमें होनेवार्ल  | ो               |
|       | निर्जराका प्रमाण                                       | २४७–२५६         |
| 68    | गुणस्थानोंका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तराल                 | २५७–२६०         |
|       | उद्दलनका स्वरूप                                        | २५८             |
| ८५    | सूक्ष्म और वादरके भेदसे दो प्रकारके उद्धार             | ,               |
|       | अद्धा और क्षेत्र पल्योपम तथा सागरोपमका स्वरूप          | २६१-२७२         |
|       | अनुयोगद्वार और ज्योतिष्करण्डके अनुसार काल              |                 |
|       | गणनाका प्रमाण                                          | २६१–२६२         |
|       | आत्माङ्गुल, उत्सेधाङ्गुल और प्रमाणाङ्गुलका स्वरूप      | २६३–२६५         |
|       | दिगम्बर साहित्यके अनुसार पल्योपमका स्वरूप              | २७१-२७२         |
| ८६    | पुद्गलपरावर्तके भेद और उसका परिमाण                     | २७२-२७३         |
| ८७    | वादर और सूक्ष्म द्रग्य पुद्गल परावर्तका स्वरूप         | २७३ <i>–२७५</i> |
|       |                                                        |                 |

|                | ·                                                   |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 66             | बादर और स्थ्म क्षेत्र, काल और भाव पुट्रालपरा        | •                |
|                | वर्तका स्वरूप                                       | २७५-२८१          |
|                | दिगम्बरसाहित्यके अनुसार पञ्च परावर्तनका स्वरूप      | 349-346          |
| 63             | उत्कृष्ट प्रदंशवन्य और जबन्य प्रदेशवन्यके स्वामी    | २८४-२८६          |
| 30 <b>-</b> ३२ | मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षासे उत्कृष्ट प्रदेश | ·_               |
|                | वन्यके स्वामी                                       | २८६-२९२          |
| ९३             | मृळ और उत्तरमङ्कतियोंको अपेक्षासे जवन्य प्रदेश      | -                |
|                | बन्धके स्वामी।                                      | २९२-२९५          |
| %              | प्रदेशवन्यके साहि वगेरह भङ्ग                        | 260-200          |
| ९५-३६          | योगस्थान, प्रकृति, स्थिति, स्थितियन्याध्यवसाय       | <b>-</b>         |
|                | स्थान, अनुमागदन्याध्यवसायस्थान, कर्मप्रदेश औ        | र                |
|                | रसच्छेदका पग्स्यरमें अल्पबहुत्व                     | 300-305          |
| <b>્</b> દ     | प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागवन्यका कारण        | ३०७              |
| ३७             | घन, लोक, श्रेणि और प्रतरका स्वरूप                   | ३०८-३१२          |
|                | ळीकका आकार                                          | ३०९              |
|                | अघोलोकका समीकरण                                     | 303-350          |
|                | टवृष्टैलोकका समीकरण                                 | ₹१ <b>०</b> —३११ |
| 55             | २१ उपशमश्रेणिद्वार                                  | ३१३–३२८          |
|                | उपयम श्रेणिका वर्णन                                 | ,,               |
|                | अनन्तानुबन्धी कपायके उपगमनकी विधि                   | ३१४–३१६          |
|                | अनन्तानुबन्धी कपायके उपराममं मतमेद                  | કે ? દ           |
|                | दर्शनित्रक्का उपराम                                 | **               |
|                | चारित्रमोहनीयके उपगमनकी विधि                        | ₹१७ <b>–</b> ३२२ |

| उपशमश्रेणिपर चढने वालेके सम्बन्धमें  | मतभेद और         |
|--------------------------------------|------------------|
| उसका कारण                            | ३२३              |
| उपशम और क्षयोपशममें अन्तर            | ३२३-३२४          |
| उपशम श्रेणिसे गिरकर जीव जिन          | गुणस्थानोंमें    |
| आता है, उनके सम्बन्धम मतभेद          | ३२६ <b>–३</b> २७ |
| उपशमश्रेणिसे गिरकर क्षपकश्रेणिपर चढ् | नेके सम्बन्धमें  |
| कामिकों और सैद्धान्तिकोंमे मतभेद     | ३२८              |
|                                      |                  |

89-00

२२ क्षपकश्रेणिद्वार

३२८-३४०

क्षपक श्रेणिका स्वरूप ,, ,, अन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शनित्रक्ता क्षपणक्रम ३३०-३३२ चारित्र मोहनीयका क्षपणक्रम ३३२-३३४ शेष घातिकर्मोका क्षपणक्रम ३३४ वारहवें गुणस्थानमें क्षय की जानेवाली प्रकृतियोंके सम्बन्धमें मतान्तर ३३५-३३६



हिन्दी व्याख्यासहित शतक-नामक

पञ्चम कर्मग्रन्थ

देविदेस्रिहियं सयगमिणं आयसरणडा

#### \* श्रीवीतरागाय नमः \*

### श्रीदेवेन्द्रसूरिविरचित शतकनामक

## पञ्चम कर्मग्रन्थ



प्रथम ही ग्रन्थकार इष्टदेवको नमस्कार करके ग्रन्थमें वर्णित विषयका निदेश करते हैं—

## निमय जिणं धुववंधोदयसत्ताघाइपुन्नपरियत्ता । सेयर चउहविवागा बुच्छं वंधविह सामी य॥ १॥

अर्थ-जिन भगवानको नमस्कार करके, ध्रवविधनी, अध्रुवविधनी, ध्रुवोदया, अध्रुवोदया, ध्रुवसत्ताका, अध्रुवसत्ताका, घातिनी, अघातिनी, पुण्य, पाप, परावर्तमाना, अपरावर्तमाना, क्षेत्रविपाका, जीवविपाका, भव-विपाका और पुद्रलविपाका प्रकृतियोंका, तथा वन्धके भेदे, उनके स्वामी और उपगमश्रेणी तथा क्षपकश्रेणीका कथन करूंगा।

भावार्थ-इस गाथामे प्रन्थकारने मङ्गलके साथ ही साथ उन विपयोंका भी निर्देश कर दिया है, जिनका निरूपण इस कर्मप्रन्थमें किया गया है। कर्मके भेद-प्रभेदोंको प्रकृति भी कहते हैं, और उनकी अनेक अवस्थाएँ होती हैं। उनमेसे सोलह अवस्थाओंका वर्णन इस कर्मप्रन्थमें किया है। तथा, बन्धके भेद-प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रदेशबन्धका वर्णन भी किया है। और कौन जीव किस प्रकृति, स्थिति, अनुभाग वा प्रदेशवन्धका-स्वामी है, यह भी वतलाया है। इस प्रकार चीबीस विपयोका तो गायामें नाम निर्देश किया है, और 'च' शब्दसे उप-शमश्रेणी और क्षपकश्रेणी संग्रहीत की गई हैं। अर्थात् उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणीका वर्णन भी इस प्रन्थमे किया है। इसप्रकार इस गायाके द्वारा २६ विपयोका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है—श्रुववन्यी आदि १२, विपाक ४, बन्ध ४, उसके स्वामी ४ और 'च' शब्दसे टोनो श्रेणियाँ।

सरलताके लिये गाथामें निर्दिष्ट कुछ विपयोकी परिभापा जान लेना आवश्यक है। अनः उनकी परिभापाएँ नीचे दी जाती हैं—

श्रुंवचिन्धनी प्रकृति-अपने कारणके होनेपर, जिस कर्मप्रकृतिका बन्ध अवन्य होता है, उसे ध्रुवबन्धिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसी प्रकृति अपने बन्धविच्छेद पर्यन्त हरेक जीवके प्रत्येक समय वंधती है।

अधुच रिविचनी प्रकृति-वन्त्रके कारणोंके होते हुए भी, जो प्रकृति वंश्वर्ता भी है और नहीं भी वंश्वर्ता, उसे अधुववन्धिनी कहते हैं। ऐसी प्रकृति अपने वन्यविच्छेदपर्यन्त वंश्वरी भी है और नहीं भी वंश्वरी।

भुवोदया प्रकृति-अने उदयकालके अन्त तक जिस प्रकृतिका उदय बराबर रुके बिना होता रहता है, उसे शुवोदया कहते हैं।

अञ्चोद्या प्रकृति-अपने उदयकालके अन्ततक जिस प्रकृतिका उदय बरावर नहीं रहता, कभी उदय होता है और कभी नहीं होता, उसे अञ्चोदया कहते हैं।

श्रुवसत्ताका प्रकृति-सम्यक्त आदि उत्तरगुणेकी प्राप्ति होनेसे पहले, अर्थात् मिथ्यालदशामें सभी संसारी जीवोके जो प्रकृति सर्वदा वर्त-मान रहती है, उमे श्रुवसत्ताका कहते हैं। आंर—

चोच्छिन्नो वि हु संभवह जाण अधुवोद्या ताओ ॥१५५॥'' पञ्चसं ०।

१ "नियहेठसंभवेवि हु भयणिज्जो जाण होइ पयडीणं। वंघो ता अध्वाओ, धुवा अभयणिज्जवंघाओ ॥१५३॥" प्रवसं० । २ "अट्वोस्टिको टदओ जाणं पगईण ता धुवोदह्या।

अधुवसत्ताका प्रकृति-मिथ्यात्वदशामें जिस प्रकृति की सत्ताका नियम नहीं होता, उसे अधुवसत्ताका कहते हैं।

घातिनी प्रकृति-जो कर्मप्रकृति आत्माके ज्ञानादिकगुणोका घात करती है, उसे घातिनी कहते हैं। वह दो प्रकारकी होती है एक सर्वधा-तिनी और दूसरो देशघातिनी।

अधातिनी प्रकृति-जो प्रकृति आत्मिक गुणोंका घात नहीं करती, उसे अधातिनी कहते हैं।

पुण्य प्रकृति-जिसका फल शुभ होता है।

पाप प्रकृति-जिसका फल अशुभ होता है।

परीवर्तमाना-किसी दूसरी प्रकृतिके वन्ध, उदय अथवा दोनोको रोककर जिस प्रकृतिका बन्ध, उदय अथवा दोनो होते हैं, उसे परावर्त-माना कहते हैं।

अपरावतंमाना-किसी दूसरी प्रकृतिके वन्ध, उदय अथवा दोनों को रोके विना जिस प्रकृतिका वन्ध, उदय अथवा दोनों होते हैं, उसे अप-रावर्तमाना कहते हैं।

क्षेत्रविपाका-नया शरीर धारण करनेके लिये जब जीव गमन करता है, उस समय ही अर्थात् विग्रहगतिमें जो कर्मप्रकृति उदयमे आती है, उसे क्षेत्रविपाका कहते हैं।

जीवविपाका-जो प्रकृति जीवमे हो अपना फल देती है, उसे जीव-विपाका कहते हैं।

भवविपाका-जो प्रकृति नर-नारकादि भवमे ही फल देती है, अर्थात् जिसके फलसे जीव संसारमें रुकता है उसे भवविपाका कहते हैं।

पुद्गलियाका-जो प्रकृति शरीररूप परिणत हुए पुद्गल परमाणुओ

१ "विणिवारिय जा गच्छइ वंधं उदय च अन्नपगईए। सा हु परियत्तमाणी अणिवोरेती अपरियत्ता ॥१६१॥" पत्रसं०।

में अपना फल देती है, उसे पुरलिविषाका कहते हैं। इसप्रकार इस प्रन्थमें वर्णित विभिन्न प्रकृतियोकी परिभाषाएँ जाननी चाहियें।



क्रमानुसार प्रथम द्वारमें श्रुववन्यिनी प्रकृतियोको गिनाते हैं-

वैन्नचउ-तेय-कम्मा गुरुलहु-निभिणो-ववाय-भय-कुच्छा। मिच्छ-कसाया-वरणा विग्वं धुववंधि सगचत्ता॥ २॥

अर्थ-वर्ण, गन्य, रस, सर्वा, तैजस, कार्मण, अगुरुत्यवु, निर्माण, उपवात, भय, जुगुम्मा, मिथ्यात्व, सोल्ह कपाय, पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्घ- नावरण और पाँच अन्तराय ये सैतालीस प्रकृतियाँ श्रुवविन्धनी हैं।

भावार्थ-इस गाथामें प्रन्यकारने शुववन्थिनी प्रकृतियोको गिनाया

१ पञ्चसङ्ग्रहकी निम्न गाथामें भी कमंत्रन्यसे मिलता जुलता निर्देश है— "धुवयन्धि-धुवोदय-सञ्बवाइ-परियत्तमाण-असुभाओ । पंच य सप्पडिवक्खा पगई य विवागओ चउहा ॥ १३२॥"

इसमें धुववन्यी, धुवोदय, सर्वघाती, परावर्तमान और अशुभ तथा इनके प्रतिपक्षी अधुववन्यी, अधुवोदय, देशघाती, अपरावर्तमान और शुभ द्वारों-का तथा चार प्रकारकी विपाका प्रकृतियोंका उद्देख किया है।

गोमदृसार कर्मकाण्डमं श्रुवसत्ताका, अश्रुवसत्ताका, परावर्तमाना और अपरावर्तमाना प्रकृतियोंको छोडकर शेप प्रकृतियोंका यथास्थान निर्देश किया है ।

२ पद्मसङ्ग्रह में ध्रुववन्विप्रकृतियों को इस प्रकार गिनाया है-

"नाणंतरायदंसण, धुत्रवंधि कसायमिच्छभयकुच्छा । अगुरुलघुनिमिणतेयं उवघायं वण्णचडकस्मं ॥ १३३ ॥" है। अपने अपने सामान्य कारणोंके होनेपर भी जिन कर्मप्रकृतियोका वन्ध अवन्य होता है, उन्हें ध्रुववन्धिनी कहते हैं। मूल कर्म आठ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय। वन्ध-दगाम इनकी उत्तरप्रकृतियाँ क्रमगः ५+९+२+२६+४+६७+२+५±१२० होती हैं। उनमेंसे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तैजस, कार्मण, अगुफ्लघु, निर्माण और उपघात, नामकर्मकी ये नो प्रकृतियां ध्रुववन्धिनी हैं, क्योंकि चारो ही गतियोके जीवोंके तैजस और कार्मण शरीर अवन्य होते हैं। तथा, औदारिक और वैक्रिय गरीरमेंसे किसी एकका वन्ध अवन्य होनेके कारण वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श अवस्य वंधते हैं। तथा शरीरका वन्ध होनेपर निर्माण, उपघात और अगुफ्लघुका वन्ध अवस्य होता है। इसलिये नामकर्म की ये नौ प्रकृतियाँ अपने कारणोके होनेपर अवस्य वंधती हैं। अतः ध्रुववन्धिनी कहलाती हैं।

भयमोहनीय और जुगुप्सामोहनीयके वन्धकी विरोधिनी कोई प्रकृति नहीं है, इसिलये ये दोनो कर्मप्रकृतियाँ ध्रुववन्धिनी हैं। मिध्यात्वमोहनीय, मिध्यात्वमोहनीयके उदयमें अवश्य बंधती है, अतः यह भी ध्रुववन्धिनी है। तथा अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया और लोभका उदय रहते हुए अनन्तानुबन्धी कपायका बन्ध अवश्य होता है। अप्रत्याख्यानावरण कपायके उदयख्प अपने कारणके होते हुए अप्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, लोभका बन्ध अवश्य होता है। प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयख्प अपने कारणके होते हुए प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, लोभका बन्ध अवश्य होता है। प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, लोभका बन्ध अवश्य होता है। इसी तरह सज्वलन कपायके उदयख्प अपने कारणके होते हुए संज्वलन कपाय कोध, मान, माया, लोभका बन्ध अवश्य होता है। अतः ये सोलह कषाय भी ध्रुवबन्धी हैं। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी उन्नीत प्रकृतियाँ ध्रुवबन्धिनी हैं।

तथा, ज्ञानावरण कर्मकी पॉच, दर्शनावरण कर्मकी नौ और अन्तराय

कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ अपने अपने वन्यविच्छेद होनेके स्थान तक अवदय व वती हैं, तथा इनकी विरोधिनी कोई अन्य प्रकृति भी नहीं हैं; अतः ये सब श्रुवर्वेन्थिनी कहलाती हैं।

इस प्रकार ये सैतालीस कर्मप्रकृतियाँ अपने मिथ्यात्व, अविरति, कपाय आदि कारणेंकि होनेपर सभी जीवोके अवश्य वधती हैं, इसिलये ये शुववनिधनी हैं। इनमे ज्ञानावरणकी पाच, दर्शनावरणकी नो, मोहनीयकी उन्नीस, नामकर्मकी नो और अन्तरायकी पाँच, इस प्रकार पाँच कर्मीकी उत्तर प्रकृतियाँ सम्मिलित हैं।



## २. अञ्जुववन्धिद्वार

हितीय हारका प्रारम्भ करते हुए अब्रुववन्धिनी प्रकृतियोको वतलाते हि—
तणु-यंगा-गिइ-संघयण-जाइ-गइ-खगइ-पुव्यि-जिणु-सासं ।
उज्जोया-यव-परघा-तसवीसा गोय वयणियं ॥ ३॥
हासाइजुयलदुग-येय-आउ तेवृत्तरी अध्ववन्धा ।

अर्थ-शरीर तीन-श्रांटारिक, वैक्रिय श्रांर आहारक, उपाङ्ग तीन-श्रांदारिक अङ्गोपाङ्ग, वैक्रिय अङ्गोपाङ्ग और आहारक अङ्गोपाङ्ग, संस्थान छह-समचतुरत्न, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुञ्जक, वामन श्रांर हुण्डक, मंहनन छह-यज्ञऋपमनाराच, ऋपमनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलिका

१ गोमट्सार कर्मकाण्ड में इन प्रकृतियों को इस प्रकार गिनाया है— "वातितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगिशिमणवण्णचड । सत्तेतालधुकाण . ... ॥ १२४॥"

२ यद्योविजयजीने अपनी टीकामें श्रुववन्धिनी प्रकृतियोंको गिनाया है । वेद्यो-कर्मप्रकृति, बन्धनकरण पृष्ठ ९।

और सेवार्त, जाति पॉच-एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय, गति चार-देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नारक, विहायोगित दो-प्रशस्त और अप्रशस्त, आनुपूर्वी चार-देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी तिर्यगानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी, तीर्थकर, उञ्चास, उद्योत, आत्र, पराघात, त्रस आदि वीस अर्थात् त्रसदशक और स्थावर दशक, गोत्र दो-उच्च और नीच, वेदनीय दो-सातवेदनीय और असातवेदनीय, हास्य आदि दो युगल अर्थात् हास्य, रित और शोक, अरित, वेद तीन-स्त्री, पुरुष और नपुंसक, आयु चार-देवायु, मनुष्यायु, तिर्यगायु और नरकायु, ये तिहत्तर प्रकृतियाँ अध्रुयवन्धिनी हैं।

भावार्थ—इस डेढ़ गाथामें ग्रन्थकारने अध्रवविधनी प्रकृतियोंको वतलाया है। वन्धके सामान्य कारणोंके रहनेपर भी इनका वन्ध नियमित रूपसे नहीं होता, अर्थात् कभी वन्ध होता है और कभी वन्ध नहीं होता; इसलिये इन्हें अध्रवविधनी कहते हैं। कारणोंके रहनेपर भी इनमेंसे कुछ प्रकृतियोंका वन्ध तो इसलिये नहीं होता कि उनकी विरोधिनी प्रकृतियाँ उनका स्थान ले लेती हैं, और कुछ प्रकृतिया स्वभावसे ही कभी वंधती है और कभी नहीं वधती।

इसका खुलासा निम्नप्रकार है—शरीरनामकर्मके पाँच भेदोमेंसे तैजस और कार्मणको तो ध्रुववन्धी बतला आये हैं। शेप तोन शरीर और उनके तीन अङ्गोपाङ्गोमेंसे एक समयमें एक जीवके एक शरीर और एक अङ्गो-पाङ्गका ही वन्ध होता है; अतः परस्परमें विरोधी होनेके कारण ये प्रकृतियाँ अध्रुववन्धिनी हैं। छह संस्थानोंमेसे भी एक समयमे एक ही संस्थानका वन्ध होता है; अतः वे भी अध्रुववन्धी हैं। मनुष्य और तिर्यञ्चके प्रायोग्य प्रकृतियोका वन्ध होनेपर ही छह संहननोमेसे एक समयमे एकका वंध होता है और देव तथा नारकके प्रायोग्य प्रकृतियोंका वन्ध होनेपर एक भी संह-नन नहीं वंधता; अतः संहनन भी अध्रुववन्धी हैं। तथा, पाँच जातियो- मसे एक समयम एकही जातिका बन्य होता है; अत' जातियाँ भी अशुव-विश्वनी हैं। तथा, चार गतियोमें में एक समयम एकही गृतिका बन्ध होता है है; अतः गतियाँ भी अशुववन्धिनी हैं। तथा, शुभ और अशुभ विहायो-गतिमसे एक समयम एकका ही बन्ध होता है; अतः वेभी अशुववन्धिनी है। तथा, चार आनुपूर्वियोमेंसे एक समयम एकका ही बन्ध होता है; अतः वे भी अशुववन्धिनी हैं। इस प्रकार ये तंतीस प्रकृतियाँ अपनी अपनी प्रतिपक्षिणी-विरोधिनी प्रकृति के कारण अशुववन्धिनी हैं।

शेपमसे, तीर्थकरनामकर्म सम्यक्तके होनेपर भी किसीके बंधता हैं और किसीके नहीं बंधता; अतः अत्रुववन्धी हैं। तथा, उल्लास नामकर्म पर्यातके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्ध होनेपर बंधता है; और अपर्यातके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्ध होनेपर नहीं बंधता; अतः अत्रुववन्धी हैं। तथा, उद्योत नामकर्म तिर्यञ्चके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्ध होते रहते, किसीके बंधता है और किसीके नहीं बंधता; अतः अतुववन्धी हैं। तथा, आतपनामकर्म पृथ्वीकायिकके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्ध होते हुए भी किसीके बंधता है और किसीके नहीं बंधता; अतः अतुववन्धी हैं। तथा, पराधातनामकर्म पर्यातके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्ध होनेपर किसी किसीके बंधता हैं और अपर्यातके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्ध होनेपर किसीके भी नहीं बंधता हैं और अपर्यातके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्ध होनेपर किसीके भी नहीं बंधता हैं और अपर्यातके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्ध होनेपर किसीके भी नहीं बंधता अतः बह अतुववन्धी है। तथा, तसादि दस और स्थावरादि दस प्रकृतियाँ भी अपने अपने प्रायोग्य प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर ही बंधती हैं; अतः अनुवन्धी भी अपने अपने प्रायोग्य प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर ही बंधती हैं; अतः अनुवन्धी ही। इस प्रकार नामकर्मकी अष्ठावन प्रकृतियाँ अनुववन्धनी हैं।

तथा, उच्च गोत्रका बन्ध होते हुए नीच गोत्रका बन्ध नहीं होता, और नीच गोत्रका बन्ध होते हुए उच्च गोत्रका बन्ध नहीं होता; अतः ये दोना प्रकृतियाँ विरोधिनी होनेक कारण अत्रुचवन्धिनी हैं । तथा, सात-वेदनीय और असातवेदनीय भी परस्परमे एक दूसरेके बन्धके विरोधी होनेके कारण अत्रुचवन्धी हैं।

हास्य और रतिके युगलका बन्ध होते हुए शोक और अरतिके युगल-ें का बन्ध नहीं होता, तथा शोक और अरतिके युगलका बन्ध होते हुए हास्य और रतिके युगलका वन्ध नहीं होता; अतः इन चार प्रकृतियोका सान्तर वन्ध होता है। इसलिये छठे गुणस्थानतक ये अध्रुववनिधनी रहती हैं । छुठे गुणस्थानमे शोक और अरितके बन्धका निरोध होजानेके कारण 🛚 आगे हास्य और रतिका निरन्तर वन्ध होता है अतः वे ध्रुववन्धिनी हो जाती हैं। इसी प्रकार वेदनीय और गोत्रकर्ममें भी समझना चाहिये। अर्थात् छठे गुणस्थानतक सातवेदनीय और असातवेदनीय अधुववन्धी हैं। किन्तु छठे गुणस्थानमें असातवेदनीयकी वन्धव्युच्छित्ति होजानेपर आगे सात-वेदनीय ध्रुववन्धी होजाता है। तथा, दूसरे गुणस्थानतक उच्चगोत्र और नोचगोत्र अध्रुववनधी हैं । किन्तु दूसरे गुणस्यानमे नीचगोत्रका बन्धविच्छेद होजानेपर, आगे उच्चगोत्र ध्रुववन्धी होजाता है । तथा, स्त्रीवेद, पुरुष-वेद और नपुंसकवेदमेंसे एक समयमें एक ही प्रकृति वंधती है। किन्तु नपुंसकवेद पहले ही गुणस्थानमें बंधता है और स्त्रीवेद दूसरे गुणस्थान-तक बंधता है। उसके आगे निरन्तर पुरुपवेदका बन्ध होता है। तथा, चार आयुओं मेंसे एक भवमे एक ही आयुका वन्ध होता है; अतः ये भी अध्रुवबन्धी हैं । इस प्रकार ७३ प्रकृतियाँ अध्रुवबन्धिनी जाननी चाहिये ।

१ गोमदृसार कर्मकाण्ड गा० १२५ में तिहत्तर अधुवबन्धिनी प्रकृतियों को गिनाते हुए, तीर्थद्भर, आहारकद्विक, परधात, आतप, उद्योत, उद्यास और चार आयु, इन ग्यारह प्रकृतियोंको अप्रतिपक्षा बतलाया है। अर्थात् इन प्रकृतियोंको कोई विरोधिनी प्रकृति नहीं है, फिर भी यतः इनका बन्ध कुछ विशेष अवस्थाओं में ही होता है अतः इन्हें अधुवबन्धिनी कहा है। तथा, शेष बासठ प्रकृतियोंको सप्रतिपक्षा होनेके कारण अधुवबन्धिनी बतलाया है।

कर्मप्रकृतिकी यशोविजयकृत टीकामें पृ० ९ पर अधुववन्धिनी प्रकृतियों को गिनाया है। र्वं मूलकर्मोमेंसे नामकर्मकी अष्टावन, गोत्रकी दो, वेदनीयकी दो, मोहनीयकी सान और आर्युकर्मकी चार प्रकृतियाँ अत्रुववन्धिनी हैं।

अव बन्य और उदयको अपेक्षासे प्रकृतियोंके भद्ग बनाते हैं—

थंगा अणाइसाई अणंतसंतुत्तरा चउरो ॥ ४ ॥

अर्थ-इन कर्मप्रकृतियोंमें अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त. सादि-अनन्त, और सादि-सान्त, इस प्रकार चार भद्ग होते हैं।

भावाध-क्रमानुसार अत्रुववित्यनी प्रकृतियोको गिनानेके वाद, श्रुवोदय प्रकृतियोको वतलाना चाहिय था। किन्तु क्रमप्रकृतियोके त्रुववत्य और अश्रुववत्यकी चर्चासे पाठकोके हृदयमे यह जाननेकी उत्सुकता होना स्वामाविक था कि कर्मवत्यकी कितनी दशाएँ होती हैं। उस उत्सुकताका निराकरण करनेके लिये ग्रन्थकारने वत्यके मङ्गोका कथन किया है। कर्म-प्रकृतियोके श्रुववित्यनी और अश्रुववित्यनी होनेके कारण जैसे वत्यकी दशाएँ वतानेका प्रसङ्ग उपस्थित हुआ, उसी तरह आगे श्रुवोदया और अश्रुवोदया प्रकृतियोको गिनानेके कारण उदयकी दशाएँ भी वतलाना आवश्यक था। अतः उक्त चारों भङ्गोंको वत्यमे भी लगा लेना चाहिये और उदयमे भी। चारो मङ्गोंका लक्षण क्रमशः इस प्रकीर है—

अनादि-अनन्त-जिम बन्ध या उदयकी परम्पराका प्रवाह अनादि-

१ पञ्चसम्रह में कहा ई-

<sup>&</sup>quot;होइ अणाइ-अर्णतो अणाइ-मंतो य साइ-संतो य । वंधो अभव्वभव्वोवसंतजीवेसु इह निविहो ॥ २१६॥"

अर्थ-यन्य तीन प्रकारका होता है-अनादिअनन्त, अनादिसान्त और सादिसान्त । अमन्योमें अनादिअनन्त वन्य होता है, मन्योमें अनादिसान्त वन्य होता है और उपशान्तमोह गुणस्थानसे च्युत हुए जीवोमें सादिसान्त वन्य होता है।

कालसे विना किसी रकावटके चला आता है, मध्यमे न कभी व्युच्छिन्न हुआ और न आगे कभी होगा, उस वन्ध या उदयको अनादि-अनन्त कहते हैं। ऐसा वन्ध या उदय अभव्य जीवके ही होता है।

अनादि-सान्त-जिस वन्ध अथवा उदयकी परम्पराका प्रवाह अना-दिकालसे विना किसी रोकके चला आनेपर भी आगे व्युच्छिन्न हो जायेगा, उसे अनादि-सान्त कहते हैं। यह भव्यके ही होता है।

सादि-अनन्त-यह भङ्ग किसी भी वन्ध या उदय प्रकृतिमे घटित नहीं होता; क्योंकि जो वन्ध अथवा उदय सादि होता है, वह कभी भी अनन्त नहीं हो सकता ।

सादि-सान्त-जो वन्ध अथवा उदय वीचमें रुककर पुनः प्रारम्भ होता है और कालान्तरमे पुनः व्युच्छिन्न हो जाता है, उस वन्ध अथवा उदयको सादिसान्त कहते हैं।

अव ध्रुवविध्नी और ध्रुवोदया प्रकृतियोमें उक्त भङ्गोको घटाते हैं— पढमाबिया ध्रुवउदइसु, ध्रुवविधिसु तइअवज्जभंगतिगं। भिछंमि तिन्नि भंगा, दुहावि अध्रुवा तुरिअ भंगा॥५॥

अर्थ-ध्रुवोदय प्रकृतियोमें पहला और दूसरा, अर्थात् अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त भद्ग होता है। ध्रुववन्धिप्रकृतियों में तीसरे सादि-अनन्त भङ्गको छोड़कर वाकीके तीनो भद्ग होते हैं। मिथ्यात्वप्रकृतिमें भी अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादिसान्त, ये तीन ही भङ्ग होते हैं। तथा, दोनों ही प्रकारकी अध्रुवप्रकृतियोमें, अर्थात् अध्रुववन्धिनी और, अध्रुवो-दयामे, केवल च्तुर्थमङ्ग सादिसान्त ही होता है।

भावार्थ-चतुर्थ गाथाके उत्तरार्द्धमे अनादि-अनन्त आदि चार भद्गोका केवल निर्देश किया था। यहाँ वतलाया गया है कि उन चार भद्गोंमेसे किन किन प्रकृतियोंमे कौन कौन भद्ग होते हैं १ हम पहले लिख आये हैं कि जैसे प्रकृतियों के घृववन्य आर अधुववन्यके कारण वन्यके मझ वतलानेकी आवश्यकता हुई, उसी प्रकार आगे प्रकृतियों के घृव-उदय और अबुव-उदयका निर्देश किया जायेगा, अतः उदयके भी मझ वतलाना आवश्यक हुआ। क्रमके अनुसार तो ध्रुवोदया आर अबुवोदया प्रकृतियों को गिनानेके बाद ही उदयप्रकृतियों में अनादि-अनन्त आदि मझ वतलाने चाहिये थे। किन्तु वैसा करनेसे कुछ पुनक्ति हो जानेकी संभावना थी और इसलिये ग्रन्थके विस्तारमें कुछ वृद्धि हो जानेका मय भी था। अतः सरलता और सक्षेत्रका विचार करके, उदय-प्रकृतियोंकी गणना करनेसे पूर्वही, वन्य-प्रकृतियोंके साथही साथ उदयप्रकृतियोंने भी मझोंका निर्देश कर दिया है; जिसका खुलासा इस प्रकार हैं—

निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलयु, गुभ, अगुभ, तैजस, कार्मण, वर्णचतुष्क, पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय और चार दर्शनावरण, इन छञ्जीस श्रुवोदयप्रकृतियोमे अभव्यजीवोको अपेक्षासे अनादि-अनन्त भङ्ग हाता है; क्योंकि अभव्यजीवाके अवादयप्रकृतियाके उदयका न तो आदिही है और न अन्तही होता है। तथा, पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पॉच अन्तराय, इन चांदह प्रकृतियोका उदय वारहवें गुणस्थान तकके जीवोके अनादिकालमें ई । किन्तु वारहवें गुणस्थानके अन्तमे जब इन प्रकृतियोके अनादि उदयका विच्छेद होनाता है, तब इनका उदय अनादि सान्त कहा जाता है। इसी प्रकार निर्माण, रियर, अस्थिर, अगुक्लयु, श्म, अशम, नैजम, कार्मण, वर्णचतुष्क, शेषवची इन वारह शुवोदय प्रकृतियोका अनाहि उदय जब सयोगकेयली नामक तेरहवे गुणस्थानके अन्तमें व्युच्छिन्न होजाता है, तब इनका उदय अनादिमान्त कहलाता है । इस प्रकार ध्रुवोदयप्रकु-नियोमें केवल दो ही भद्ग घटिन होते हैं-एक अनादि-अनन्त, जो अमध्यकी अवेआसे होता है, आर दृसरा अनाटि-सान्त, जो भव्यको अवेक्षासे होता है। घेप टो मङ्ग-साटि-अनन्त आर साटिसान्त घटित नही होते हैं; क्योंकि किसी प्रकृतिके उदयका विच्छेद होकर यदि पुनः उसका उदय होने लगता हेतो वह उदय सादि कहा जाता है। किन्तु उक्त ध्रुवोदयप्रकृतियोके उदयका विच्छेद वारहवें और तेरहवें गुणस्थानके अन्तम होता है और उन गुणस्थानों मे पहुँच जानेके वाद कोई जीव नीचे नहीं आता, सभी मुक्त होजाते हैं; अतः उक्त प्रकृतियोका सादि उदय नहीं होता, और इसलिये शेष दो भङ्ग भी नहीं होते।

ध्रुवबन्धिप्रकृतियोंमे तीसरे भङ्गके सिवाय शेष तीन भङ्ग ही घटित होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

पहला भद्ग अभन्यजीवोकी अपेक्षा से होता है; क्योंकि अभन्यजीव के श्रुववन्धिप्रकृतियों का वन्ध अनादि अनन्त होता है। पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय, चार दर्शनावरण, इन चौदह प्रकृतियोंके वन्धकी अनादि सन्तान जब दसवें गुणस्थानके अन्तमें व्युच्छित्र होजाती है, तब दूसरा भद्ग अनादि-सान्त घटित होता है। ग्यारहवें गुणस्थानमें उक्त चौदह प्रकृतियोका वन्ध न करके, मरण होजानेके कारण अथवा ग्यारहवें गुणस्थानका समय पूरा होजानेके कारण, कोई जीव ग्यारहवें गुणस्थान से च्युत होकर, जब पुन: उक्त चौदह प्रकृतियोका वन्ध करता है और दसवे गुणस्थानमें पहुँच कर पुन: उनकी वन्धव्युच्छिति करता है, तब चतुर्थ सादिसान्त भद्ग घटित होता है।

संज्वलनकपायका अनादिकालसे वन्ध करने वाला कोई जीव नौवें गुणस्थानमें पहुँच कर जब उसके वन्धका निरोध करता है, तब दूसरा भड़्र अनादिसान्त होता है। वही जीव नौवें गुणस्थानसे च्युत होकर जब पुनः संज्वलन कषायका वन्ध करता है और नौवे गुणस्थानमे पहुँच कर जब पुनः उसके वन्धका निरोध करता है, तब चौथा सादिसान्त भड़्न होता है। निद्रा, प्रचला, तैजस, कार्मण, वर्णचतुष्क, अगुरुलष्ठ, उपघात, निर्माण, भय और जुगुप्सा, इन तेरह प्रकृतियोंका अनादि वन्ध जब आठवें गुण-स्थानमें व्युच्छिन्न होता है, तब दूसरा अनादि-सान्त भड़्न होता है।

# ३. ध्रुत्रोदयद्वार

श्रुववन्धिनी और अध्रुववन्धिनी प्रकृतियोग तथा प्रसङ्गवश उक्त प्रकृतियोम तथा श्रुवोदया और अध्रुवोदया प्रकृतियोमें मङ्गोका कथन करकें अव श्रुवोदयप्रकृतियोको गिनाते हैं—

निर्मिण थिर-अथिर अगुरुय, सुहअसुहं तेय कम्म चउवन्ना । नाणं-तराय-दंसण-मिच्छं धुवउद्य सगवीसा ॥ ६ ॥

अर्थ-निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुल्खु, शुभ, अशुभ, तैजस, कार्मण, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय, चार दर्श-

कर्मश्रन्थम श्रुवविध्यप्रकृतियों में तीन मह वतलाये हैं और कर्मकाण्डमें चार, किन्तु दोनों की आन्तरिक तुलना करनेपर दोनों में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता; क्यों कि कर्मश्रन्थमें संयोगी भन्न वतलाये गये हैं, जैसे अनादि-अनन्त, और कर्मकाण्डमें प्रत्येक, यथा अनादि और श्रुव ! इसीलिये कर्म-प्रत्यमें सादि-अनन्त भन्न न वन सकने के कारण तीन ही भन्न वतलाये हैं: क्यों कि प्रकृतियों में सब संयोगी भन्न नहीं वन सकते, परन्तु सब प्रत्येक भन्न बन जाते हैं। अश्रुवप्रकृतियों में कर्मश्रन्थमें केवल एक सादिसान्त भन्न ही वतलाया है और कर्मकाण्डमें दो-सादि और अश्रुव ! किन्तु इसमें भी कोई अन्तर नहीं है क्यों कि सादि और अश्रुव अर्थात् सान्त को मिलानेसे एक सादिसान्त भन्न त्यार होता है और दोनोको अलग अलग गिननेसे वे दो हो जाते है ।

इस प्रकार वन्यप्रकृतियों में तो कर्मकाण्डमें सादि आदि भन्न वतला दिये हैं किन्तु उदयप्रकृतियों में उनकी कोई चर्चा नहीं की गई है।

१ पद्धसग्रहमे ध्रुवोद्यप्रकृतियों को इस प्रकार गिनाया है-''निम्माणियरायिरतेयकम्मवण्णाह अगुरसुहमसुह। नार्णतरायदसगं, दंसणचट मिच्छ निच्चुद्या॥ १३४॥'' नावरण और मिथ्यात्व, ये सत्ताईस प्रकृतियाँ ध्रुवोदया हैं। अर्थात् अपने अपने उदयविच्छेदकाल तक इनका उदय बराबर बना रहता है।

भावार्थ-इस गाथामें ध्रुवोदेयप्रकृतियों के नाम बतलाये हैं। कर्मो-की उदयप्रकृतियाँ १२२ हैं। उनमें २७ प्रकृतियाँ ध्रुवोदया हैं। उनमें निभाण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु, गुम, अशुम, तैजस, कार्मण तथा वर्णादि
चार, ये वारह ध्रुवोदयप्रकृतियाँ नामकर्मकी हैं। चारों गतिके जीवों के इनका
उदय सर्वदा रहता है। तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें इनके उदयका अन्त
होता है। किन्तु वहा तक सभी जीवों के इन वारह प्रकृतियों का उदय रहता
है। इसीसे इन्हें ध्रुवोदया कहते हैं। इनमें स्थिर, अस्थिर तथा शुम और अशुभ ये चार प्रकृतियों विरोधिनी कही जाती हैं। किन्तु ये बन्धकी अपेक्षासे विरोधिनी हैं, उदयकी अपेक्षासे विरोधिनी नहीं हैं। स्थिर तथा अस्थिर
का उदय एक साथ होता है, क्यों कि शरीरमें स्थिर नामकर्मके उदयसे हाड़
दाँत वगैरह स्थिर होते हैं और अस्थिर नामकर्मके उदयसे पिर, मूत्रादिक
अस्थिर होते हैं। इसी प्रकार, गुभनाम कर्मके उदयसे मस्तक आदि गुम
अझ होते हैं और अगुभनामकर्मके उदयसे पैर वगैरह अगुभ अङ्ग होते
हैं। अतः उदयकी अपेक्षासे ये प्रकृतियाँ अविरोधिनी हैं।

१ कर्मकाण्डमें वैसे तो ध्रुवोदयप्रकृतियोंको नहीं गिनाया है, किन्तु नवप्रश्न-चूलिका नामक अधिकारमें स्वोदयवन्धिनी प्रकृतियोंको गिनाते समय ध्रुवो-दयप्रकृतियोंका निर्देश करना पद्मा है, क्योंकि ध्रुवोदयप्रकृतियों ही स्वोदय-बन्धिनी हैं। यथा-

"·····मिच्छं सुहमस्य घादीओ ॥ ४०२॥ तेजदुर्ग वण्णचऊ थिरसुहजुगलगुरुणिमिण धुवउदया ।"

अर्थात्-मिथ्यात्व, स्क्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें व्युच्छिच होनेवालीं घातिकमोंकी १४ प्रकृतियाँ, तेजस, कार्मण, वर्णचतुष्क, स्थिर और ग्रुभका युगल, अगुरुलघु, निर्माण, ये ध्रुनोदयप्रकृतियाँ स्वोदयवन्धिनी हैं। अर्थात् अपने उदयमें ही इनका वन्ध होता है।

और आठवें गुणस्यानसे गिरनेके पश्चात् जब पुनः उक्त प्रकृतियोंका सादित्रन्थ होता है और काळान्तरमे आठवें गुणस्थानमे पहुँचनेपर जव पुनः उनके बन्धका विच्छेद होजाना है, तब चौथा सादि-सान्त भङ्ग होता है। चारो प्रत्याख्यानावरण कपायोका वन्य पाचवे गुणस्थानतक अनादि है। छटे आदि गुणस्थानोंम उनके वन्यका अभाव होजानेके कारण सान्त है। अतः दूसरा भद्ग होता है। वहासे गिरकर पुनः उनका वन्य होने पर, जब पुनः छठे आदि गुण स्थानीमें उनके बन्धका अभाव होता है, तब चौथा भङ्ग होता है। चौथे गुणस्यानतक अप्रत्याख्यानावरण कपा-यका अनादि वन्ध करके जब पाँचवे आदि गुणस्थानीमें उसका अवन्ध करता है, तब वृत्तरा भङ्ग होता है। वहा से गिरकर पुनः उसका बन्ध करके जब पुन: पॉचवे आदि गुणस्थानामं उसका अवन्य करता है, तव चौथा मङ्ग होता है । मिथ्यात्व, स्त्यानिंड आदि तीन और अनन्तानुबन्धीकपाय-का अनादिवन्यक मिथ्याद्दांष्ट जब सम्यक्त्वकी प्राप्ति होजानेपर उनका दन्य नहीं करता, तब दूसरा भद्ग होना है। पुनः मिथ्यात्वमे गिरकर, उक्त प्रकृतियोका वन्व करके जत्र पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर उनका वन्य नहीं करता तत्र चौथा भङ्ग होता है। इस प्रकार शुववन्धिप्रकृतियोमे तीन भद्ग होते हैं। तीसरा भङ्ग सादि-अनन्त नहीं होता है।

गायाक प्रारम्भमे ही बुवोदयप्रकृतिगामे दो भद्ग वतलाये हैं। किन्तु मिय्यात्व नामक बुवोदयप्रकृतिमे तीन भद्ग होते हैं। इसी वातको 'मिच्छिमि तिज्ञि संगा' से वतलाया है। पहला अनादि अनन्त भद्ग अभव्योके होता है, क्योंकि उनके मिथ्यात्वके उदयका अभाव न कभी हुआ आर न होगा। दूसरा अनादिसान्त भद्ग अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यके होता है, क्योंकि पहले पहल सम्यक्तको प्राप्ति होनेपर उसके मिथ्यात्वके उदय-का अभाव होजाता है। किन्तु सम्यक्तके छूट जानेके वाद, पुनः मिथ्यात्व-का उदय होनेपर, जब पुनः सम्यक्तकी प्राप्ति होनेके कारण मिथ्यात्वके उदयका अन्त होता है, तब तीसरा सादिसान्त भड़ घटित होता है। इस प्रकार ध्रुवोदया मिथ्यात्वप्रकृतिमें तीन भड़ा होते हैं, आर शेष ध्रुवोदय-प्रकृतियोम दो भड़ा होते हैं ।

अध्रुवोदया और अध्रुववनिधनी प्रकृतियोमें केवल एक सादिसान्त भद्ग हो होता है, क्योंकि उनका वन्ध और उदय अध्रुव है, कभी होता है और कभी नहीं होता । इस प्रकार वन्ध और उदय प्रकृतियोमें अनादि-अनन्त आदि भङ्गोंका क्रम जानना चाहिये।

१ गोमट्टसार कर्मकाण्डमें प्रकृतिबन्धका निरूपण करते हुए बन्धकें चार प्रकार बतलाये हैं—सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव । तथा उनका स्वरूप इस प्रकार वतलाया है—

''सादी अबंधवंधे सेढिअणारूढगे अणादी हु। अभन्वसिद्धम्हि धुवो भवसिद्धे अद्भुवो वंधो ॥ १२३ ॥"

अर्थात्—"वन्घ न होकर पुनः वन्धके होनेको सादिबन्ध कहते हैं। जिस गुणस्थान तक जिस कर्मका बन्घ होता है, उस गुणस्थानसे आंगके गुणस्थानको यहाँ श्रेणी कहा है। उस श्रेणिमें जिस जीवने पैर नहीं रखा है, उसके उस प्रकृतिका अनादिबन्ध होता है। अमन्य जीवके श्रुवबन्ध होता है। समन्य जीवके श्रुवबन्ध होता है।"

इस परिभाषासे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारने ध्रुवसे अनन्तका और अध्रुवसे सान्तका ग्रहण किया है। क्योंकि अभन्यका बन्ध अनन्त और भन्यका बन्ध सान्त होता है। आगे ध्रुवबन्धिनी और अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंमे इन भन्नोंको निम्न प्रकार बतलाया है—

"घातितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवण्गचओ । सत्तेतालधुवाणं चदुघा सेसाणयं तु दुघा ॥ १२४॥"

अर्थात्-''सैतालीस धुववन्धिप्रकृतियोंमें उक्त चारों प्रकारके वन्ध होते हैं और शेष ७३ अधुववन्धिप्रकृतियोंमें दो ही वन्ध-सादि और अधुव होते हैं।''

## ३. ध्रुवोदयद्वार

श्रुववन्धिनी और अध्रुववन्धिनी प्रकृतियोका नथा प्रसङ्गवश उक्त प्रकृतियों में तथा श्रुवोदया और अध्रुवोदया प्रकृतियोमे भद्गोका कथन कर्क अब श्रुवोदयप्रकृतियोको गिनाते हैं—

## निमिण थिर-अथिर अगुरुय, सहअसुहं तेय कम्म चडवन्ना। नाणं-तराय-दंसण-मिच्छं धुवडद्य सगवीसा॥ ६॥

अर्थ-निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलवु, शुभ, अशुभ, तैजस, कार्मण, वर्ण, गन्ध, रस, सर्श, पाँच जानावरण, पाँच अन्तराय, चार दर्श-

कर्मग्रन्थमे श्रुवगिष्यत्रकृतियों में तीन मङ्ग वतलाये हैं और कर्मकाण्डमें चार, किन्तु दोनोंकी आन्तिरिक तुलना करनेपर दोनों में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता; क्योंकि कर्मग्रन्थमें संयोगी भङ्ग वतलाये गये हैं, जैसे अनादि-अनन्त, और कर्मकाण्डमें प्रत्येक, यथा अनादि और श्रुव। इसीलिये कर्म-ग्रन्थमें सादि-अनन्त भङ्ग न बन सकनेके कारण तीन ही भङ्ग वतलाये है; क्योंकि प्रकृतियों में सब संयोगी भङ्ग नहीं वन सकते, परन्तु सब प्रत्येक भङ्ग वन जाते हैं। अश्रुवप्रकृतियों में कर्मग्रन्थमें केवल एक सादिसान्त भङ्ग ही वतलाया है और कर्मकाण्डमें दो-सादि और अश्रुव। किन्तु इसमें भी कोई अन्तर नहीं है क्योंकि सादि और अश्रुव अर्थात् सान्त को मिलानेसे एक सादिसान्त भङ्ग तैयार होता है और दोनोको अलग अलग गिननेसे वे दो हो जाते हैं।

इस प्रकार वन्धप्रकृतियोंमें तो कर्मकाण्डमें सादि आदि भन्न वतला दिये हैं किन्तु उदयप्रकृतियोंमें उनकी कोई चर्चा नहीं की गई है।

१ पञ्चसंग्रहमें ध्रुवोदयप्रकृतियों को इस प्रकार गिनाया है-''निम्माणिथरायिरतेयकम्मवण्णाह अगुरुसुहमसुहं। नाणंतरायदसगं, दंसणचढ मिच्छ निच्चुदया॥ १३४॥" नावरण और मिध्यात्व, ये सत्ताईस प्रकृतियाँ ध्रुवोदया हैं। अर्थात् अपने अपने उदयविच्छेदकाल तक इनका उदय वरावर बना रहता है।

भावार्थ-इस गाथामें ध्रुवोदयप्रकृतियों के नाम वतलाये हैं। कर्मोन की उदयप्रकृतियाँ १२२ हैं। उनमे २७ प्रकृतियाँ ध्रुवोदया हैं। उनमे निम्माण, रियर, अरिथर, अगुरुल्ध, ग्रुम, अगुम, तैजस, कार्मण तथा वर्णादि चार, ये बारह ध्रुवोदयप्रकृतियाँ नामकर्मकी हैं। चारो गतिके जीवोंके इनका उदय सर्वदा रहता है। तेरहवें गुणस्थानके अन्तमे इनके उदयका अन्त होता है। किन्तु वहा तक सभी जीवोंके इन बारह प्रकृतियोंका उदय रहता है। इसीसे इन्हे ध्रुवोदया कहते हैं। इनमें रिथर, अरिथर तथा श्रुम और अगुम ये चार प्रकृतियों विरोधिनी कही जाती हैं। किन्तु ये वन्धकी अपेक्षा- से विरोधिनी हैं, उदयकी अपेक्षासे विरोधिनी नहीं हैं। स्थिर तथा अरिथर का उदय एक साथ होता है, क्योंकि शरीरमे रिथर नामकर्मके उदयसे हाड़ दाँत वगैरह रिथर होते हैं और अरिथर नामकर्मके उदयसे पिर, मूत्रादिक अरिथर होते हैं। इसी प्रकार, गुमनाम कर्मके उदयसे मस्तक आदि गुम अङ्ग होते हैं और अशुभनामकर्मके उदयसे पैर वगैरह अशुभ अङ्ग होते हैं। अतः उदयकी अपेक्षासे ये प्रकृतियाँ अविरोधिनी हैं।

१ कर्मकाण्डमें वैसे तो घ्रुवोदयप्रकृतियोंको नहीं गिनाया है, किन्तु नवप्रश्न-चूलिका नामक अधिकारमें स्वोदयवन्धिनी प्रकृतियोंको गिनाते समय ध्रुवो-दयप्रकृतियोंका निर्देश करना पद्मा है, क्योंकि ध्रुवोदयप्रकृतियाँ ही स्वोदय-चन्धिनी हैं। यथा-

".....मिच्छं सुहमस्य घादीओ ॥ ४०२॥ तेजदुर्गं वण्णचक थिरसुहजुगलगुरुणिमिण धुवउदया ।"

अर्थात्-मिथ्यात्व, स्क्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें व्युच्छित्न होनेवालीं घातिकमोंकी १४ प्रकृतियाँ, तेजस, कार्मण, वर्णचतुष्क, स्थिर और ग्रुभका युगल, अगुरुलघु, निर्माण, ये ध्रुवोदयप्रकृतियाँ स्वोदयवन्धिनी हैं। अर्थात् अपने उदयमें ही इनका वन्ध होता है।

पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय और चार दर्शनावरण, इन चोंदह प्रकृतियोका उदय वारहवें गुणस्थान तक वरावर होता है, अतः इन्हें श्रुवो-दया कहा है। मोहनीयकर्मकी एक मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयका विच्छेद मिथ्यात्वगुणस्थानके अन्तमं होता है। अतः पहले गुणस्थानमे रहने वाले जीवके मिथ्यात्वका उदय श्रुव होता है। इसल्ये यह प्रकृति श्रुवोदया है। इस प्रकार नामकर्मकी १२, ज्ञानावरणकी ५, अन्तरायकी ५, दर्शनावरण-की ४ और मोहनीयकी १, कुल सत्ताईस प्रकृतियाँ श्रुवोदया है।

## **४. अश्रुवोद्यद्वार**

अव चतुर्थद्वारमं अभुवोदयपकृतियोको गिनाते हैं—

थिर-सुभियर विशु अधुववन्थी मिच्छ विशु मोहधुववन्थी । निदो-वघाय-भीसं, संमं पणनवइ अधुबुदया ॥ ७॥

अर्थ-रिथर, अस्थिर, शुभ और अशुभके विना शेप ६९ अशुववन्धि-प्रकृतियाँ, मिथ्यात्वके विना मोहनीवकर्मकी १८ शुववन्धिप्रकृतियाँ, पाँच निद्रा, उपवात, मिश्र और सम्यक्त्व, ये ९५ प्रकृतियाँ अशुवोदया हैं।

भावार्थ-इससे पूर्वकी गायामें २७ श्रुवोदयप्रकृतियों को गिनाया है। और आठा कमींकी कुल उदयप्रकृतियों १२२ हैं। अतः शेप ९५ प्रकृतियों अश्रुवोदया हैं, नो इस गायामें वतलाई गई हैं। उनमें स्थिर आदि चारके सिवाय शेप ६९ अश्रुववनिधप्रकृतियों अश्रुवोदया हैं। उनहत्तर प्रकृतियों में तीर्थकर, उद्भास, उद्योत, आत्म और पराधात, इन पाँच प्रकृतियों का उदय किसी नीवके होता हैं और किसी नीवके नहीं होता हैं। तथा शेप १५४ प्रकृतियों नेसे वन्यद्यामें विरोधिनी हैं वैसेही उदयद्यामें भी विरोधिनी हैं, अतः अश्रुवोदया हैं।

तथा, सोल्ह्कपाय, भय और जुगुप्ता, मोहनीयकर्मकी ये अद्वारह

ध्रुवबन्धिप्रकृतियाँ अध्रुवोदया हैं; क्योंकि इनमें क्रोध आदिके उदयके समय मान आदिका उदय नहीं होता है। अतः ये उदयकी अपेक्षासे तो परस्पर में विरोधिनी हैं, किन्तु वन्धकी अपेक्षासे विरोधिनी नहीं हैं; क्योंकि क्रोधादि चारों कषायोका वन्ध एक समयमें होता है। इसिल्ये वन्धकी अपेक्षासे तो ध्रुवबन्धिनी कही गई हैं किन्तु उदयकी अपेक्षासे अध्रुवोदया हैं। तथा, भय और जुगुप्साका उदय किसीके किसी समय होता है और किसीके किसी समय नहीं होता। अतः ये दोनों भी अध्रुवोदया हैं। मोहनीयकी ध्रुवबन्धि-प्रकृतियोंमें केवल एक मिथ्यात्वप्रकृतिको छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसका ध्रुव उदय होता है, अतः वह ध्रुवोदयप्रकृतियोमें गिनाई गई है।

तथा, दर्शनावरणकर्मकी प्रकृतियों मेंसे पाँच निद्राओका उदय कभी होता है और कभी नहीं होता। तथा, ये पाँच निद्राष्ट्र परस्परमें उदयविरो-धिनी भी हैं, अर्थात् एक समयमें एकही निद्राका उदय होता है। अतः ये अधुवोदया हैं। उपघातनामका उदय किसी किसी जीवके कभी कभी होता है, अतः वह अधुवोदयी है। मिश्रप्रकृतिके उदयकी विरोधिनी अन्यप्रकृतियाँ हैं, क्योंकि सम्यक्त्वमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीयके उदयकालमे उसका उदय नहीं होता है। अतः वह भी अधुवोदया है। तथा, सम्यक्त्वमोहनीयका उदय वेदकसम्यन्दिके ही होता है, और वेदकसम्यक्त्वका जवन्यकाल अन्तर्भुहूर्त है और उत्कष्टकील ६६ सागर अधिक चार पूर्वकोटी है। अतः

१ ''सम्मतस्स सुयस्स य छावट्टी सागरोवमाइ ठिई।'' आव० नि०। इस पर भाष्यकार लिखेत हैं–

"विजयाइसु दोवारे गयस्स तिण्ण च्चुए व छावट्टी। नरजम्म पुन्वकोडी पुहुत्तमुक्कोसओ अहियं॥३२९४॥"विशे०मा०। अर्थ-सम्यक्त्वकी स्थिति छियासठ सागरसे कुछ अधिक है। विजयादिक में दो वार जाने वालेके अथवा अच्युत स्वर्गमें तीनवार जाने वालेके छियासठ सागर होते हैं। और मनुष्यजन्मका पूर्वकोटीपृथक्त्वकाल अधिक होता है। यह प्रकृति भी अधुवोदया है। इस प्रकार ९५ प्रकृतियाँ अधुवोदया है। इनके उदयका विच्छेद होने पर भी पुनः उदय होने लगता है।

शहा-यद अहुवोदयकी यही परिभाषा है तो मिथ्यात्वको भी अहुवोदय कहना चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर उसके उदयका विच्छेद होजाना है, और सम्यक्त्वके छूट जाने पर पुन: उसका उदय होने उगता है।

उत्तर-उदयके विच्छेदके न होने पर भी द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निमित्तसे जिन प्रकृतियोका उदय कभी होता है और कभी नहीं होता है, उन्हें अश्रुवोदया कहते हैं। जैसे, वारहवें गुणस्थान तक निद्राका उदय वतलाया है। किन्तु उसका उदय सर्वदा नहीं होता। परन्तु मिथ्यात्य-कर्ममें यह वात नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्यका उदय केवल पहलेही गुणस्थानमें वनलाया है और वहाँ उसके उदयक्षा प्रवाह एक श्रुणके लिये भी नहीं रकता, अतः वह श्रुवोदय ही हैं।



यहाँ प्रविकोटीपृथक्त्वसे तीन अथवा चार प्रविकोटी लेना चाहिये, जैसा कि कोट्याचार्य ने अपनी टीकामें लिखा है-

<sup>&</sup>quot;तिस्मिश्रतस्त्रभिर्वा पूर्वकोटिभिरिवकानीति होषः।" पृ० ७८२। १ कर्मप्रकृतिकी यगोविजयञ्जत टीकामें श्रुवोदया और अश्रुवोदया प्रकृ-तियों हो गिनाया है-पृ० १०।

### ५-६ घ्रुव-अध्रुवसत्ताकद्वार

पञ्चम और पष्ट द्वारका एक साथ उद्घाटन करते हुए दो गाथाओंसे श्रुवसत्ताका और अश्रुवसत्ताका प्रकृतियोंको गिनाते हैं—
तस-वन्नवीस सगतेय-कम्म धुवबंधि सेस वेयतिगं।
आगिइतिग वेयणियं दुजुयल सगउरल सासचऊ॥ ८॥
स्वगई-तिरिदुग नीयं धुवसंता संम मीस मणुयदुगं।
विजविकार जिणा-ऊ हारसगु-चा अधुवसंता॥ ९॥

अर्थ-त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, स्थावर, स्क्रम, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुम, दुर्भग, दु:स्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, ये त्रसादिक बोस प्रकृतियाँ, पाँच वर्ण, पॉच रस, दो गन्ध, आठ स्पर्श, ये वर्णादि बीस प्रकृतियाँ, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, तैजसतैजसवन्धन, तैजसकार्मणवन्धन, कार्मणकार्मणवन्धन, तैजससद्वातन, कार्मणसद्वातन, ये तैजसकार्मणसप्तक, वर्णचतुष्क, तैजस और कार्मणके सिवाय शेष इकतालीस ध्रुववन्धिप्रऋतियाँ, तीन वेद, आऋति-त्रिक अर्थात् ६ संस्थान, ६ संहनन और पाँच जाति, वेदनीय, हांस्य रति और जोक अरतिके दो युगल, औंदारिकश्ररीर, औंदारिकअङ्गोपाङ्ग, औदारिकसञ्चात, औदारिकओदारिकबन्धन, औदारिकतैजसवन्धन, औदा-रिककार्मणवन्धन, औदारिकतैजसकार्मणवन्धन, ये सात औदारिक प्रकृतियाँ, उछ्वास, उद्योग, आतप और पराघात, ये उछ्वास आदि चार, दो विद्यायोगति, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, नीचगोत्र, ये एकसौ तीस प्रकृतियाँ भुवसत्ताका है— सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेसे पहले सभी जीवोंके इनकी सत्ता रहती है। तथा, सम्यक्त, मिश्र, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, देवगति, देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी, वैक्रियशरीर, वैक्रियअङ्गोपाङ्ग, वैक्रिय-सद्घातन, वैक्रियवैक्रियवन्धन, वैक्रियतैजसवन्धन, वैक्रियकार्मणवन्धन, वैक्रि-

यतैजसकार्मणवन्थन, ये वैक्रिय एकादश, जिननाम, चार आयु, आहारक-शरीर, आहारकअङ्गोपाङ्ग, आहारकसङ्घातन, आहारकआहारकवन्थन, आहारकतैजसवन्थन, आहारककार्मणवन्थन, आहारकतैजसकार्मणवन्थन, ये आहारकसप्तक, और उच्चगोत्र, ये अठाईस प्रकृतियाँ अधुवसत्ताका हैं।

भावार्थ-इन दो गाथाओंमें शुवसत्ताका और अशुवसत्ताका प्रकृ-तियोंकी गणनाकी है। जिसमे १३० प्रकृतियाँ ध्रुवसत्ताका है और २८ प्रकृ-तियाँ अनुवसत्ताका हैं। दोनोका जोड़ मिलकर १५८ होता है, जो पूर्वोक्त उठयप्रकृतियोसे ३६ अधिक हैं। इस आधिक्यका कारण यह है कि बन्ध और उदय प्रकृतियोंमें नामकर्मकी प्रकृतियोंमेंसे कुछ प्रकृतियों परस्परमें अन्तर्भृत करली जाती हैं। जैसे, बन्ध और उटयमें वर्णाट चार प्रकृतियो-का ही समावेदा किया जाता है और सत्तामें प्रत्येकके मेद लेकर उनकी बीस प्रकृतियाँ गिनी जाती हैं। इस प्रकार सोलह प्रकृतियाँ तो ये वढ़ जाती हैं । तथा, बन्ध और उदयमें बन्धननामकर्म और सङ्घातन नामकर्मकी प्रकृतियों को पृथक्से न गिनकर शरीरनामकर्ममें ही उनका समावेदा कर लेते हैं । वन्यन नामकर्मकी १५ प्रकृतियाँ हैं और सङ्घात नामकर्मकी पाँच, इस प्रकार सत्तार्म बीस प्रऋतियाँ ये बढ़ जाती हैं। सब मिलकर २६ प्रकृतियाँ सत्ताम अधिक हो जाती हैं। इन १५८ प्रकृतियोमेंसे १३० प्रकृतियाँ भृवसत्ताका हैं । यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि बन्ध और उदयमें शुववनिधनी और शुवउदयवाळी प्रकृतियोकी संख्या अधुववन्यिनी और अधुवउदयवाली प्रकृतियोकी संख्यासे बहुत कम थी। किन्तु सत्तामं उनसे विलकुल विपरीत दशा है । इसका कारण यह है कि जिस समय किमी प्रकृतिका वन्य हो रहा है उस समय उस प्रकृतिका उदय भी होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार जिस समय किसी प्रकृतिका उदय

१ कर्म प्रकृतियों के मेदप्रभेदों और उनका स्वरूप जाननेके लिये इसी मण्डलसे प्रकाणित प्रथम कर्मप्रनथ देखना चाहिये।

हो रहा है, उस समय उसका बन्ध भी होना आवश्यक नहीं है। किन्तु जो प्रकृति वन्धदशामें है और जिसका उदय हो रहा है, उन दोनोंकी ही सत्ता- का होना आवश्यक है। अतः वन्धदशाकी और उदयदशाकी प्रकृतियाँ सत्ताम रहती ही हैं। तथा, मिथ्यात्वदशामें जिनकी सत्ता नियमसे नहीं होती, ऐसी प्रकृतियाँ भी कम ही हैं। इन कारणोंसे ध्रुवसत्ताका प्रकृतियोंकी संख्या अधिक है और अध्रुवसत्ताकाकी कम। अस्तु,

त्रसादि वीस, वर्णादि बीस और तैजसकार्मणसप्तककी सत्ता सभी संसारी जीवोके रहती है, अतः ये श्रुवसत्ताक हैं। सैतालीस श्रुववन्धिनी प्रकृतियोमेंसे वर्णचतुष्क और तैजस तथा कार्मणको इसलिये कमकर दिया है कि उन्हें गाथाके प्रारम्भमे ही अलगसे गिना दिया है। वैसे तो जो ध्रुवब-न्धिनी हैं उन्हे ध्रुवसत्ताका होना ही चाहिये; क्योंकि जिनका बन्ध सर्वदा होता है उनकी सत्ता सर्वदा क्यों न रहेगी १ तीनो वेद्रोका वन्ध और उदय अध्व वतलाया था किन्तु उनकी सत्ता ध्रुव है, क्योंकि वेदोंका वन्ध वारी वारी- . से होता रहता है । आकृतित्रिक अर्थात् संस्थान संहनन, और जाति भी पूर्ववत् ध्रुवसत्ताक हैं। परस्परमें दलोंकी संक्रान्ति होनेकी अपेक्षासे वेदनीय-द्विक ध्रुवसत्ताक है । हास्य, रित और अरित गोककी सत्ता नौंवे गुणस्थान तक सभी जीवाके होती है । औदारिकसप्तककी सत्ता भी सर्वदा रहती है, क्योंकि मनुष्यगति और तिर्यञ्चगतिमें इनका उदय रहता है और देवगति तथा नरकगतिमें इनका बन्ध होता है। इसी प्रकार उछ्छास आदि चार, विहा-योगितका युगल, तिर्यिग्द्रक और नीचगोत्रकी भी सत्ता सर्वदा रहती है। सम्यक्तकी प्राप्ति होनेसे पहले सभी जीवोंके ये प्रकृतियाँ सर्वदा रहती हैं, इसीसे इन्हें ध्रुवसत्तावाली कहा जाता है।

श्राह्मा-अनन्तानुवन्धीकषायका उद्गलन हो जाता है अतः उसे भी अज्ञुवसत्ताक मानना चाहिये।

उत्तर-सम्यग्दृष्टि जीवोंके ही अनन्तानुवन्धी कपायका उद्दलन होता

है, और अध्रुवसत्ताकताका विचार उन्हीं जीवोंकी अपेक्षामे किया जाता है, जिन्होंने सम्वक्त्य आदि उत्तरगुणेको प्राप्त नहीं किया है। अतः अनन्तानुवन्धीको ध्रुवसत्ताक ही मानना चाहिये। यदि उत्तरगुणोकी प्राप्तिकी अपेक्षामे अध्रुवसत्ताको माना जायेगा, तो केवल अनन्तानुवन्धी कपाय ही
अध्रुवसत्ताक नहीं उहरेगी, बिल्क सभी प्रकृतियाँ अध्रुवसत्ताका कहलायेंगी,
क्योंकि उत्तरगुणोके होनेपर सभी प्रकृतियाँ अपने अपने योग्यस्थान में सत्तासे विन्छित्र हो जाती हैं।

शेप अहाईस प्रकृतियाँ अत्रुवसत्ताकी हैं; क्योंकि सम्यक्त और

१ कम्प्रकृतिकी उपाच्याय यशोविजयकृत टीकामें, पृष्ठ १० पर श्रुवसत्ताक्षा प्रकृतियां तो १३० ही वतलाई हैं किन्तु अश्रुवसत्ताका १८ वतलाई
हैं। इसका कारण यह है कि उसमें विक्रिय एकादणके स्थानमें विक्रियएक ही
लिया गया है, और आहारक सप्तकके स्थानमें आहारण्डिक लिया है। इस
प्रकार विक्रियसंघातन, विक्रियंविक्रयवन्यन, विक्रियंतजसवन्यन, वेक्रियंतजसवन्यन, वेक्रियंतजसकामणवन्यन, आहारकसाहारकवन्यन,
आहारकतेजसकामणवन्यन, आहारककामणवन्यन और आहारकतेजसकामणवन्यन,
इन उस प्रकृतियोंको सत्तामें सम्मिलित नहीं किया है। इपपर कम्प्रकृतिमें
एक टिप्पणी हैं, जिसका आग्य है कि पञ्चमङ्गहके तृतीयद्वार को ३३ वी
गायाके चतुर्थपादमें 'अट्ठारस अश्रुवसत्ताओ' आया है। उसीके आयारपर
उपाध्यायजीने १८ अश्रुवसत्ताका प्रकृतियाँ व्रतलाई हैं। किन्तु मलयिगिरिकी
वृत्तिमें गर्गपिके मतानुसार १३० प्रकृतियाँ श्रुवसत्ताकाक ही हैं। उसका अनुसरण करके उपाच्यायजीने भी १३० प्रकृतियाँ श्रुवसत्ताका वतलाई हैं।

पञ्चसद्भह में १८ अञ्चवमत्ताका प्रकृतिर्णेको असप्रकार गिनाया है-

"रज्ञं तिन्यं सम्मं भीसं वेरव्विष्ठक्रमाऊणि ।

मणुदुग आहारदुगं अट्ठारस अधुवसत्ताओ ॥ १% ॥" अर्थात्-उचगोत्र, तीर्थद्वर, सम्यक्त्व, मिश्र, विकियपदू, चारों आयु, मिश्रकी सत्ता अभव्योके तो होती ही नहीं, किन्तु बहुतसे भव्योके भी नहीं होती है। तथा, तेजकाय और वायुकायके जीव मनुष्यद्विककी उद्वलना कर देते हैं, अतः मनुष्यद्विककी सत्ता उनके नहीं होती है। वैकिय आदि ग्यारह प्रकृतियोकी सत्ता अनादि निगोदिया जीवके नहीं होती, तथा जो जीव उन का बन्ध करके एकेन्द्रिय में जाकर उद्वलन कर देते हैं, उनके भी नहीं होती है। तथा, सम्यक्त्वके होते हुए भी जिननाम किसीके होता है और किसीके नहीं होता है। तथा, स्थावरोके देवायु और नरकायुका, अहमिन्द्रोंके तिर्यगायुका, तेजकाय, वायुकाय और सप्तमनरकके नारिकयोंके मनुष्यायुका, सर्वथा बन्ध न होनेके कारण उनकी सत्ता नहीं है। तथा, संयमके होनेपर भी आहारकसप्तक किसीके होते हैं और किसीके नहीं होते। तथा उच्चगोत्र भी अनादि निगोदिया जीवोंके नहीं होता, उद्दलन हो जानेपर तेजोकाय और वायुकायके भी नहीं होता। अतः ये अहाईस प्रकृतियाँ अध्रुवसत्ताका हैं।

अब तीन गाथाओंके द्वारा, गुणस्थानों में कुछ प्रकृतियोंकी बुवसत्ता और अधुवसत्ता का निरूपण करते हैं—

# पढमतिगुणेसु भिच्छं नियमा अजयाइअद्दर्गे भर्ज । सासाणे खलु सम्मं संतं भिच्छाइदसगे वा ॥ १० ॥

अर्थ-आदिके तीन गुणस्थानों में मिथ्यात्वमोहनीयकी सचा अवश्य होती है। और असंयत सम्यग्दृष्टिको आदि लेकर आठ गुणस्थानोमें मिथ्यात्व-की सत्ता भजनीय है, अर्थात् किसीके होती है और किसीके नहीं होती। सास्वादन नामक दूसरे गुणस्थान में सम्यक्त्वमोहनीयकी सत्ता नियमसे होती है। किन्तु सास्वादनके सिवाय मिथ्यादृष्टि आदि दस गुणस्थानोंमे सम्यक्त्वमोहनीयकी सत्ता 'वा' अर्थात् विकल्पसे होती है।

भावार्थ-इस गाथा में मिध्यात्वमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीयके

मनुष्यद्विक और आहारकद्विक, ये अठारह अध्ववसत्ताका प्रकृतियाँ हैं।

अस्तित्वका विचार गुणस्थानों में किया है और वतलाया है कि किस गुण-स्थानमें ये नियमसे रहती हैं और किस गुणस्थानमें अनियमसे। इसको स्पष्ट करनेके लिये मोहनीयकर्मकी इन प्रकृतियोंके सम्वन्धमें कुछ विशेष विवेचन करना अनुपयुक्त न होगा।

जगर बन्ध, उदय और सत्व प्रकृतियोको बनलाते समय बन्ध-प्रकृतियोकी संख्या १२०, उदयप्रकृतियोकी संख्या १२२ और सत्वप्रकृ-तियोकी संख्या १५८ वतला आये हैं । उदय और सत्व प्रकृतियोकी संख्या में अन्तर होनेका कारण तो वहीं वतला दिया है, किन्तु बन्ध और उदय प्रकृतियोकी संख्यामे अन्तर पड़नेका कारण नहीं वतलाया है । उसे यहाँ वतलाते हैं।

कर्म प्रकृतियोंके बन्ध, उदय और सत्ताके सम्बन्धमे एक सामान्य नियम यह है कि जिन कर्मप्रकृतियोंका बन्ध होता है, बन्ध होनेके पश्चात् वे ही कर्मप्रकृतियाँ सत्ताम रहती हैं, और उदयकाल आनेपर उनका ही उदय होता है। विचारसे भी यही बात प्रमाणित होती है, क्योंकि जिन कर्मोंको बांधा ही नहीं, उनका अस्तित्व और उदय कैसे हो सकता है? किन्तु इस सामान्य नियमका भी एक अनवाद है। दर्शनमोहनीयकर्मकी तीन प्रकृति-योमेंसे केवल एक मिथ्यात्वमोहनीयका ही बन्ध होता है, शेप दो प्रकृतियाँ— सम्यक्त्यमोहनीय और मिश्रमोहनीय बन्धके बिना ही उदयमें आती हैं। इसका कारण निम्न प्रकार है—

नव कोई अनाटि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम वार सम्यक्त्व ग्रहण करनेके

पञ्चेदिओ उ सन्नी पज्नतो लिद्दितिगजुत्तो ॥३॥"कर्मप्रकृति(उपगमना०)

"लिद्धितगज्जतो'त्ति-पंचिदितो सण्णी पज्जतो एयाहि लद्धीहिं सहितो, अहवा उवसमलदी उवएमसवणलदी पउग्गलिद्धिति एयाहिं सहिओ''। चूर्णि।

१ "सब्दुवसमणा मोहस्सेव उ तस्सुवसमक्कियाजोग्गो ।

अभिमुख होता है, तो तीन लिब्धयोंसे युक्त होता हुआ करणलिब्धको करता है। करणका अर्थ परिणाम होता है और लिब्धका अर्थ प्राप्ति या चिक्त होता है। अर्थात् उस समय उस जीवको ऐसे २ उत्कृष्ट परिणामोंकी प्राप्ति होती है, जो अनादि कालसे पड़ी हुई मिथ्यात्वरूपी ग्रैन्थि अर्थात् गाँठका भेदन

अर्थात्-सर्वोपशमना मोहनीयकर्मकी ही होती है। जो जीव उसका
पूरा पूरा उपशमन करनेके योग्य है वह पम्नेन्द्रिय, सैनी और पर्याप्तक इन
तीन किविधयों से, अथवा उपशमकिवध, उपदेशश्रवणकिवध और प्रायोग्यकिविध अर्थात् तीनकरणें कारणभूत उत्कृष्ट योगकिवधसे युक्त होता है।
अर्थात् पम्नेन्द्रिय सनी पर्याप्तक जीवही उपशमना वगैरह किवधयोंके होनेपर
मोहनीयकर्मका सर्वोपशमन करता है।

लिध और करणलिध, इस प्रकार पांच लिख्यों बतलाई हैं। यथा-

"खयउवसमिय विसोही देसण पाउग्गकरणलद्धी य । चत्तारि वि सामण्णा करणं सम्मत्तचारिते॥ ३॥"

इनमेंसे प्रारम्भ की चार लिब्बयाँ साधारण हैं-भन्य और अभव्य दोनों के होती हैं। किन्तु करणलिब भन्य ही के सम्यक्त और चारित्र की प्राप्तिके समय होती है।

भागे गा० ४, ५, ६, वगैरहमें इन लिब्धयों का स्वरूप बतलाया है।
१ विशेषावश्यक भाष्यमें इस प्रन्थिका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है"गंठित्ति सुदुब्भेयो कवल्लणघणरूढगूढगंठि ब्वा।
जीवस्स कम्मजणिओ घणरागद्दोसपरिणामो॥ १२००॥"

अयात्-कर्मीसे होनेवाले जीवके तीव रागद्वेषरूपी परिणामोंको अन्थि कहते हैं। कठोर पची हुई सूखी गाँठकी तरह, इस कर्मप्रन्थिका भी भेदन करना अर्थात् खोलना बढ़ा कठिन कार्य है। करनेमें समर्थ होते हैं। ये परिणाम तीन प्रकारके होते हैं- येथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । ये क्रमनः होते हैं और इनमेंसे प्रत्येकका काल अन्तर्मुहूर्त है। जब तक करणलिधकी समाप्ति होती है, तब तक जोब-के प्रतिसमय उत्तरोत्तर अनन्तगुणे विशुद्ध परिणाम होते हैं। प्रशुम-यथा-प्रवृत्तकरणमें वर्तमान जीव प्रशस्त प्रकृतियोका प्रतिसमय अनन्तगुणा अनु-भागवत्व करता हैं और अप्रशस्त प्रकृतियोका प्रतिसमय अनन्तवें माग मात्र अनुभागवन्य करता है। अर्थात् प्रशस्त प्रकृतियोका अनुभागवन्य उत्तरोत्तर अधिक अधिक होता है। और अप्रशस्त प्रकृतियोका हीन हीन होता। जाता है। इसी प्रकार रियतिवन्ध भी उत्तरोत्तर हीन हीन होता जाता है। दूसरे अपूर्व-करणमे प्रतिसमय अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। और इस करणके पहले ही ममयसे स्थितिवात, रसवात, गुणश्रेणी और स्थितिवन्य, ये <u>चार नई</u> वातें प्रारम्म होती हैं। अर्थात् जिन प्रकृतियोकी अधिक स्थिति वाथी थी, अप-वर्तना करणके द्वारा उनकी स्थिति कम करदी जाती है। इसी प्रकार अप्र-शस्त प्रकृतियोका जो अनुभाग वॉधा था उसके अनन्तर्वे भागको छोड़कर शेप अनन्त बहुभाग रसको अन्तर्मुहूर्तकाल मे ही नष्टकर दिया जाता है। इस प्रकार स्थिति और रस, दोनं।का ही प्रतिसमय घात होता रहता है । ऐसा होनेसे, अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किसी कर्मकी जिननी रिथति होती है, उसके अन्तिम समयमे वह स्थिति संख्यातगुणी हीन हो जाती है, और रसकी भी यही दशा होती है । तथा, अपूर्वकरणके प्रारम्भ होते ही स्थितिबन्ध में भी नवीनता आजाती है । अर्थात् अपूर्वकरणसे पहले किसी प्रकृतिका जितना स्थितिवन्य होता था, अपूर्वकरणके प्रथम समयम ही उससे पत्यके संख्यातवें भागद्दीन स्थितिवन्य होता है। स्थितिवात आर स्थिति-

१ इन करणोंका विशेष स्वरूप जानने के लिये देखो-कर्मप्रकृति और पद्मपद्महा उपशमनाकरण, तथा लियसार गा० २४-८९ और जीव-काण्ड गा० ४७-५७।

बन्ध एक साथ ही प्रारम्भ होते हैं और एक साथ ही समाप्त होते हैं। जिन प्रकृतियोकी स्थितिका घात किया जाता है उनमें से दिलकोंको लेकर उनकी एक श्रेणी अर्थात् पॅक्ति बनाई जाती है, जिसमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे अ-संख्यातगुणे दिलक पाये जाते हैं। अर्थात् उदयके प्रथम समयमे थोड़े, दूसरे समयमें असंख्यातगुणे, तीसरे समयमें उससे भी असंख्यातगुणे, इस प्रकार एक अन्तर्मुहूर्तमे जितने समय हों, उतने समयोंमे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलक स्थापित किये जाते हैं। इसे ही गुणश्रेणिरचना कहते है। इस गुणश्रेणीरचनाके कारण प्रति समय उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे कर्मदिलकोकी निर्जरा होती है।

तीसरे अनिवृत्तिकरणमें भी उक्त चारों वार्ते होती हैं। इस करणके कालमेंसे जब संख्यात बहुमाग बीत कर एक संख्यातवाँ माग प्रमाण काल वाकी रह जाता है तब जीव मिथ्यात्वके नीचेकी अर्थात् उदय समयसे लेकर अन्तर्भुहूर्त प्रमाण स्थितिमें उदय आने योग्य कर्मदिलकोंको छोडकर बाकी के दिलकोंमें अन्तरकरण करता है। इस अन्तरकरणके द्वारा मिथ्यात्वकी स्थितिमें अन्तर डाल दिया जाता है।

आशय यह है कि मिथ्यात्वकी नीचेकी और उपरकी स्थितिक मध्य में से उतने दिलक उठाकर ऊपर और नीचेकी स्थिति मे मिला देनेका नाम अन्तर करण है, जितने दिलक एक अन्तर्मुहूर्तकाल में उदयमे आते हैं। अर्थात् मिथ्यात्वकी नीचेकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितिको ज्योका त्यो छोड़कर ऊपरके उन दिलकोंका, जो आगेके अन्तर्मुहूर्तमें उदय आयेंगे, नीचेके वा ऊपरके दिलकोंम निक्षेपण कर दिया जाता है और इस प्रकार उस अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कालको ऐसा बना दिया जाता है कि उसमें उदय आने योग्य मिथ्यात्वका कोई दिलक शेष नहीं रहता। इस प्रकार मिथ्यात्वकी स्थितिमें अन्तर डाल दिया जाता है। इस अन्तर करणको दूसरे प्रकारसे यो समझना चाहिये | यह एक लकीर है, इस

लक्षीरमं नीचेकी ओर दो निशान लगे हैं। यह निशान इस बातको बतलाते हैं कि इस छकीरका टोनों निशानोके वीचका भाग वहाँसे हटाकर नीचे या ऊपरके भागमे मिला देना चाहिये और इस प्रकार उतने भागको खाली कर देना चाहिये। तब इस छकोरकी दना इस प्रकार होगी\_\_\_\_\_ इस प्रकार इस लकीरके वीचमें अन्तर पड़ जाता है। यदि इम नीचेकी ओरसे इस लकोरपर अंगुर्छी फेरते हुए ऊपरकी ओर बढ़ें तो हमारी अंगुली कुछ समयतक लकीरपर रहकर फिर विना लकीरवाले स्थानपर आ जायेगी और क्षणभरमें उस स्थानसे निकलकर पुनः लकीरवाले स्थानपर आ जायेगी। इस प्रकार क्षणभरके लिये हमारी अंगुलीको विना लकीरके ही चलना होगा। इसी तरह मिथ्यात्वके उदयका जो प्रवाह चला आ रहा है, अन्तरकरणके द्वारा उस प्रवाहका ताँता एक अन्तर्मुहूर्नके छिये तोड़ दिया जाता है और इस प्रकार मिथ्यात्वकी दिवितके दो भाग कर दिये जाते हैं, नीचेका भाग प्रथमस्थिति कहलाता है और जपरका माग द्वितीयस्थिति । इस प्रथम-स्थिति और दिनीयस्थितिके वोचके उन दलिकांका, जो अन्तर्मृहर्तकालमें उटय आनेवाले हैं, अन्तरकरणके द्वारा इथर उधर खपा दिया जाताहै। अर्थात् उन दिलकोको अपने अपने स्थानसे उठाकर कुछको प्रथमस्थितिमें डाल दिया जाता है और कुछको द्वितीयस्थितिमें डाल दिया जाता है। इस प्रकार मिथ्यात्वकं दलिकॉसे रहित जो शुद्ध भृमि होती है, उसे अनुत्रकरण कहते हैं। इस अन्तरकरणके छिये जो क्रिया की जाती है, अर्थात् अन्तर्मुहूर्न प्रमाण स्थितिके दलिकांको उठाकर उनका इधर उधर क्षेपण किया जाता है, तथा उस कियामें जो काल लगता है, उपचारसे उन्हें भी अन्तरकरण कह देते हैं।

इस कियाके पूर्ण होनेके बाद मिथ्यात्मकी प्रथमस्थिति भी पूरी हो जाती है। उसके पूरी होते हो अन्तर्भुहूर्तकालके लिये मिथ्यात्मके उदयका अभाव हो जानेसे प्रथमोपशमसम्यक्त प्रगट हो जाता है। इस उपशम सम्यक्त

### के प्रकट होनेसे पहले सैमयमे अर्थात् मिथ्यात्वकर्मकी प्रथमस्थितिके अन्तिम

१ कर्मप्रकृति तथा उसकी चूर्णि और पञ्चसंग्रहके रचियताओं का मत है कि उपशमसम्यक्त्वके प्रकट होने से पहले अर्थात् मिध्यात्वकी प्रथमिस्थितिके अन्तिम समयमें द्वितीयस्थितिमें वर्तमान मिध्यात्वके तीन पुज करता है ! [ देखो कर्मप्रकृति उपशमनाकरण गा॰ १९ और पञ्चसंग्रह उपश० गा॰ २२ ] और लिटिधसारके कर्ताके मतसे जिस समय सम्यक्त प्राप्त होता है उसी समय तीन पुज करता है । देखो-लिटिधसार गा० ८९ ।

मिथ्यात्वके तीन पुझ करनेमें सैद्धान्तकों और कर्मशास्त्रियोंमें वड़ा मौलिक मतमेद है। सिद्धान्तशास्त्रियोंके मतसे औपशमिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये तीन पुझ करना आवश्यक नहीं है, तीन पुझ किये विना भी औप-शमिकसम्यक्त्व हो सकता है। जैसा कि विशेषा० भा० की निम्नगाया से स्पष्ट है—

> "उवसामगसेढिगयस्स होइ उवसामियं तु सम्मत्तं। जो वा अकयतिपुञ्जो अखवियमिच्छो लहइ सम्मं॥५३२॥"

थर्थात्—जो जीव उपशम श्रेणि चढता है, उसके औपशमिक सम्यक्त होता है। तथा; जो अनादिमिध्यादिष्ट जीव मिध्यात्वके तीन पुछ नहीं करता और न मिध्यात्वका क्षपण ही करता है, उसके भी औपशमिकसम्यक्त्व होता है।

विशेषा० भा० की गा० ५३० की टीकामें श्रीहेमचन्द्रस्रिने इस मतभेद का उछेख करते हुए लिखा है-"सैद्धान्तिकानां तावदेतत् मतं यदुत अनादि-मिध्यादृष्टिः कोऽपि तथाविधसामग्रीसद्भावेऽपूर्वकरणेन पुक्षत्रयं कृत्वा ग्रुद्धपुक्षपुद्गलान् वेदयन् औपशमिकं सम्यक्त्वमल्रुध्वेव प्रथमत एव क्षायोपशमिकसम्यदृष्टिभवति । अन्यस्तु यथाप्रवृत्यादिकरणत्रयक्रमेणा-न्तरकरणे औपशमिकं सम्यक्तं लभते, पुक्षत्रयं त्वसी न करोत्येव । समयमें द्वितीय स्थितिमें वर्तमान मिथ्यात्वकमंके दलिक अनुभागको तर-

ततश्च औपरामिकसम्यक्त्वाच्च्युतोऽवर्शं मिथ्यात्वमेव गच्छित।..... कामिश्रन्थिकास्त्विद्मेव मन्यन्ते यदुत सर्वोऽपि मिथ्यादृष्टिः प्रथमसम्य-क्त्वलामकाले यथाप्रवृत्यादिकरणत्रयपूर्वकमन्तरकरणं करोति, तत्र चौप-शमिकं सम्यक्त्वं लभते, पुक्षत्रयं चाऽसौ विद्धात्येव। अत एव औप-शमिकसम्यक्त्वाच्च्युतोऽसौ क्षायोपरामिकसम्यग्दृष्टिः मिश्रः मिथ्यादृष्टि-र्वा भवति॥" इसका आग्य इस प्रकार है—

''सैद्धान्तिकोंका मत है कि कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव उस प्रकारकी सामग्रीके मिलनेपर, अपूर्वकरणके द्वारा मिथ्यात्वके तीन पुछ करता है और ग्रुद्रपुं अर्थात् सम्यक्त्वप्रकृतिका अनुभव न करता हुआ, औपगमिक-सम्यक्तवको प्राप्त किये विना ही, सबसे पहले क्षायोपगमिकसम्यक्तवको प्राप्त करता है। तथा कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव यथाप्रवृत्त आदि तीन करणों को कमसे करके अन्तरकरण करनेपर औपशमिक सम्यक्तवको प्राप्त करता है. किन्तु वह मिथ्यात्वके तीन पुज नहीं करता है। इसीसे औपशमिक सम्यवत्व-के छूट जानेपर वह जीव नियमसे मिथ्यात्वमें ही जाता है।......किन्त कर्मगाम्त्रियोंका मत है कि सभी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमसम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय यथाप्रवृत्त आदि तीन करणोंको करते हुए अन्तरकरण करते हैं और ऐसा करनेपर उन्हें सीपगमिक सम्यक्तकी प्राप्ति होती है। ये जीव मिथ्या-त्वके तीन पुज अवस्य करते हैं। इसी लिये उनके मतसे औपग्रमिक सम्यक्त्वके छृट जानेपर जीव क्षायोपगिमकसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि होता है।"

इन मतोंमेंसे टिगम्बर परम्परामें कर्मशास्त्रियोंका मत ही हमारे देखनेमें आया है। सिद्धान्तशास्त्रियोंके मतका वहाँ कोई उद्वेस नहीं मिलता। तमताको लिये हुए तीन रूप हो जाते हैं—शुद्धे, अर्धशुद्ध और अशुद्ध । शुद्ध दलिकोंको सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं, अर्धशुद्ध दलिकोको मिश्र या सम्यक्मिथ्यात्वमोहनीय कहते हैं और अशुद्ध दलिक मिथ्यात्वमोहनीय कहलाते हैं। इस प्रकार प्रथमोपश्यमसम्यक्त्वके माहात्म्यसे एक मिथ्यात्व-प्रकृति तीन रूप हो जाती है और ऐसा होनेसे अस्तित्व और उदय में दो प्रकृतियाँ बढ जाती हैं। अस्तु,

१ कर्मकाण्डमें लिखा है-

"जन्तेण को इवं वा पढमुवसमसम्मभावजन्तेण।

मिच्छं दब्वं तु तिधा असंखगुणहीणदब्वकमा॥ २६॥"

अर्थात्-'जैसे चाकीमें दलनेसे कोदोंके तुष, चावल और कन, इस तरह तीन रूप हो जाते हैं। वैसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त्वरूपी भावयन्त्रके द्वारा एक मिध्यात्वप्रकृतिका द्रव्य मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन प्रकृतिरूप हो जाता है। इन तीनोंका द्रव्य उत्तरोत्तर असंख्यात-गुणहीन होता है।'

२ "दंसणमोह तिविहं सम्मं मीसं तहेव मिच्छत्तं।

सुद्धं अद्धितसुद्धं अविसुद्धं त हवह कमसो ॥१४॥" प्र॰ कर्मप्र॰। अर्थात्—'दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं—सम्यक्त्व, मिश्र और मिथ्यात्व। ये तीनों कमशः शुद्ध, अर्द्धशुद्ध और अशुद्ध होते हैं।' आशय यह है कि जैसे कोदों मद उत्पन्न करते हैं, किन्तु उन्हें पानी से घो डालने पर जो शुद्ध हो जाते हें, वे मद नहीं करते, जो कम शुद्ध हो पाते हैं वे थोड़ा मद करते हें, और जो अशुद्ध होते हैं, वे तो पूरे मादक होते ही हैं। उसी तरह मिथ्यात्वका जो द्रव्य मार्वोंके द्वारा शुद्ध हो जाता है, और सम्यक्त्वका घात करनेमें असमर्थ होता हं, उसे सम्यक्त्व कहते हें। जो आधा शुद्ध होता है और इसिलये सम्यक्त्वको हानि पहुँचाता है, वह मिश्र कहाता है, और जो विल्कुल अशुद्ध होता है और सम्यक्त्व को घातता है, वह मिथ्यात्व कहाता है।

इस उपरामसम्यक्त्वके कालमें कमसे कम एक समय और अधिक से अधिक ६ आवली काल शेप रहने पर कोई कोई जीव सास्वादन गुण-स्थानको प्राप्त करते हैं, उस समय उन जीवोके मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिकी सत्ता अवश्य रहती है। इसीसे उक्त गाथामे द्वितीयगुणस्थानमें इन दोनों प्रकृतियोकी सत्ता नियमसे वतलाई है। तथा, उपरामसम्यक्त्वकं अन्तमे उक्त तीनों पुंजोमे से यदि मिथ्यात्वका उदय होता है, तो जीव पहले गुणस्थानमें चला जाता है और यदि सम्यक्मिथ्यात्वका उदय होता है तो उसके तीसरा गुणस्थान होजाता है। इस प्रकार पहले और तीसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्वकी सत्ता अवश्य रहती है जैसा कि गाथाके पूर्वाई में वतलाया है।

पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानके सिवाय आगेके आठ गुणस्थानों में मिथ्यात्वकी सत्ता होती भी है और नहीं भी होती, क्योंकि यदि उन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वका अपण कर दिया जाता है तो उसकी सत्ता नहीं रहती, और यदि मिथ्यात्वका उपणम किया जाता है तो उसकी सत्ता अवग्य रहती है। इसी प्रकार सास्वादनके सिवाय मिथ्यात्व आदि दस गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्ता होती भी हैं, और नहीं भी होती। क्योंकि मिथ्यात्वगुणस्थानमें अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके, जिसने कभी भी मिथ्यात्वके तीन पुंज नहीं किये, तथा जिस सादि मिथ्यादृष्टिने सम्यक्त्व-पुंजकी उद्यक्ता करदी हैं, उसके सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्ता नहीं होती, शेष

#### १ "उवसमसम्मत्ताओ चयओ मिच्छं अपावमाणस्स ।

सारायणसम्मत्तं तयंतरालम्मि छावलियं ॥५३४॥" विशे०भा०। अर्थात्—'उपशमसम्यक्त्वके कालमें अधिकसे अधिक ६ आवली शेष रह जाने पर, अनन्तानुवन्धी कपायके उदयके कारण उपशम सम्यक्त्वसे च्युत होकर जब तक जीव मिध्यात्वमें नहीं आता, तब तक मध्यमें ६ आवलीके लिये सासादनसम्यग्दष्टि होजाता है।

मिथ्यादृष्टिजीवोंके उसकी सत्ता होती है। उसी प्रकार मिथ्यात्वगुणस्थानमें सम्यक्त्वपुंजकी उद्गलना करके मिश्रगुणस्थानमें आनेवाले जीवके सम्यक्त्व-प्रकृतिकी सत्ता नहीं होती, रोप जीवोंके उसकी सत्ता होती है। चौथे गुण-स्थानसे लेकर ग्यारहृवें गुणस्थान तक भी क्षायिकसम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वप्रकृति की सत्ता नहीं होती, किन्तु क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यग्दृष्टिके उसकी सत्ता अवश्य होती है।

इस प्रकार इस गाँथामे मिथ्यात्वमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय-की सत्ताका विचार आदिके ग्यारह गुणस्थानोंमें किया गया है। क्योंकि अन्तके तीन गुणस्थानोंमें तो मोहनीय कर्मकी सत्ता ही नहीं रहती है।।

### सासगमीसेसु धुवं मीसं भिच्छाइनवसु भयणाए। आइदुगे अण नियमा भइया मीसाइनवगम्मि ॥११॥

अर्थ-सास्वादन और मिश्रगुणस्थानमे मिश्रप्रकृतिकी सत्ता नि-यमसे रहती है, और रोष मिथ्यात्व आदि नौ गुणस्थानामें उसकी सत्ता भजनीय है, अर्थात् किसी जोवके होती है और किसी जोवके नहीं होती। इसी प्रकार आदिके दो गुणस्थानोंमें अनन्तानुबन्धी कषायकी सत्ता नियम से रहती है, और रोष मिश्रगुणस्थानको आदि लेकर नौ गुणस्थानोंमे उसकी सत्ता भजनीय है।

भावार्थ-इस गाथामें मिश्रप्रकृति और अनन्तानुबन्धी कषाय-की सत्ताका विचार गुणस्थानोमें किया है । इसमें बतलाया है कि दूसरे

१ कर्मप्रकृतिमें (सत्तास्वामित्व०) भी निम्न गाथाके द्वारा वही बात कही है जो कर्मग्रन्थ की उक्त गाथा में कही है-

<sup>&</sup>quot;तिसु मिच्छत्तं नियमा सहसु ठाणेसु होह भइयन्वं । आसाणे सम्मत्तं नियमा सम्मं दससु भन्जं ॥ ४ ॥" २ नियया ख॰ पु॰ ।

और तीसरे गुणस्थानमें मिश्रप्रकृति अवन्य पाई जाती है, क्योंकि प्रथमो-परामसम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय मिथ्यात्वके तीन पुंज हो जाते हैं, और उस सम्यक्त्वके कालमें जब कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक ६ आवली काल शेप रह जाता है, तब जीव सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त होता है । अत: उस समय उस जीवके मिश्रप्रकृतिकी सत्ता अवश्य होती है । तया, मिश्रप्रकृतिकी सत्ता और उदयके विना तीसरा गुणस्थान ही नहीं हो सकता, अतः तीसरे गुणस्यानमे भी मिश्रप्रकृतिकी ध्रवसचा जाननी चाहिये। शेप पहले, चौथे, पॉचवॅं, छठवे, सातवॅं, आठवॅं, नौवें, दसवे और ग्यारहवें गुणस्थान में उसकी सत्ता अभुव होती है। क्योंकि जिस मिथ्यादृष्टि जीवने मिश्रप्रकृतिकी उद्रलना करदी है, उसके तथा अनादि मिथ्यादृष्टिके मिश्रप्रकृतिकी सत्ता नहीं होती, शेष मिथ्यादृष्टि जीवोके उसकी सत्ता होती है। इसी प्रकार चतुर्य आदि आठ गुणस्यानोमे क्षायिक सम्य-ग्दृष्टि जीवोके मिश्रमञ्जतिकी सत्ता नहीं होती, शेप जीवोके उसकी सत्ता होती है। तथा, पहले और दूसरे गुणस्थानमे अनन्तानुबन्धी कपायकी सत्ता श्रुव होती है, क्योंकि इन गुणस्थानोम अनन्तानुबन्धी कपायका बन्ध अवन्य होता है और जिसका बन्य होता है उसकी सत्ता अवन्य होनी ही चाहिये । जेप तीसरे आदि नो गुणस्थानोमे उसकी सत्ता अध्रुव होती है। क्योंकि जिस जीवने अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयोजन कर दिया है, उसके अनन्तानुवन्यी की सचा नहीं होती, रोप जीवोके उसकी सचा होती है ।।

१ अनन्तानुबन्धांकी सत्ताके वारे में कर्मप्रकृति और कर्मप्रनथमें थोड़ा अन्तर है। कर्मप्रकृतिमें (सत्ताधि०) लिखा है-

<sup>&#</sup>x27;'विइयतइण्सु मिस्सं नियमा ठाणनवगस्मि भयणिवजं । संजोयणा उ नियमा दुसु पंचसु होइ महयव्वं ॥ ५ ॥"

अर्थात्-'मिश्रप्रकृति दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें नियमसे होती है और नौ गुणस्थानोंमें भजनीय है। दो गुणस्थानोंमें अनन्तानुबन्धी नियमस

### औहारसत्तगं वा सद्वगुणे चितिगुणे विणा तित्थं। नोभयसंते मिच्छो अंतमहुत्तं भवे तित्थे॥ १२॥

अर्थ-मिथ्यात्व आदि सभी गुणस्थानोंमे, आहारकगरीर, आहारक-अङ्गोपाङ्ग, आहारकसंघातन, आहारकआहारकवन्धन, आहारकतैजसवन्धन आहारककार्मणवन्धन, और आहारकतैजसकार्मणवन्धन, इन सात प्रकृतियो-

होती है, और पाच गुणस्थानों में भजनीय है।'

पञ्चसंग्रहमें भी कर्मप्रकृतिके अनुसार सातवें गुणस्थान तक ही अनन्ता-नुवन्धीका विचार किया है। यथा-

"सासणमीसे मीसं संतं नियमेण नवसु भइयव्वं । सासायणंत नियमा पंचसु भज्जा अक्षो पढमा ॥ ३४२ ॥"

इस प्रकार कर्मप्रकृति और पञ्चसंग्रहमें सातवें गुणस्थान तक ही अनन्तानुबन्धीकी सत्ता स्वीकार की गई है, जब कि कर्मप्रन्थमें ग्यारहवें गुणस्थान तक उसकी सत्ता मानी गई है। इस अन्तरका कारण यह है कि कर्मप्रकृतिकार आदि उपशम श्रेणिमें अनन्तानुबन्धीका सत्त्व नहीं मानते, जब कि कर्मग्रन्थ वाले उसका सत्त्व स्वीकार करते हैं। कर्मप्रकृतिकारका मत है कि जो चारित्रमोहनीयके उपशम करनेका प्रयास करता है, वह अवश्य अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करता है।

कर्मशास्त्रियों के इत मतभेदका उक्लेख कर्मकाण्डमें भी गा ३९१ के 'णित्य अणं उवसमगे' पदके द्वारा किया गया है। कर्मकाण्डके रचियता ने दोनों मतोंको स्थान दिया है।

१ यह गाया पञ्चसम्रहकी निम्न गाथाका स्मरण कराती है-"सन्वाणिव साहारं सासणमीसेयराण पुण तित्यं। उभये संति न मिन्छे तित्थगरे अंतरसुहुत्तं॥ ३४८॥" का, जिन्हें आहारकसप्तक कहते हैं, अस्तित्व विकल्पसे होता है। दूसरे और तीसरे गुणस्थानके सिवाय शेप सभी गुणस्थानोमें तीर्थं इरप्रकृतिका सत्व भी विकल्पसे होता है। तीर्थं इर तथा आहारकसप्तकका अस्तित्व जिस जीवके होता है, वह मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नहीं आता। तीर्थं इरप्रकृतिकी सत्तावाला कोई जीव यदि मिथ्यात्वमें आता है तो केवल अन्तर्मृहूर्तके ही लिये आता है।

भावार्थ-इस गाथामं आहारकप्रकृति और तीर्थक्करप्रकृतिके अस्तित्वका विचार गुणस्थानाम करते हुए वतलाया है कि ऐसा एक भी गुणस्थान नहीं है जिसमें आहारकनामकर्मकी सत्ता नियमसे होती हो। अर्थात्
सभी गुणस्थानोंमे इसकी सत्ता अश्रुव होती है। इसका कारण यह है कि
यह एक प्रशस्त प्रकृति है और इसका वन्ध कोई कोई विशुद्ध चरित्रके
धारक अप्रमत्तसंयमी ही करते हैं। जब कोई उत्कृष्टतपस्त्री आहारकसप्तकका
बन्ध करके विशुद्ध परिणामोंके कारण ऊपरके गुणस्थानोंमे जाता है, अथवा
अविशुद्ध परिणामोंके कारण ऊपरके गुणस्थानोंसे नीचके गुणस्थानोंसे आता
है, तब उसके सभी गुणस्थानोंसे आहारकसप्तककी सत्ता रहती है। किन्तु
जो मुनि आहारकसप्तकका बन्ध किये विना ही ऊपरके गुणस्थानोंसे जाता
है, अथवा ऊपरसे नीचेके गुणस्थानोंसे आता है, उसके उन गुणस्थानोंसे
आहारकसप्तककी सत्ता नहीं पाई जाती। अत: यह प्रकृति सभी गुणस्थानोंसे विकल्पसे रहती है।

💅 तथा, तीर्यद्वरप्रकृतिका बन्ध चौथे गुणस्थानमे लेकर आठवे गुणस्थान-

अर्थात्-'तीर्यद्वरके वन्धमें सम्यक्त कारण है, और आहारकके वन्धमें संयम कारण है।'

१ आहारक और तीर्थकर प्रकृतिके वन्धका कारण वतलाते हुए पञ्च-संग्रहमें लिखा है—

<sup>&</sup>quot;तित्थयराहाराणं वंधे सम्मत्तसंजमा हेऊ ॥ २०४॥"

के छठवें भाग तक किसी किसी विशुद्ध सम्यग्दृष्टि जीवके होता है। अतः इन गुणस्थानों में तीर्थ इरप्रकृतिका बन्ध करके जब कोई जीव ऊपरके गुणस्थानों जाता है तो उनमें तीर्थ इरप्रकृति की सत्ता पाई जाती है। तथा यदि वह जीव अविशुद्ध परिणामों के कारण नीचे के गुणस्थानों में आता है, तो मिध्यात्वमें ही आता है, क्यों कि तीर्थ इरकी सत्तावाला जीव दूसरे और हि तीसरे गुणस्थानमें नहीं आता। इस प्रकार दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें नहीं आता। इस प्रकार दूसरे और तीसरे गुणस्थानकों छोड़ कर शेष बारह गुणस्थानों नीर्थ इरकी सत्ता रह सकती है। किन्तु यदि कोई जीव विशुद्ध सम्यक्त्व होनेपर भी तीर्थ इरप्रकृतिका बन्ध नहीं करता, तो उसके सभी गुणस्थानों उस प्रकृतिकी सत्ता नहीं पाई जाती। अतः यह प्रकृति दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें तो पाई ही नहीं जाती, और शेष गुणस्थानों भी किसीके होती है और किसीके नहीं होती। इसिंग इसकी सत्ता अश्रुव जाननी चाहिये।

इस प्रकार इस गाथाके पूर्वार्डसे इस बातका तो निश्चय हो जाता है कि केवल आहारकसप्तककी अथवा केवल तीर्थं इस्की सत्ताके रहते हुए जीव मिथ्यादृष्टि हो सकता है। किन्तु यह शङ्का बनी ही रहती है कि दोनोंके अस्तित्वम भी मिथ्यादृष्टि हो सकता है या नहीं १ उत्तरार्थमें इसका समाधान करनेके लिये लिखा है कि आहारकसप्तक और तीर्थं इरनामकी सत्ता के रहते हुए जीव मिथ्यादृष्टि नहीं हो सकता। अर्थात् जिस जीवके इन दोनों। प्रकृतियोकी सत्ता होती है, उसका पतन नहीं होता, और इसी लिये वह मिथ्यात्वगुणस्थानमें नहीं आता।

तथा, तीर्थं इरकी सत्तावाला यदि मिथ्यात्वगुणस्थानमें आता है तो वहाँ वह अन्तर्महूर्तसे अधिक नहीं ठहरता, क्यों कि उसे एक विशेष कारण से मिथ्यात्वमें आना पडता है, वह विशेष कारण यह हैं कि जो जीव पहले नरकायुका बन्ध करके, पीछे वेदकसम्यग्दृष्टि, होकर तीर्थं इरप्रकृतिका बन्ध करता है, वह मरणकाल आने पर सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्या-

हिए हो जाता है, क्योंकि कर्मशास्त्रियोंके मतसे वेदक्सम्येग्टिए जीव नरक में जन्म नहीं लेता । इस प्रकार मिथ्यात्वदुशामें नरकमें जन्म देकर अन्त-/ मुंहुतके बाद पुन: सम्यग्टिए हो जाता है । क्योंकि निकाचित तीर्थक्कर नाम= (की. सज्जाबाला जीव अन्तर्महर्वमें ज्यादा मिथ्यात्वमें, नहीं रहता है । अतः (तीर्थक्कर प्रकृतिकी सजावाला जीव मिथ्यात्वगुणस्थानमें अन्तर्महृतके लिये टहरता है ।

१ आवश्यकचूर्णिकी टीकामें लिखा है-"सम्यग्दष्टेरधः सप्तमनरक-गमनं प्रतिपिदं, पष्टोमिष पृथिवीं यावत् सेद्धान्तिकमतेन विराधित-सम्यक्त्यो गृहीतेनाषि क्षायोपशिमकेन सम्यक्त्येन कश्चिदुत्पचते।...... कामप्रनिथकाभिप्रायेण तु येमानिकदेवेभ्योऽन्यत्र तिर्यट् मनुष्यो वा वान्तेनव क्षायो शामिकेनोत्पचते, न गृहीतेन।" पृ० ४३।

अर्थात्—'सम्यग्दिश्वे सातवें नरकमें जानेका प्रतिपेध हैं। सैद्धान्तिकोंके मतसे सम्यक्तकी विराधना करनेवाला क्षायोपश्रमिक सम्यक्तको ग्रहण करके छठे नरकतक उत्पन्न हो सकता है। किन्तु कर्मशास्त्रियोंके अभिप्रायसे तिर्यम्व अथवा मनुष्य वैमानिक देवोंके सिवा अन्यत्र तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब उन्होंने क्षयोपश्मिकसम्यक्तको छोड़ दिया हो, सम्यक्तको ग्रहण करके वे वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकते।'

्रिगम्बर बाल्लोंके अनुसार नरकमें स्म्यक्दिएका उत्पाद केवल पहले ही नरकतक हो सकना है।

२ कर्मप्रकृतिमें (सत्वाधि०) भी लिखा है—

"आहारगतित्ययरा भक्षा द्रुसु नित्य तित्थयरं ॥ ९ ॥"

अर्थात्-'आहारक और तीर्थद्वर की सत्ता भजनीय है, किन्तु दो गुण-स्यानोंमें तीर्थद्वरकी सत्ता नहीं होती।'

किन्तु कर्मकाण्डमें कुछ, अन्तर है। गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंका सत्त्व

इस प्रकार ध्रुवसत्ताक और अध्रुवसत्ताक प्रकृतिद्वारका निरूपण करते हुए ग्रन्थकारने प्रसङ्गवद्या, मिध्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्वमोहनीय, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तीर्थङ्कर और आहारकसप्तककी सत्ताका विचार गुण-स्थानोमें किया है। एक सौ अद्वावन प्रकृतियों में से इन पन्द्रह प्रकृतियो-का ही विशेष विचार क्यों किया गया श्यह प्रश्न बहुतसे पाठकोंके चित्तमें उत्पन्न हो सकता है। अतः उसके सम्बन्धमें कुछ लिखना अनुपयुक्त न होगा।

आगे कर्मप्रकृतियोका प्रशस्त और अप्रशस्त रूपसे बॅटवारा करेंगे। इन पन्द्रह कर्मप्रकृतियोमें भी प्रारम्भको सात प्रकृतियाँ अप्रशस्त हैं और शेष आठ प्रशस्त हैं। अप्रशस्त प्रकृतियोमें उक्त सात प्रकृतियाँ प्रधान हैं और उनका जीवनके उत्थान और पतनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। क्योंकि जिसकी प्राप्ति पर जीवनका अन्तिम ध्येय परमपुरुषार्थ मोक्षकी प्राप्ति निर्भर है, उस सम्य-क्त्यगुणका घात उक्त सातो ही प्रकृतियाँ करती हैं। जवतक उनसे छुटकारा नहीं मिलता, तवतक जीव अपना वास्तविक कल्याण नहीं कर सकता। तथा उन सातोंके चले जानेपर कर्मीकी सेना एकदम निस्तत्व और जीवनहीन हो

वतलाते हुए उसमें लिखा है-

"तित्थाहारा जुगवं सब्वं तित्थं ण मिच्छगादितिये। तत्सत्तकम्मियाण तग्गुणठाणं ण संभवदि॥ ३३३॥"

अर्थात्-'मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीर्थद्वर और आहारक एक साथ नहीं रहते। सासादनेंम दोनों न एक साथ ही रहते हैं और न पृथक् पृथक् ही। मिश्रमें तीर्थद्वरका सत्व नहीं होता, क्योंकिं उन प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवोंके मिथ्यात्व आदि गुणस्थान ही नहीं होते हैं। यहां सासादनमें आहारकका भी सत्त्व स्वीकार नहीं किया है, जब कि कर्मप्रन्थमें स्वीकार किया है। कर्म-काण्ड गा० ३७३ से यह स्पष्ट है कि सासादनमें आहारककी सत्ताको लेकर कर्मशास्त्रियोंमें मत भेद है। एक पक्ष उसमे आहारककी सत्ता स्वीकार करता है और दूसरा पक्ष उसका सत्त्व स्वीकार नहीं करता है।

नाती है, अतः उक्त सात प्रकृतियाँ सभी प्रकृतियाँ ती सिरमीर हैं। जैमें अप्रशस्त प्रकृतियाँ में उक्त सात प्रकृतियाँ प्रधान हैं, उसी तरह प्रशस्त प्रकृतियाँ स्थान हैं। आहारकसप्तक और तीर्थक्करप्रकृति प्रधान हैं। आहारकसप्तक का वन्ध विरहे ही तपित्रवाँके होता है और तीर्थक्कर प्रकृति तो उससे भी विरह हने गिने नररत्नोंके व्यती है। पूर्वजन्ममें इसका वन्ध करके ही भगवान महावीर सरीखे महापुरुप तीर्थक्कर होते हैं। अतः ग्रन्थकारने प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियोंकी सिरमार उक्त पन्द्रह प्रकृतियोंका ही विवेचन किया है। और इस विवेचनके साथ ही साथ पाँचवाँ और छटा द्वार समाप्त होता है।



# ७-८. घाति-अवातिद्वार

अब सप्तम सर्वदेशवानिप्रकृतिहार और अप्टम अवातिप्रकृतिहारका वर्णन करने हुए वातिनी और अवातिनी प्रकृतियोको बनलाने हें—

केवलज्ञयलावरणा पणिनद्दा वारसाइमकसाया।
मिच्छं ति सव्वधाई चडणाणितदंसणावरणा॥१३॥
संजलण नोकसाया विग्धं इय देसधाईय अधाई।
पत्तेयतणुद्धाऊ तसवीसा गोयदुग वना॥१४॥
अर्थ-केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण, पाँच निद्रा, आदिकी वार्रह

१-इओ ख० पु०। २-णुट्टा-ख० पु०।

३ निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्यानिद्ध ।

४ अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध. मान, माया, लोभ, और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, माना, माया. लोभ ।

कषाय, और मिथ्यात्व, ये प्रकृतियाँ सर्वधातिनी हैं। तथा चार ज्ञानावरण तीन दर्शनावरण, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, नव नोकषाय, और पाँच अन्तराय, ये प्रकृतियाँ देशधातिनी हैं। प्रत्येक प्रकृतियाँ आर्ट, श्रारीर आदि आर्ट, चार आयु, त्रस आदि बीस, नीच और उच्च गोत्र, सात-वेदनीय और असातवेदनीय, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, ये प्रकृतियाँ अधातिनी हैं।

भावार्थ-इन गाथाओं में घातिनी और अघातिनी प्रकृतियों को गिनाया है। आठ कर्मों में चार घातिकर्म हैं और चार अघातिकर्म हैं। घातिकर्मों की उत्तरप्रकृतियाँ घातिनी कहलाती हैं और अघातिकर्मों की अघातिनी। जो प्रकृतियाँ आत्माक गुणोका घात करती हैं वे घातिनी कहलाती हैं और जो उनका घात करने में असमर्थ हैं, वे अघातिनी कहलाती हैं। घातिप्रकृ-तियों में दो प्रकार हैं। उनमें कुछ प्रकृतियाँ सर्वधातिनी हैं और कुछ देशघातिनी हैं। जो सर्वधातिनी हैं, वे आत्माक गुणोंको पूरी तरहसे घातती हैं, अर्थात् उनका उदय होते हुए कोई आत्मिक गुण प्रकट नहीं हो सकता। उक्त गाथामें बीस प्रकृतियाँ सर्वधातिनी बतलाई हैं, जिनका खुलासा इस प्रकार है—केवलज्ञानावरण आत्माक केवलज्ञानगुणको पूरी तरह आच्छादित होनेपर भी उसकी प्रभाका कुछ अंश अनावृत ही रहता है, उसी प्रकार सव जीवाक केवलज्ञानका अनन्तवाँ भाग अनावृत ही रहता है। क्यों कि यदि

१ मतिज्ञानावरण,श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरण।

२ चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण और अवधिदर्शनावरण ।

३ हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा और तीन वेद ।

४ पराघात, उछ्वास,भातप,उद्योत, अगुरुलघु,तीर्थङ्कर,निर्माण और उपघात ।

५ पाँच शरीर, तीन अङ्गोपाङ्ग, ६ सस्थान, ६ संहनन, पाँच जाति, चार गति, दो विहायोगति, चार आनुपूर्वी ।

केवलज्ञानावरण उस अनन्तवे भागको भी आवृतकर छे तो जीव और अजीव में कोई अन्तर ही न रह सकेगा, जैसे यदि मेंवपटल सूर्यकी उस अविष्य प्रभाको भी आच्छादित कर छे, जो दिन और रातमे अन्तर डालती है, तो वर्पाकालमें, दिन और रातमे कोई अन्तर ही न रह सकेगा । फिर भी जैसे मेंघपटल सूर्यका सर्वात्मना आवारक कहलाता है, उसी तरह केवलज्ञानावरण केवलज्ञानका सर्ववाती कहा जाता है, क्योंकि उसके सर्वथा हटाये विना केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता।

केवलदर्शनावरण केवलदर्शनको पूरी तरह घातता है, किन्तु फिर भी उसका अनन्तवाँ भाग अनावृत ही रहता है। शेप बाते केवलज्ञानावरणकी ही तरह समझलेनी चाहिये। पाँचो निद्राएँ भी वस्तुओं के सामान्य प्रतिभासको नहीं होने देती हैं अतः सर्वधातिनी हैं। साते समय मनुष्यको जो थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, उसे मेधके दृपान्तसे समझलेना चाहिये। बारह कपायो-में से, अनन्तानुबन्धी कपाय सम्यक्त्वगुणका घात करतो है, अप्रत्याख्यानावरण कपाय देशचारित्रका घात करती है ओर प्रत्याख्यानावरण कपाय सर्वविरति चारित्रको घातती है। मिथ्यात्व भी सम्यक्त्वगुणका सर्वात्मना घात करता है। अत. ये बीस प्रकृतियाँ सर्वधातिनी हैं।

जो प्रकृति आत्माके गुणको एकदेशसे घातती है वह देशघातिनी कह-लाती है। मतिज्ञानावरण आदि चारो ज्ञानावरण केवलज्ञानके उस अनन्तवे भागका एकदेशसे घातन करते हैं, जो केवलज्ञानावरणसे अनावृत रह जाता

१ ''पढिमिल्लुआण उदए नियमा संजोयणा कसायाणं। सम्महंसणलभं भवसिन्द्रीया वि न लहंति॥१०८॥'' आ० नि०।

२ "वीयकसायाणुद्ये अप्पचक्खाण नामधेज्जाणं । सम्मद्सणलंभं, विरयाविरद्दं न उ लहंति ॥१०९॥" आ०नि०।

३ ''तह्यकसायाणुद्ये पचक्खाणावरणनामधेज्जाणं। देसिक्कदेसविरहं चरित्तलंभं न उ लहंति ॥११०॥" आ० नि०।

है। जव कोई छद्मस्य जीव मित आदि चार ज्ञानोंके विषयभूत वस्तुको भी जाननेमें अशक्त होता है तो इसे उस मितशानावरण आदि चार आवरणो-के उदयका ही फल समझना चाहिये। किन्तु मित आदि चार जानोके अ-विषयभूत अनन्तगुणोको जाननेम जो उसकी असमर्थता है वह केवलज्ञाना-वरणके उदयका प्रताप समझना चाहिये। चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शना-वरण और अवधिदर्शनावरण भी केवलदर्शनावरणसे अनावृत केवलदर्शनके एकदेशको घातते हैं, अत: देशघाती हैं। इनके उदयमें जीव चक्षुदर्शन वगैरहके विषयभूत विषयोंको पूरी तरह नहीं देख सकता। किन्तु उनके अविषयभूत अनन्तगुणोंको केवलदर्शनावरणके उदय होनेके कारण ही देखने-'में असमर्थ होता है। संज्वलन कषाय तथा नवनोकषाय चारित्रके एक देश-को ही घातती हैं, अत: देशघाती हैं। क्योंकि ईनके उदयसे ब्रती पुरुषोंके मूलगुण और उत्तरगुणोमें अतीचार लगते हैं, जब कि अन्य कषायोंका उदय अनाचारका जनक है। अन्तरायकर्मकी पाँचो प्रकृतियाँ भी देशघातिनी ही हैं, क्योंकि दान, लाभ, मोग और उपभोगके योग्य जो पुद्गल हैं, वे समस्त पुद्गलद्रव्यके अनन्तर्वे भाग हैं। अर्थात् सभी पुद्गलं द्रव्य इस योग्य नहीं हैं कि उनका देनलेन वगैरह किया जा सके, देने लेने और मोगनेमें आने योग्य पुद्गल बहुत ही थोड़े हैं। उन भोगने योग्य पुद्गलोंमें से भी एक जीव सभी पुद्गलोंका दान, लाभ, भोग या उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि उन पुद्गलोका थोड़ा थोड़ा भाग सभी जीवोके उपयोगमें सर्वदा आता रहता है। अतः दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय और उप-

१ "सब्बेवि य अइयारा संजलणाणं तु उद्यक्षो होति।

मूलच्छेज्जं पुण होइ वारसण्हं कसायाणं ॥८४४॥'' पद्धाशक । अर्थ-'संज्वलन कषायके उदयसे समस्त अतीचार होते हैं । किन्तु शेष किन् वारह कपायके उदयसे व्रतके मूलका ही छेदन हो जाता है, अर्थात् व्रत जड़ से ही नष्ट हो जाता है।' भोगान्तराय देशवाती हैं। तथा, वीर्यान्तराय भी देशवाती है, क्योंकि वीर्यान्तरायका उदय होते हुए भी स्कृमनिगोदिया जीवके इतना क्षयोपशम अवश्य रहता है, जिससे वह कर्म और नोकर्म वर्गणाओंका ग्रहण वगैरह करता है। वीर्यान्तरायके क्षयोपशमकी तरनमताके कारण ही स्कृम निगो-दियासे छेकर बारहवे गुणस्थानतकके जीवोंके वीर्यकी हीनाधिकता पाई जाती है। यदि वीर्यान्तराय सर्वश्रती होना तो जीवके समस्त वीर्यको आवृत करके उसे जड़की तरह नि-चेष्ट कर देता। अतः वह भी देशवाती ही है। इस प्रकार पञ्चीस प्रकृतियाँ देशवातिनी जाननी चाहिये।

डेढ़ गाथाके द्वारा सर्वदेशैवातिद्वारका निरूपण करके अर्घगाथाके द्वारा उसके प्रतिनक्षी अवातिद्वारका कथन करते हुए अघातिप्रकृतियोको गिनाया

१ कर्मकाण्ड गा० ३९-४० में सर्वधातिनी और देशवातिनी प्रकृतियों को गिनाया है। कर्मग्रन्थ और कर्मकाण्डकी गणनामें के तल एक एक प्रकृतिन्यां २१ और देशधातिप्रकृतियां २६ का अन्तर है। कर्मकाण्डमें सर्वधातिप्रकृतियां २१ और देशधातिप्रकृतियां २६ वतलाई है। इस अन्तरका कारण यह है कि कर्मग्रन्थमें वन्धप्रकृतियों की संख्याको लेकर सर्वधाती और देशधातींका विभाग किया है और कर्मकाण्डमें उदयप्रकृतियोंकी संख्याको लेकर उक्तविभाग किया है। यह हम वतला आये हैं कि बन्ध और उदयमें दो प्रकृतियोंका अन्तर है। वन्धप्रकृतियां १२० है और उदयप्रकृतियां १२२। क्योंकि सम्यक्त और सम्यक्मिण्यात्वप्रकृतिका बन्ध नहीं होता, किन्तु उदय होता है, और धातित्व तथा अधातित्वका सम्बन्ध उदयके ही साथ है। अतः कर्मकाण्डमें सर्वधातिप्रकृतियोंमें एक सम्यक्मिण्यात्वप्रकृति और देशधातिप्रकृतियोंमें एक सम्यक्त्वप्रकृति वढ़गई है।

पञ्चसंग्रह गा० १३५ में सर्वघाती तथा गा० १३७ में देशघाती प्रकृतियों को गिनाया है, जिनकी संख्या कमशः २१ और २५ है, जैसा कि कर्मग्रन्थ में चतलाया है। है। अघातिप्रकृतियोंकी संख्या ७५ है। ये प्रकृतियाँ जीवके ज्ञानादिकगुणो-का घात नहीं करती, अतः अयातिनी कहलाती हैं।



#### ९-१०, पुण्य-पापद्वार

सर्वदेशघातिद्वार और उसके प्रतिपक्षी अवातिद्वारको वन्द करके अव पुण्यप्रकृतिद्वार और पापप्रकृतिद्वारका उद्घाटन करते हैं—

सुर-नर-तिगु-च्च-सायं तसदस तणु-वंग-वहर-चउरंसं।
परघासग तिरिआउं वन्नचउ पणिदि सुभवगई।।१५॥
बायालपुन्नपगई, अपढमसंठाण-वगइ-संघयणा।
तिरियदुग असाय नीउं-वघाय इगिवगल निरयतिगं॥१६॥
थावरदस वन्नचउक्क घाइपणयालसहिय वासीई।
पावपयिडित्ति दोसुवि वन्नाइगहा सुहा असुहा॥१९॥

अर्थ-सुरित्रक (देवगित, देवानुपूर्वी, देवायु), नरित्रक (नरगित, नरानुपूर्वी, नरायु), उच्चगोत्र, सातवेदनीय, त्रसदशक (त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति), पाँच शरीर, तीन अङ्गोपाङ्ग, वज्रऋपभनाराचसंहनन, समचतुरस्रसंस्थान, पराधातसप्तक (पराधात, उछ्छास, आतप, उद्योत, अगुरुल्धु,तीर्थं इर,निर्माण, तिर्यगायु), वर्णचतुरुक, पंचेन्द्रियजाति, प्रशस्त विहायोगित, ये वयालीस पुण्यप्रकृतियाँ हैं।

तथा, पहलेको छोड़कर शेष पाँच संस्थान और पाँच संहनन, अप्र-शस्त विहायोगित, तिर्यगाति, तिर्थगात्यानुपूर्वी, असातवेदनीय, नीच-गोत्र, उपघात, एकेन्द्रियजाति, विकलत्रय, नरकत्रिक (नरकगित, नर- कानुपूर्वी, नरकायु ) स्थावर दशक (स्थावर, स्थम, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुम, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयगःकीर्ति ), वर्णचतुष्क और पंतालीस वातिप्रकृतियाँ, ये वयासी पापप्रकृतियाँ हैं। वर्णचतुष्क शुम भी होते हैं और अशुम भी होते हैं। इसल्ये उन्हे पुण्यप्रकृतियाम भी गिना जाता है और पापप्रकृतियोम भी गिना जाता है।

भावार्थ-इससे पहले मतम और अप्टम द्वारमें वन्यपकृतियोंकी घातिनी और अवातिनीके भेदसे परिगणना की थी। यहाँ नवम और दशम द्वारमें उनका पुण्य और पापमें विभाजन किया गया है। जिस प्रकृतिका रस आनन्दरायक होता है, वह पुण्यप्रकृति कहलाती है। आंर जिस प्रकृतिका रस दु:खटायक होता है, वह पापप्रकृति कही जाती है। पुण्यप्रकृतिको हाभ प्रकृति अथवा प्रशस्त प्रकृति भी कहते हैं और पाप प्रकृतिको अशुम प्रकृति अथवा अप्रशस्तप्रकृति भी कहते हैं । वातिनी और अवातिनीप्रकृतियों मेंसे घानिनी प्रकृतियाँ तो पापप्रकृतियाँ हैं ही, क्यांकि वे खास आत्माके ही गुणाँको क्षति पहुँचाती हैं । किन्तु अधातिप्रकृतियों मेसे भी तेतीस प्रकृतियाँ तो पान-प्रकृतियाँ ही हैं, और चार प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो पापप्रकृतियों में सिम-लित हैं और पुण्यप्रकृतियोमें भी सम्मिलित हैं। क्योंकि रूप, रस, गन्य और सर्घा अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इसलिये इन्हें दोनामें गिना जाता है। गेप अड़तीस प्रकृतियाँ केवल पुण्यप्रकृतियाँ हैं। इसप्रकार वयालिस पुण्यप्रकृतियाँ और वयासी पापप्रकृतियाँ मिलकर एक सी चीवीस होती हैं। जब कि वन्यप्रकृतियाँ केवल एकमी बीस ही बतलाई हैं। इन चार प्रकृतिया की वृद्धिका कारण वनलानेके ही लिये ग्रन्थकारने लिखा है कि वर्णादिका ग्रहण दोनोंम किया है, क्योंकि वे शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं।

१ पद्धसंग्रह (गा० १३९-१४०) में अप्रशस्त और प्रशस्तप्रकृतियोंको गिनाया है। कमप्रकृतिकी उ० यशोविजयजीकृत टीका (वन्धन० पृ० १२ पू०) में भी इन प्रकृतियोंको गिनाया है।

इसप्रकार पुण्य-पीपढारका वर्णन समाप्त होता है।

# १२. अपरावर्तमानद्वार

पुण्यप्रकृतिद्वार और पापप्रकृतिद्वारको वन्द करके अव ग्यारहवें परा-वर्तमानप्रकृतिद्वारका उद्घाटन क्रमप्राप्त था किन्तु अपरावर्तमानप्रकृतियोंकी

१ कर्मकाण्डकी गाथा ४१-४२ में पुण्यप्रकृतियाँ और ४३-४४ में पापप्रकृतियाँ गिनाई हैं। दोनों प्रन्थोंकी गणनाओं में कोई अन्तर नहीं है। कर्मकाण्डमें केवल इतनी विशेषता है कि उसमें भेदविवक्षामें ६८ और अभेद-विवक्षामें ४२ पुण्यप्रकृतियाँ वतलाई हैं। तथा, पापप्रकृतियाँ वन्धदशामें भेद-विवक्षासे ९८ और अभेदिवविक्षासे ८२ वतलाई हैं और उदयदशामें सम्यक्त्व और सम्यक्मिथ्यात्वको मिलाकर, भेदविवक्षासे १०० और अभेदविवक्षासे ८४ बतलाई हैं । पांच वन्धन, पांच सघात और वर्ण आदि बीसमें से १६, इस प्रकार छन्वीस प्रकृतियोंके भेद और अभेदसे पुण्यप्रकृतियोंमें अन्तर पदता है और वर्ण आदि वीसमें से १६ प्रकृतियों के भेद और अभेदसे पाप-प्रकृतियों में अन्तर पड़ता है। बौद्ध सम्प्रदायमें भी कर्मके ये दो भेद किये हैं-कुशल अथवा पुण्यकर्म और अकुशल अथवा अपुण्यकर्म। जिसका विपाक इष्ट होता है, उसे क़ुशलकर्म कहते हैं। जिसका विपाक अनिष्ट होता है, उसे अकुशलकर्म कहते हैं। इसी तरह जो सुखका वेदन कराता है वह पुण्यकर्म है और जो दुःखका वेदन कराता है वह अपुण्यकर्म है। यथा-''कुशलं कर्म क्षेमम्, इप्टविपाकत्वात्, अकुशलं कर्म अक्षेमम्, अनिप्टविपाकत्वात्।" ......"पुण्यं कर्म सुखवेदनीयम् , अपुण्यं कर्म दु.खवेदनीयम्।" ( अभिधर्मे० ब्या० पृ० १०१)

योगदर्शनमें भी पुण्य और पाप भेद किया है । यथा-'कर्माशयः पुण्यापुण्यरूपः ।' ( पृ० १६२ )

संख्या अल्प होनेके कारण पहले अपरावर्तमानप्रकृतिद्वारका उद्घाटन करते हैं— नामधुवर्वधिनवर्ग दंसण-पणनाण-विग्य-पर्धायं। भय-कुच्छ-मिच्छ-सासं जिण गुणतीसा अपरियत्ता ॥१८॥

अर्थ-नामकैर्मकी ना श्रुवबन्विष्रकृतियाँ, चार दर्शनावरण, पाँच ज्ञाना-वरण, पाँच अन्तराय, पराघात, भय, जुगुप्सा, मिथ्यात्व, उछ्वास और तीर्थद्वर, ये उनतीस अपरावर्तमानप्रकृतियाँ हैं।

भावार्थ-इस द्वारमे उनतीस अनरावर्तमानप्रकृतियोके नाम गिनाये हैं। अर्थात् ये उनतीस प्रकृतियाँ किसी दूसरी प्रकृतिके वन्य, उदय अथवा दोनॉको रोककर अपना वन्ध, उदय अथवा टोनॉ नहीं काती है। जैसे मि-थ्यात्वका वन्य और उदय किसी अन्य प्रकृतिके वन्य अथवा उदयको रोक-कर नहीं होता । अतः यह अपरावर्तमानप्रकृति है। शायद कोई कहे कि मिश्रमोहनीय आर सम्यक्त्ममोहनीयके उटयम मिथ्यात्वका उदय नही होता. अतः ये दोनो प्रकृतियाँ मिथ्यात्वके उदयकी विरोधिनी हैं। ऐसी द्यामें उसे अपरावर्तमान क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि मिथ्यात्वका वन्व और उदय पहले गुणस्यानमे होता है, किन्तु वहाँ मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्यमोह-नीयका उदय नहीं है। यदि ये दोनों प्रकृतियाँ मिथ्यात्वगुणस्थानमे रहकर मिथ्यात्वके उटयको रोकर्ता और स्वयं उटयम आर्ता तो ये विरोधिनी कही जा सकती थी। किन्तु इनका उदयस्थान भिन्न भिन्न है, एक ही गुण-स्थानमें रहकर ये एक दुसरेके बन्ध अथवा उदयका विरोध नहीं करती । अत: इन्हें अपरावर्तमान ही जानना चारिये । इसीप्रकार अन्य प्रकृतियोके वारेमें भी समझना चाहिये।

१ वर्णचतुष्क, तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, निर्माण और उपघात ।

२ पद्धसंग्रहमें ( गाथा १३८ ) अपरावर्तमान प्रकृतियोंको गिनाया है।

# ११. परावर्तमानद्वार

अब परावर्तमानप्रकृतिद्वारका उद्घाटन करते हैं--

तणुअह वेय दुज्जयल कसाय उज्जोयगोयदुग निदा। तसवीसा-उ परित्ता,

अर्थ-तनु अष्टक अर्थात् शरीर आदि औठ प्रकृतियाँ, तीन वेद, दो युगल अर्थात् हास्य रित और शोक अरित, सोलह कपाय, उद्योत, आतप, दोनो गोत्र, दोनो वेदनीय, पाँच निद्रा, त्रस आदि बीस अर्थात् त्रसदशक और स्थावरदशक, चार आयु, ये ९१ प्रकृतियाँ परावर्तमाना हैं।

भावार्थ—इस द्वारमें परावर्तमानप्रकृतियोको वतलाया है। ये प्रकृत्तियाँ दूसरी प्रकृतियोके वन्ध, उदय अथवा दोनोंको रोककर ही अपना वन्ध, उदय अथवा दोनों करती हैं, अतः परावर्तमाना हैं। इनमेंसे सोलह कषाय और पाँच निद्रा भुववन्धिनी होनेके कारण वन्धदशामें तो दूसरी प्रकृतिका उपरोध नहीं करती हैं। तथापि, अपने उदयकालमें अपनी सजातीयप्रकृतिके उदयको रोककर प्रवृत्त होती हैं, अतः परावर्तमाना हैं। क्योंकिक्रोध, मान, माया और लोममेंसे एक जीवके एक समयमे एक ही कपायका उदय होता है। इसीतरह पाँच निद्राओंमेसे किसी एक निद्राका उदय होते हुए शेष चार निद्राओंका उदय नहीं होता। तथा, स्थिर, शुभ, अस्थिर और अशुभ, थे चार प्रकृतियाँ उदय दशामें विरोधिनी नहीं हैं, क्योंकि एक जीवके एक समय में चारोंका उदय हो सकता है। किन्तु वन्धद्शामें परस्परमें विरोधिनी हैं, क्योंकि स्थिरके साथ अस्थिरका और शुभके साथ अशुभका वन्ध नहीं होता। अतः ये चारों परावर्तमाना हैं। शेष ६६ प्रकृतियाँ वन्ध और उदय दोनों

१ तीन शरीर ( क्योंकि तैजस और कार्मण को अपरावर्तमान प्रकृतियोंमें गिना आये हैं), तीन अङ्गोपाङ्ग, ६ सस्यान, ६ संहनन, पाँच जाति, चार गति, दो विहायोगति, चार आजुपूर्वी।

दशाओं में परस्परमें विरोधिनी हैं, अतः परावर्तमाना है। इसप्रकार ग्यारहवें-द्वारका वर्णन जानना चाहिये। वारहवें अपरावर्तमानप्रकृतिद्वारका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। अतः प्रन्थकारके द्वारा निर्दिष्ट वारहद्वारोका वर्णन यहाँ समाप्त होता है।



## १३. क्षेत्रविपाकिद्वार

विशिष्ट अथवा विविध प्रकारके फल देनेकी शक्तिको विपाक कहते हैं। विपाकसे आगय रसोदयका है। अर्थात् फल देनेके अभिमुख होनेको विपाक कहते हैं। जैसे आम्र आदि फल जब पककर तैयार होते हैं, तब उनका विपाक होता है, उसीनरह कर्मप्रकृतियाँ भी जब अपना फल देनेके अभिमुख होती हैं, तब उनका विपाककाल समझना चाहिये। इस विपाक अर्थात्

१ श्रुवयन्थिद्वार, अश्रुवयन्थिद्वार, श्रुवोदयद्वार, अश्रुवोदयद्वार, श्रुव-सत्ताकद्वार, अश्रुवमत्ताकद्वार, सर्वदेशयातिद्वार, अघातिद्वार, पुण्यप्रकृतिद्वार, पापप्रकृतिद्वार, परावर्तमानद्वार, अपरावर्तमानद्वार। कर्मप्रकृति ( वन्धन-करण, गा० १) की यशोविजयकृत टीकामें इन वारहों ही द्वारोंका कथन हैं।

२ पञ्चसंग्रहमें विपाकके दो भेद किये हैं-एक हेतुविपाक और दूसरा रसविपाक।

यथा-'हुविहा विवागओं पुण हेटविवागाट रसविवागाट ।

पृकेकावि य चटहा जओ चसहो विगण्णेण ॥ १६२ ॥'
अर्थात्-विपाककी अपेक्षामे प्रकृतियाँ टो प्रकारकी होती है-हेतुविपाका और रसविपाका । तथा प्रत्येकके चार चार भेट होते है-हेतुविपाकाके पुद्रल-विपाका, क्षेत्रविपाका, मवविपाका और जीवविपाका, तथा रसविपाकाके चतुःस्थानकरसा, त्रिस्थानकरसा । रसोदयके चार प्रमुख स्थान हैं—एक क्षेत्र, दूसरा जीव, तीसरा भव और चौथा पुद्गल। तेरहवें द्वारमें इनमेंसे पहले क्षेत्रविपाकाप्रकृतियोको कहते हैं—

## ·····िखत्तविवागाऽणुपूब्वीऊँ ॥ १९ ॥

अर्थ—नरकानुपूर्वी, तिर्यगानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी, ये चार प्रकृतियाँ क्षेत्रविपाकिनी हैं।

भावार्थ-आकाशको क्षेत्र कहते हैं। जिन प्रकृतियोका उदय क्षेत्रमें ही होता है, वे क्षेत्रविपाकिनी कही जाती हैं। चारों आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकिनी हैं, क्योंकि उन चारोंका उदय विप्रहगतिमें ही होता है। साराश यह है कि यों तो सभी प्रकृतियोंका उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षाको लेकर होता है। किन्तु यहाँ क्षेत्रकी मुख्यता है, क्योंकि जब जीव परभवके लिये गमन करता है, तो आनुपूर्वीका उदय उसे उसीतरह उत्पत्तिस्थानके अभिमुख

#### १ 'जा ज समेच हेउं विवाग उद्यं उर्वेति पगईओ ।

ता तिववागसन्ना सेसिभहाणाइ सुगमाई ॥१६३॥ पञ्चसंग्रह । अर्थात्-जो प्रकृति जिस हेतुको निमित लेकर उदयमें आती है, उसका नाम उसी विपाकसे कहा जाता है।

२-व्वीओ ख० पु०।

३ आनुपूर्वीके स्वरूपको लेकर दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मौलिक मतभेद है, यद्यपि दोनोंही उसे क्षेत्रविपाकी मानते हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें एक शरीरको छोदकर दूसरा शरीर घारण करनेके लिये जब जीव जाता है, तो आनुपूर्वीनामकर्म श्रेणिके अनुसार गमन करते हुए उस जीवको उसके विश्लेणिमें स्थित उत्पत्तिस्थानतक ले जाता है, इसीसे आनुपूर्वीका उदय केवल वक्तगतिमें ही माना गया है। यथा "पुन्त्री उद्भो वक्के"। प्र० कर्मग्र० गा० ४२।

किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें आनुपूर्वी नामकर्म पहला शरीर छोड़नेके

रखता है, जैसे नाथ बैळको उसके गन्तव्यस्थानके अभिमुख रखती है। अतः आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकिनी है।

### 

अव क्रमगः जीवविपाकिनी और भवविपाकिनी प्रकृतियों को कहते हैं— घणघाइ दुगोय जिणा तिसयरितग सुभगदुभगचंउ सासं । जाइतिग जियविवागा आऊ चंडरो भवविवागा ॥ २०॥

अर्थ-वातिकमींकी प्रकृतियां संतालीस, दो गोत्र, दो वेदनीय, तीर्थ-इर, त्रसत्रिक (त्रस, वादर, पर्याप्त) और इनसे इतरित्रक (स्थावर, स्र्व्म, अपर्याप्त), सुभगचतुष्क (सुभग, सुस्वर, आदेय, यद्यःकीर्ति), दुर्भगचतुष्क (दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयगःकीर्ति), उञ्जास और जातित्रिक (पांच जाति, चार गति, दो विहायोगिति), ये अठत्तर प्रकृतियाँ जीवविपाकिनी हैं। चारों आयु भवविगाकिनी हैं।

वाद और नया दारीर घारण करनेसे पहले, अर्थात् विप्रह गतिमें जीवका आकार पूर्वगरीरके सामान बनाये रखता है। और उसका उदय ऋज और वक दोनों गतियों में होता है। आनुपूर्वींके भवविपाकी होनेमें एक गङ्का और उसका समाधान निम्न प्रकार है-

"अणुपुट्यीणं उद्भो किं संकमणेण नित्य संतेवि ।

जह खेत्तहे उभो ताण न तह भन्नाण सिववागो ॥१६६॥" पञ्चसं०। दाङ्का-विग्रहगतिके विना भी संक्रमणके द्वारा धानुपूर्वाका उदय होता है, अतः उसे क्षेत्रविपाकी न मानकर गतिकी तरह जीवविपाकी क्यों नहीं माना जाता ? उत्तर-मंकमणके द्वारा विग्रहगतिके विना भी, आनुपूर्वाका उदय होता है, किन्तु जैसे उमका क्षेत्रकी प्रधानतासे विपाक होता है, वैसा अन्य किसी भी प्रकृतिका नहीं होता।

भावार्थ-इस गाथामें जीवविपाकिनी और भवविपाकिनी प्रकृतियों को वतलाया है। जो प्रकृतियाँ जीवमें ही अपना फल देती हैं, अर्थात् जीवके ज्ञानादिस्वरूपका धात वगैरह करती हैं, वे जीवविपाकिनी कह-लाती हैं। यद्यपि सभी प्रकृतियाँ किसी न किसी रूपसे जीवमें ही अपना फल देती हैं, जैसे, आयुका भवधारणरूप विपाक जीवमें ही होता है, क्योंकि आयु-कर्मका उदय होनेपर जीवको ही भवधारण करना पड़ता है। तथा, क्षेत्रविपा-किनी आनुपूर्वी भी श्रेणिके अनुसार गमनकरने रूप जीवके स्वभावको स्थिर रखती है। तथा, पुद्गलविपाकिपकृतियाँ भी जीवमे ऐसी शक्ति पैदा करती हैं, जिससे वह जीव अमुकप्रकारके ही पुद्गलोंको ग्रहण करता है। तथापि, क्षेत्रविपाकिनी, मवविपाकिनी और पुद्गलविपाकिनी प्रकृतियाँ क्षेत्र वगैरहकी मुख्यतासे अपना फल देती हैं, जब कि जीवविपाकिप्रकृतियाँ क्षेत्र आदिकी अपेक्षाके विना ही जीवमें ही अपना साक्षात् फल देती हैं। जैसे, शानावरणकी प्रकृतियोके उदयसे जीव ही अज्ञानी होता है, गरीर वगैरहमें उनका कोई फल दृष्टिगोचर नहीं होता I इसी तरह दर्शनावरणकी प्रकृतियोके उदयसे जोवके ही दर्शनगुणका घात होता है, सातवेदनीय और असातवेदनीयके उदयसे जीव ही मुखी और दु खी होता है, मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंके उदयसे जीव के ही सम्यक्त्व और चारित्रगुणका घात होता है, पॉच अन्तरायोके उदयसे जीव ही दान वगैरह नहीं दे या ले सकता। अतः उक्त गाथामे गिनाई गईं ७८ प्रकृतियाँ जीवविपाकिनी कही जाती हैं।

चारो आयु भवविपािकमी हैं, क्योंकि परभवकी आयुका वन्ध होजाने पर भी, जवतक जीव वर्तमान भवको त्यागकर अपने योग्य भव प्राप्त नहीं करता तवतक आयुकर्मका उदय नहीं होता, अतः आयुकर्म भवविपाकी है। देाङ्का—आयुकर्मकी तरह गतिनामकर्म भी अपने योग्य भवके प्राप्त होनेपर

१ "आउन्त्र भवविवागा गई न आउस्स परभवे जम्हा । नो सन्त्रहावि उद्श्रो गईण पुण संकमेणित्य ॥१६५॥" पञ्चसं० ।

ही उठयमें आता है, अतः उसे भविताकी क्यों नहीं कहा? उत्तर-आयुकर्म और गतिकर्मके विराक्षमें बहुत अन्तर है। आयुक्षमें तो जिस भवके
योग्य वाधा जाता है नियमसे उसी भवमें अरना फल देता है। जैसे, मनुप्यायुका उठय मनुष्यभवमें ही हो सकता है, इतरभवमें नहीं हो सकता।
अतः किसी भी भवके योग्य आयुक्षमंका वन्य होजानेक पश्चात् जीवको उस
भवमें अवश्य जन्मलेना पड़ता है। किन्तु गतिकर्ममे यह वात नहीं है,
विभिन्न परभवोंके योग्य वंधी हुई गतियोका उस ही भवमे संक्रमण वगैरहके
हारा उठय हो सकता है। जैसे, मोक्षगामी चरमगरीरी जीवके परभवके योग्य
वंधी हुई गतियाँ उसी भवमे क्षय होजाती है। अतः गतिनामकर्म भवका
नियामक नहीं है, इसल्ये वह भवविपाकी नहीं है। इस प्रकार चीटहवाँ
और पन्द्रहवाँ हार समात होता है।

### <del>र्यः++=्रै+</del> १६. पुद्गलविपाकिद्वार

अब सोलहर्वे हारमें पुद्गलविपाकिप्रकृतियोको गिनाते हैं-

नामधुवोदय चउतणु ववायसाहारणियर जोयतिगं। पुग्गलविवागि ....

अर्थ-नामकर्मकी बुवादयप्रकृतियाँ वारहै, ननुचतुष्क ( तीन शैरीर, तीन उपाद्म, ६ संस्थान, ६ संहनन ), उपवात, साधारण, प्रत्येक, उद्योत आदि तीन, अर्थात् उद्योत, आतप और परावात, ये छत्तीस प्रकृतियाँ पुद्गळविपाकिनी हैं।

भावार्थ-इस गायामें पुद्गलवित्राकिनी प्रकृतियोंको गिनाया है ।

१ निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु, ग्रुभ, अग्रुभ, तेजस, कार्मण और वर्णचतुष्क ।

२ तजस और कार्मण गरीर नामकर्मकी श्रुवोदयप्रकृतियोंमें आजाते हैं।

श्रीररूप परिणत हुए पुद्गलपरमाणुओमे ही ये प्रकृतियाँ अपना फल देती हैं, अतः पुद्गलिवपाकिनी हैं। जैसे, निर्माण नामकर्मके उदयसे शरीररूप परिणत हुए पुद्गलपरमाणुओंमे अङ्ग और उपाङ्गका नियमन होता है। स्थिर नामकर्मके उदयसे दांत आदि स्थिर, और अस्थिर नामकर्मके उदय सैं जिह्ना आदि अस्थिर होते हैं। शुभ नामकर्मके उदयसे सिर आदि शुभ, और अशुभनामकर्मके उदयसे पैर आदि अशुभ अवयव बनते हैं। शरीरनामकर्मके उदयसे प्रहीत पुद्गल शरीररूप परिणत होते हैं। अङ्गोपाङ्गके उदयसे शरीरमें अङ्ग और उपाङ्गका विभाग होता है। संस्थानकर्मके उदयसे शरीरका आकार विशेष बनता है। संहननकर्मके उदयसे अस्थियोका बन्धनिवशेष होता है। उपघात, साधारण, प्रत्येक, उद्योत, आतप वगैरह प्रकृतियाँ भी शरीररूप परिणत हुए पुद्गलोमें ही अपना फल देती हैं। अतः ये सब पुद्गलविपाकिनी हैं।

श्राङ्कौ-रित और अरितकर्म भी पुद्गलोकी अपेक्षासे ही अपना फल देते हैं, क्योंकि काटा वगैरहके लगजानेपर अरितका उदय होता है, और फूलमाला, चन्दन वगैरहका स्पर्श होनेपर रितका उदय होता है। अतः इन्हें पुद्गलिवपाकी क्यों नहीं वतलाया ?

उत्तर—काटे वगैरहके न लगनेपर भी, प्रिय और अप्रिय वस्तुके दर्शन, स्मरण वगैरहसे ही रित और अरित कर्मका विगकोदय देखा जाता है। यतः वे दोनो पुद्गलके विना भी उदय में आजाते हैं, अतः पुद्गलविपाकी नहीं हैं। इस प्रकार पुद्गलविगकेष्रकृतिद्वारका निरूपण जानना चाहिये।

१ ''अरहरईणं उद्ओ किन्न भवे पोग्गलाणि संपप्प। अप्पुट्टेहिवि किन्नो एवं कोहाइयाणंपि॥ १६४॥" पञ्चसं०। २गो० कर्मकाण्डमें (गा०४७-४९) भी विपाकिप्रकृतियोंको गिनाया है। दोनों प्रन्थोंमें केवल इतनाही अन्तर है कि कर्मकाण्डमें पुद्गलिपाकिप्रकृतियां ६२ वतलाई है, जब कि कर्मप्रन्थमें उनकी संख्या ३६ है। इस अन्तरका

# १७. प्रकृतिवन्धद्वार

विभिन्न प्रकृतिहारों का वर्णन समाप्त करके, अब बन्धहारों का वर्णन करते हुए मबसे पहले बन्धके भेद बतलाते हैं—

वंधी पयइटिइरसपएसत्ति॥ २१॥

अर्थ-वन्यके चार भेद हैं-प्रकृतिवन्य, स्थिनिवन्य, रसवन्य और

भावार्थ-आत्मा और कर्मपरमाणुअंकि सम्बन्धविशेषको बन्ध कहते हैं। उसके चार मेट हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, रसबन्ध, और प्रदेशबन्ध। रसबन्धका दूसरा नाम अनुभागबन्ध और अनुभववन्ध भी है। दिगम्बर साहित्यमें दूसरा नाम अनुभागबन्ध ही विशेषत्या प्रचित्त है। स्थितिबन्ध, रसबन्ध और प्रदेशबन्धके समुदायको प्रकृतिबन्ध कहते हैं। स्थित्वन्ध, रसबन्ध और प्रदेशबन्धके समुदायको प्रकृतिबन्ध कहते हैं। अर्थात् इस परिमापाके अनुसार प्रकृतिबन्ध कोई स्वतंत्र बन्ध नहीं है, किन्तु शेष तीन बन्धोंके समुदायका ही नाम है। दूसरी परिभापाके अनुसार प्रकृति शब्दका अर्थ न्यभाव है, और उसके अनुसार जुटे जुटे कर्मोंमें ज्ञानादिको चातने का जो स्वभाव उत्पन्न होता है, वह प्रकृतिबन्ध कहताता है। दिगम्बर-साहित्यमें प्रकृतिबन्धकी यह दूसरी परिभापा ही पाई जानी है।

कारण यह है कि कर्मप्रन्यमें बन्यन और सघात प्रकृतियोंको छोड़ दिया है, और वर्णचतुष्कमें वर्ण आदिके भेद नहीं गिने हैं, जो वीस होते हैं। इस प्रकार १०+१६=२६ प्रकृतियोंको क्म करनेसे ६२+२६=३६ प्रकृतियाँ जप रहती है। कर्मप्रकृति (बन्धनकरण, पृ०१२) की उपाध्याय यज्ञोविजयजीकृत टीकामें भी विपाकिप्रकृतियोंका वर्णन किया है। पञ्चसंग्रह, गा० १४१-१४२ में विपाकिप्रकृतियोंको गिनाया है।

१ "ठिईवंघो दलस्स ठिई पण्सवंघो पण्सगहणं जं। वाण रसो अणुभागो तस्ससुदाओ पगहवंघो ॥४३२॥"पञ्चसं०।

जीवके द्वारा ग्रहण किये हुए कर्मपुद्गलों में, अपने स्वभावको न त्या-गकर जीवके साथ रहनेके कालकी मर्यादाके होनेको स्थितित्रन्ध कहते हैं। उन कर्मपुद्गलों में फलदेनेकी न्यूनाधिक शक्तिके होनेको रसवन्ध कहते हैं। और न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्मस्कन्धोका जीवके साथ सम्बन्ध होनेको प्रदेशबन्ध कहते हैं। साराश यह है कि जीवके योग और कषायरूप भावो का निमित्त पाकर जब कार्मणवर्गणाएँ कर्मरूप परिणत होती हैं तो उनमें चार बाते होतीं हैं, एक उनका स्वभाव, दूसरे स्थिति, तीसरे फलदेनेकी शक्ति और चौथे अमुक परिणाममें उनका जीवके साथ सम्बन्ध होना । इन चार वातोको ही चारवन्थ कहते हैं । इनमेंसे स्वभाव अर्थात् प्रकृतिवन्थ और कर्मपरमाणुओंका अमुक संख्यामें जीवके साथ सम्बद्ध होना अर्थात् प्रदेश-बन्ध तो जीवकी योगशक्तिगर निर्भर हैं। तथा रिथति और फलदेनेकी शक्ति जीवके कपायभावोंपर निर्भर है। योगगिक्त तीव्र या मन्द जैसी होगी बन्धको प्राप्त कर्मपुद्गलोंका स्वभाव और परिमाण भी वैसाही तीव्र या मन्द होगा। इसी तरह जीवकी कपाय जैसी तीव्र या मन्द होगी, वन्धको प्राप्त परमाणुओं की स्थित और फलदायक शक्ति भी वैसी ही तीव्र या मन्द होगी। जीवको योगशक्तिको ह्वा, क्रायको चिपकनेवाली गोंद और कर्मपरमाणुओको रजकण की उपमा दी जाती है। जैसे हवाके चलते ही धूलिके कण उड़ उड़कर उन स्थानोपर जमजाते हैं जहाँ कोई चिपकानेवाली वस्तु गोंद वगैरह लगी होती है। उसी तरह जीवकी प्रत्येक शारीरिक, वाचिनक और मानसिकक्रियाके साथ कर्म पुद्गलोंका आत्मामे आश्रव होता है। जीवके संक्लेशपरिणामीको सहा-यता पाकर वे जीवके साथ वंध जाते हैं। वायु तीव्र या मन्द जैसी होती है धूलिभी उसी परिमाणमें उड़ती है, तथा गोंद वगैरह जितनी चिपकाहटवाली होती है धूलि भी उतनी ही स्थिरताके साथ वहा ठहर जाती है। इसीतरह योगगक्ति जितनी तीव्र होती है, आगत कर्मपरमाणुओकी संख्या भी उतनी

१ ''पयडिपएसवंधा जोगेहिं कसायओ इयरे'' ॥२०४॥ पञ्च०सं ।

ही अधिक होती है। तथा कपाय जितनी सीव्र होती है, कर्म रसाणुओं में उतनी ही अधिक स्थित और उतना ही अधिक अनुभागवन्य होता है। इन वन्यों का स्वरूप समझने के लिये मोद कका दृष्टान्त भी दिया जाता है। जैसे वायुनायक वस्तुओं से बना मोदक वायुको शान्त करता है, नित्तनायकवस्तुओं से बना मोदक पित्तकों शान्त करता है और कफनाशकवस्तुओं से बना मोदक पित्तकों शान्त करता है और कफनाशकवस्तुओं से बना मोदक कफका नाय करता है। तथा कोई मोदक दो दिनतक खराव नहीं होता, कोई मोदक एक सताहतक खराव नहीं होता। किसीमें अधिक मीठा होता है, किसीमें कम मीठा होता है। कोई तोलाभर कनकका होता है, कोई लट्टॉकभरका होता है इत्यादि। इसीतरह कर्मों में भी किसीका स्वभाव ज्ञानको आच्छादन करना है। किसीको स्वभाव दर्शनको आच्छादन करना है। किसीको तीस कोटीकोटी सागरकी स्थित है, किसीकी सत्तर कोटीकोटी सागरकी स्थित है। किसीमें कम रस है किसीके अधिक। किसीमें कम कर्म उरमाणु हैं, किसीमें अधिक कर्मपरमाणु हैं। इसप्रकार बन्धों का स्वरूप समझना चाहिये।

उक्त चार बन्बामेसे पहले प्रकृतिबन्धका वर्णन करते हुए, मूलप्रकृति-बन्बके स्थान और उनमें भृयस्कार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य ब-न्योंको बतलाते हैं—

> म्लपयडीण अँद्रसत्तछेगवंधेसु तिन्नि भूगारा । अप्पतरा तिय चउरो अवद्या णै हु अवत्तव्यो ॥२२॥

अर्थ-मूल प्रकृतियोंके आठप्रकृतिक, सातप्रकृतिक, छप्रकृतिक और एकप्रकृतिक, इस प्रकार चार बन्धस्थान होते हैं। तथा उन बन्धस्थानोंमें तीन भृयस्कार, तीन अल्पतर और चार अवस्थित बन्ध होते हैं। किन्तु

१ ''पयहिंहरसपण्सा तं चडहा मोयगस्स दिहंता॥२॥'' प्र० कर्मप्र०। २ अड-स० पु०। ३ न स० पु०।

अवक्तव्यवन्ध नहीं होता है।

भावार्थ—एक जीवके एक समयमें जितने कर्मोंका वन्ध होता है, उनके समूहको एक वन्धस्थान कहते हैं। इस वन्धस्थानका विचार दो प्रकारसे किया जाता है—एक मूल प्रकृतियों में और दूसरे उन मूलप्रकृतियों की उत्तरप्रकृतियों । पहले बतला आये हैं कि मूलकर्म आठ हैं और उनकी वन्धप्रकृतियों एकसौ वीस हैं। इस गाथामें मूलप्रकृतियों के ही वन्धस्थान वतलाये हैं।

साधारणतया प्रत्येक जीवके आयुकर्मके सिवाय शेष सातकर्म प्रतिसमय वंधते हैं। क्योंकि आयुकर्मका वन्ध प्रतिसमय न होकर नियत समयमें ही होता है। जब कोई जीव आयुकर्मका भी वन्ध करता है, तब उसके आठ कर्मोंका वन्ध होता है। दसवें गुणस्थानमें पहुँचनेपर आयु और मोहनीय कर्मके सिवाय शेष छह ही कर्मोंका वन्ध होता है, क्योंकि आयुकर्म सातवें गुणस्थानतक ही बंधता है और मोहनीयकर्म नवे गुणस्थानतक ही बंधता है, आगे नहीं बंधता। दसवें गुणस्थानसे आगे ग्यारहवे, वारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें केवल एक सातवेदनोयकर्मका ही वन्ध होता है, शेप कर्मोंके वन्धका निरोध दसवे गुणस्थानमें ही होजाता है। इस प्रकार मूल-प्रकृतियोंके चार ही वन्धस्थान होते हैं—आठप्रकृतिक, सातप्रकृतिक, छह-प्रकृतिक और एकप्रकृतिक। अर्थात् कोई जीव एक समयमे आठकर्मोंका

#### १ "जा अपमत्तो सत्तद्ववधगा सुहुम छण्हमेगस्स।

उवसंतखीणजोगी सत्तण्हं नियदी-मीस-अनियदी ॥२०९॥" पञ्चसं० अर्थात्-'अप्रमत्त गुणस्थान तक सात अथवा आठ कमोंका वन्ध होता है। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें छह कमोंका वन्ध होता है, और उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगकेवली गुणस्थानमें एक वेदनीय कर्मका ही वन्ध होता है। नियुत्तिकरण, मिश्र और अनियुत्तिकरण गुणस्थानमें आयुके विना सात ही कमोंका वन्ध होता है।' वन्य करता है, कोई एक समयमें सानकर्मीका वन्य करता है, कोई एक समयमें छह कर्मीका वन्य करता है और कोई एक समयमे केवल एक ही कर्मका वन्य करता है। इसके सिवाय कोई भी दशा ऐसी नहीं है, जहां एक साथ दो, या तीन, या चार, अथवा पाँच कर्मीका वन्य हो सकता हो।

इन चार वन्य स्थानीमें तीन भ्यस्कार, तीन अल्पतर और चार अव-रिथत वन्य होते हैं। जब कोई जीव पहले समयमें कम कर्मप्रकृतियोंका वन्य करके दूसरे समयमें उससे अधिक कर्मप्रकृतियोंका वन्य करता है, तो उस वन्यको भ्यस्कार वन्य कहते हैं। मूलप्रकृतियोंमें इस प्रकारके वन्य तीनहीं होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

कोई जीव ग्यारहवे गुणस्थानमें एक सातवेदनीय कर्मका बन्ध करके, वहासे गिरकर दसवें गुणस्थानमें आता है, और वहाँ छह कर्माका वन्ध करता है । यह पहला भ्यस्कार बन्य है । वही जीव दसवे गुणस्थानसे भी च्युत होकर जब नीचेके गुणस्थानोंमे आता है और वहाँ सातकमीका बन्ध करता है, तब दृसरा भ्यस्कार बन्य होता है। वही जीव आयुकर्मका बन्य-काळ आनेपर जब आठकर्मीका बन्य करता है, तब तीसरा सृयस्कारबन्थ होता है। इस प्रकार एकसे छह, छहसे सात और सातसे आठका बन्ध होनेके कारण भूयस्कारवन्य तीनही होते हैं। उक्त चार वन्यस्थानोंमें इन तीन भूय-स्कार वन्थांके सिवाय तीन अन्य भ्यस्कार वन्थ हो सकनेकी संमावना की जा सकती ई-एक, एकको बॉधकर सातकर्मीका वन्य करना, दूसरा एकको बांध कर आठकर्मीका बन्ध करना और तीसरा, छहको बॉधकर आठकर्मीका वन्य करना । इन तीन भ्यस्कारवन्धांमेंसे आदिके दो भृयस्कारवन्य दो तरहसे हो सकते है—एक गिरनेकी अपेक्षासे, दूसरे मरनेकी अपेक्षासे। किन्तु गिरनेकी अपेक्षामे आदिके दो भूयस्कारवन्य इसिलये नहीं हो सकते कि ग्यारहवें गुणस्थानसे जीवका पतन क्रमगः होता है। अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर जीव दसवें गुणस्थानमें आता है और दसवे गुणस्थानसे

नवे गुणस्थानमें आता है । यदि जीव ग्यारहवे गुणस्थानसे गिरकर नवमें गुणस्थानमें या सातवें गुणस्थानमें आसकता तो एकको वॉधकर सातकर्मीका अथवा आठकर्मींका वन्ध करसकता था और इस प्रकार ये दो भूयस्कारवन्ध वन सकते थे । किन्तु यतः पतन क्रमशः होता है अतः ये दो भूयस्कारवन्ध पतनकी अपेक्षारे तो नहीं वन सकते। इसीप्रकार छहको वॉधकर आठकर्मों -का वन्थरूप तीसरा भूयस्कार भी नहीं वन सकता, क्योंकि छहकर्मीका वन्ध दसवें गुणस्थानमें होता है और आठकर्मों का वन्ध सातवें और उससे नीचे के गुणस्थानोमें होता है। यदि जीव दसवें गुणस्थानसे गिरकर एकदम सातवें गुणस्थानमें आ सकता तो वह छहको वॉधकर आठका बन्ध कर सकता था, किन्तु पतन क्रमशः ही होता है। अर्थात् दसवे गुणस्थानसे गिरकर जीव नवमे गुणस्थानमे ही आता है। अतः तीसरा भूयस्कारवन्ध भी नहीं बन सकता। अब रोप रह जाता है आदिके दो भूयस्कारत्रन्धोका मरणकी अपेक्षासे हो सकना ग्यारहवें गुणस्थानमें मरण करके जीव देवगतिमें ही जन्म लेता है, ऐसा नियम है। वहाँ वह सात ही कमों का वन्ध करता है, क्योंकि देवगति में छह मासकी आयु रोष रहनेपर ही आयुका वन्ध होता है। अतः मरणकी अपेक्षासे एकका वन्ध करके आठका वन्ध कर सकना सम्भव नहीं है। इसलिये यह भूयस्कार नहीं हो सकता । किन्तु एकको वाँधकर सातका वन्धरूप भूय-स्कार सम्भव है। किन्तु उसके वारेमें पञ्चमकर्मग्रनथके टवेमें इसप्रकार लिखा है- 'अहीआं कोइ पूछे जे उपशमश्रेणीयें अगीआरमें गुण-ठाणे आयुक्षयें मरण पामीने अनुत्तरविमानें देवता पणे उपजे, ते

१ ''बद्धाऊ पडिवन्नो सेढिगओ वा पसंतमोहो वा।

जइ कुणइ को इ कालं वचाइ तो अणुत्तरसुरेसु ॥१३११॥'' विशे०भा०। अर्थात्-'यदि वद्धायु जीव उपशमश्रेणि चढ़ता है, और वह श्रेणिके मध्यके किसी गुणस्थानमें अथवा ग्यारहवें गुणस्थानमें यदि मरण करता है, तो नियमसे अनुत्तरवासी देवोंमें उत्पन्न होता है।'

प्रथम समये गुणठाणें सात कर्म वांघें, तेने प्रथम समय भ्यस्कार होय, तो ए चोथो भूस्कार केम न कहा। १ तेनो उत्तर कहे छ के जो पण एक वन्ध थी सातकर्म वन्ध करे तो पण वन्ध स्थान नक सातनुं एकज छे, ते भणी जुदो न लेख्यो, वन्यस्थानकनो भेद होय तो जुदो भूयस्कार लेखवाय।"

अर्थात्—"यहाँ कोई पृछता है कि उपरामश्रेणीके ग्यारहवं गुणस्थानमें आयुक्षय होनेपर मरण करके कोई जीव अनुत्तर विमानमें देव होता है। वहाँ वह प्रथम समयमें चौथे गुणस्थानमें सात कर्मीका वन्य करता है, अतः उसके प्रथम समयमें भृयस्कार होता है, तो यह चौथा भृयस्कार क्यों नहीं कहा है इसका उत्तर देते हैं कि जो एकको बॉधकर सातकर्मका बन्ध करता है, तो बन्धस्थान सातका ही रहना है, इसिंखे इसे जुदा नहीं छिखा है। यि वन्धस्थानका भेट होता नो जुटा भृयस्कार छिखा जाता।"

इसका आगय यह है कि उक्त तीन भ्यस्कारों में छहको बॉधकर सात का बन्धस्य एक भ्यस्कार बनला आये हैं। एकको बॉधकर सातका बन्ध-रूप भ्यस्कारमें भी सातका ही बन्धस्यान होता है, अतः उसे पृथक् नहीं गिनाया है। इसप्रकार उपशमश्रेणींसे उत्तरनेपर उक्त तीन ही भ्यस्कार-बन्ध होते हैं।

भ्यस्कारबन्धसे विलकुल उलटा अल्पतर बन्ध होता है। अर्थात् अधिक कर्मीका बन्ध करके कम कर्मीके बन्ध करनेको अल्पतर बन्ध कहते हैं। भृय-स्कारकी तरह अल्पतर बन्ध भी तीन ही होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

आयुक्मके बन्बकालमें आठकमींका बन्धकरके जब जीव सातकमींका बन्ध करता है तो पहला अत्यंतर बन्ध होता है । नवमे गुणस्थानमें सात कर्मींका बन्धकरके दसवें गुणस्थानके प्रथम समयमे जब जीव मोहनीयके बिना शेष छह कर्मींका बन्ध करता है, तब दृसरा अत्यंतर बन्ध होता है। तथा, उसवें गुणस्थानमें छह कर्मींका बन्धकरके ग्यारहवे अथवा बारहवें गुणस्थान- में एक कर्मका वन्ध करनेपर तीसरा अल्पतरवन्ध होता है। यहा पर भी आठका वन्ध करके छह तथा एकका वन्धरूप और सातका बन्ध करके एक का वन्धरूप अल्पतर वन्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अप्रमत्त तथा अनिवृत्ति-करण गुणस्थानसे जीव एकदम ग्यारहवें गुणस्थानमें नहीं जा सकता और न अप्रमत्तसे एकदम दसवें गुणस्थानमें ही जा सकता है। अतः अल्पतरबन्ध भी तीन ही जानने चाहियें।

पहले समयमें जितने कर्मोंका वन्ध किया है, दूसरे समयमें भी उतनेही कर्मोंका वन्ध करनेको अवस्थितवन्ध कहते हैं। अर्थात् आठको बॉधकर आठका, सातको बॉधकर सातका, छहको बॉधकर छहका, और एकको बॉधकर एकका वन्ध करनेको अवस्थितवन्ध कहते हैं। यतः बन्धस्थान चार हैं अतः अवस्थितवन्ध भी चारही होते हैं।

एक भी कर्मको न बॉधकर पुनः कर्मवन्ध करनेको अवक्तव्यवन्ध कृहते हैं। यह बन्ध मूलप्रकृतियोंके बन्धस्थानोंमें नहीं होता, क्योंकि तेरहवें गुणस्थान तक तो वरावर कर्मवन्ध होता है, केवल चौदहवें गुणस्थानमें ही किसी भी कर्मका बन्ध नहीं होता। परन्तु चौदहवें गुणस्थानमें पहुँचनेके बाद जीव लौटकर नीचेके गुणस्थानोंमें नहीं आता। अतः एक भी कर्मका बन्ध न करके पुनः कर्मवन्ध करनेका अवसर ही नहीं आता। इसलिये अवक्तव्य-

१ पञ्चसङ्गहमें लिखा है-

"इगछाइ मूलियाणं बन्धट्टाणा हवंति चत्तारि । भव्वंधगो न वंधइ इइ अब्वत्तो अस्रो नित्य ॥ २२० ॥"

अर्थात्-मूलप्रकृतियोंके एक प्रकृतिक छह प्रकृतिक वगैरह चार वन्धस्थान होते हैं। यहां एक भी मूलप्रकृतिका वन्ध न करके पुनः प्रकृति वन्ध करना सभव नहीं है अतः अवक्तव्यवन्ध नहीं होता है।

कर्मकाण्ड गा० ४५३ में मूल प्रकृतियोंके वन्धस्थान और उनमें भूय-स्कार, जिसे वहाँ भुजाकार कहा है, भादि वन्ध इसी प्रकार वतलाये हैं। वन्य भी नहीं होता ।

अब भृयस्कार आदि बन्धोंका स्वरूप कहते हैं-

# एगाद्हिने भूउँ एगाईऊणगम्मि अप्पतरो । तम्मत्तोऽचिहयऊँ पढमे समए अवत्तव्वो ॥ २३॥

अर्थ-एक दो आदि अधिक प्रकृतियों के बॉधनेपर भ्यस्कारवन्य होता के, जैसे, एकको बॉधकर छहको बॉधना, छहको बॉधकर सातको बॉधना, और सातको बॉधकर आठको बॉधना भ्यस्कार है। तथा, एक दो आदि हीन प्रकृतियों का बन्ध करनेपर अस्पतर बन्ध होता है। जैसे, आठको बॉधकर सातको बॉधना, सातको बॉधकर छहको बॉधना और छहको बॉधकर एकको बॉधना अस्पतरबन्ध कहछाता है। तथा, पहछे समयमें जितने कर्मों- का बन्ध किया हो आगके समयों में उतने ही कर्मों के बन्धकरनेको अविस्तरबन्ध कहते हैं। जैसे आठको बॉधकर आठका, सातको बॉधकर सात का, छहको बॉधकर छहका और एकको बॉधकर एकका बन्ध करना अविस्तरबन्ध है। तथा, किसी भी कर्मका बन्ध न करके पुनः कर्मबन्ध करनेपर पहछे समयमें अवक्तव्यवन्ध होता है।

१ यह गाया कर्मप्रकृतिके सत्तावि० की निम्न गायाका स्मरण कराती है।
"एगादृहिंगे पढमो एगाई कणगमिम विद्को ए।
वित्तयोमेत्तो वहुं वे पढमे समये अवत्तव्यो॥ ५२॥"

इस गायाकी टीकामें उपाध्याय यशोविजयजीने मृलकमोंमें भूयस्कार आदि यन्थोंका विचार किया है।

कर्मकाण्डमें भी इन वन्योंका लक्षण इसीप्रकार है"अप्यं यंवंतो बहुवंधे बहुगाहु अप्यवंधिवि ।
दमयत्थसमे वंधे भुजगारादी कमे होति ॥ ४६९ ॥"
२ मूओ ख. पु । ३-यओ ख. पु ।

भावार्थ-इस गाथामें भ्यस्कार आदि वन्धोंका स्वरूप बतलाया है। उनके सम्बन्धमें इतना विशेष वक्तव्य है कि भ्यस्कार, अल्पतर और अवक्तव्यवन्थ केवल पहले समयमें ही होते हैं और अवस्थितवन्ध द्वितीयादि समयोमें होता है। जैसे,कोई जीव छह कर्मोंका वन्धकरके सातका बन्ध करता है, यह भ्यस्कारवन्ध है। दूसरे समयमें यही भ्यस्कार नहीं होसकता, क्योंकि प्रथम समयमें सातका बन्ध करके यदि दूसरे समयमें आठका वन्ध करता है तो भ्यस्कार बदल जाता है, यदि छहका बन्ध करता है तो अल्पतर होजाता है और यदि सातका बन्ध करता है तो अवस्थितवन्ध होजाता है। साराश यह है कि प्रकृतिसंख्यामें परिवर्तन हुए विना अधिक बॉधकर कम बॉधना, कम बॉधकर अधिक बॉधना और कुछ भी न बॉधकर पुनः बॉधना केवल एकबार ही संभव है, जब कि उतने ही कम बॉधकर पुनः उतने ही कम बॉधना पुनः पुनः संभव है। अतः एक ही अवस्थितवन्ध लगातार कई समय तक हो सकता है, किन्तु शेष तीन बन्धोमें यह बात नहीं है॥

मूलप्रकृतियोंमें भूयस्कार आदि वन्धोंका कथन करके, अब उत्तरप्रकृ-तियोंमें उन्हें बतलाते हैं—

नव छ चड दंसे दुदु तिदु मोहे दु इगवीस सत्तरस। तेरस नव पण चड ति दु इक्को नव अट्ठ दस दुन्नि॥२४॥

अर्थ-दर्शनावरण कर्मके नौ प्रकृतिरूप, छह प्रकृतिरूप और चार प्रकृ-तिरूप, इस प्रकार तीन बन्धस्थान होते हैं। तथा उनमें दो भ्यस्कार, दो

१ पद्मसङ्ग्रहके सप्ततिका नामक अधिकारमें भी दर्शनावरणके तीन वन्ध-स्थान इसी प्रकार बतलाये हैं-

<sup>&</sup>quot;नवछच्चउहा बज्झइ दुगद्वदसमेण दंसणावरणं ॥ १०॥" अर्थात्—दर्शनावरणके तीन वन्धस्थान हैं। उनमेंसे पहले और दूसरे गुणस्थानमें नौप्रकृतिरूप वन्धस्थान पाया जाता है। उनसे आगे आठवें गुण-

अल्पतर, तीन अवस्थित और दो अवक्तव्यवन्य होते हैं। मोहनीयकर्मके वार्ड्स प्रकृतिरूप, इक्कीस प्रकृतिरूप, सतरह प्रकृतिरूप, तेरह प्रकृतिरूप, ना प्रकृतिरूप, पाँच प्रकृतिरूप, चार प्रकृतिरूप, तीन प्रकृतिरूप, दो प्रकृतिरूप और एक प्रकृतिरूप, इसप्रकार दस वन्धस्थान होते हैं। तथा, उनमें नी भूयस्कार, आठ अल्पतर, दस अवस्थित और दो अवक्तव्यवन्य होते हैं।

भावार्थ—उत्तरप्रकृतिवंकि वन्यस्थान और उनमें भ्यस्कार आदि वन्वांका निरूपण करते हुए प्रन्थकारने इस गायाके द्वारा दर्शनावरण और मोहनीयकर्मके वन्यस्थानों और उनमें भ्यस्कार आदि वन्वांको गिनाया है। मृष्टप्रकृतियोंके पाठकर्मके अनुसार पहले ज्ञानावरणकर्मके वन्यस्थानोंमें भ्यस्कार आदि वन्वांको वतलाना चाहिये था। किन्तु ऐसा न करके दर्शनावरण और मोहनीयसे इस प्रकरणके प्रारम्भ करनेका कारण यह है कि भ्यस्कार आदि वन्ध केवल तीनहीं कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंमें होते हैं। उनके नाम दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्म है। शेष पाँच कर्मोंमें उनकी संमावना भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरण और अन्तरायकर्मकी पाँचों प्रकृतियाँ एक साथही वंवती हैं और एक साथही रकती हैं। अतः दोनों कर्मोंका पाँच प्रकृतिस्प एक ही वन्धस्थान होता है। और एक वन्धस्थानके होते हुए भूयस्कार आदि वन्ध कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ऐसी दशामें तो सर्वदा ही अवस्थितवन्य रहता है।

इसीप्रकार वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मकी एक समयमें एक ही प्रकृति वंयती है, अतः इनमें भी भ्यस्कार आदि बन्च नहीं होते। इसीसे गोमष्ट-सार कर्मकाण्डमें उत्तर प्रकृतियोंमें भुजाकार आदि वन्थोंका निरूपण

स्थान तक छइ प्रकृतिरूप वन्धस्थान होता है और उससे आगे दसवें गुण-स्थान तक चार प्रकृतिरूप वन्धस्थान होता है।

करते हुए लिखी है—

"तिण्णि दस अट्ठ ठाणाणि दंसणावरणमोहणामाणं। एत्थेव य भुजगारा सेसेसेयं हवे ठाणं॥ ४५८॥"

अर्थात्-दर्शनावरण, मोह और नामकर्मके क्रमणः तीन, दस और आठ बन्धस्थान होते हैं। और इन्हींमें भुजाकार आदि बन्ध होते हैं। शेष कर्मोंमें केवल एकही बन्धस्थान होता है। अस्तु,

दर्शनावरण और मोहनीयकर्मके बन्धस्थानों मे भूयस्कार आदिबन्ध निम्न-प्रकार होते हैं—

द्रानावरण-इस कर्मकी नौ प्रकृतियाँ है और उनमें तीन बन्ध-स्थान होते हैं। क्योंकि सास्वादन गुणस्थानतक तो सभी प्रकृतियोंका बन्ध होता है। सास्वादन गुणस्थानके अन्तमें स्त्यानिर्धित्रिकके बन्धकी समाप्ति हो जाती है, अतः आगे अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथमभागतक शेष छह ही प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अपूर्वकरणके प्रथमभागके अन्तमे निद्रा और प्रचलाके बन्धका निरोध होजाता है, अतः उससे आगे दसकें गुणस्थानतक शेष चारही प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इस प्रकार दर्शनावरणकर्मके नौ प्रकृतिरूप, छह प्रकृतिरूप और चार प्रकृतिरूप तीन बन्धस्थान होते हैं। उनमें दो भूयस्कार, दो अल्पतर, तीन अवस्थित और दो अवक्तव्यवन्ध होते हैं। जो इस प्रकार हैं—

अपूर्वकरण गुणस्थानके द्वितीयभागसे लेकर दसर्वे गुणस्थानतक किसी

'वंधट्ठाणा तिदसट्ट दंसणावरणमोहनामाणं। सेसाणेगमवट्टियवंधो सन्वत्थ ठाणसमो॥ २२२॥'

अर्थात् -दर्शनावरणके तीन वन्धस्थान हैं, मोहनीयके दस वन्धस्थान हैं नामकर्मके आठ वन्धस्थान हैं, और शेषकर्मीका एक एकही वन्धस्थान है। जितने वन्धस्थान होते हैं, उतनेही अवस्थितवन्ध होते हैं।

१ पञ्चसङ्ग्रहमें भी लिखा है-

एक गुणस्थानमें चार प्रकृतियोका बन्ध करके, जब कोई जीव अपूर्वकरण गुण-स्थानके द्वितीयभागसे नीचे आकर छह प्रकृतियोंका बन्ध करता है तो पहला भृयस्कारबन्ध होता है। वहासे भी गिरकर जब नौ प्रकृतियोका बन्ध करता है, तब दूसरा भृयस्कारबन्ध होता है। इस प्रकार दो भृयस्कारबन्ध जानने चाहियें।

अस्पतरबन्ध उनसे विपरीत होते हैं। अर्थात् नीचेके गुणस्थानामें नौ प्रकृतियोंका बन्धकरके जब कोई जीव तीसरे आदि गुणस्थानामे छह प्रकृतियोंका बन्ध करता है तो पहला अस्पतरबन्ध होता है। और जब छह का बन्धकरके चारका बन्धकरता है तो दूसरा अस्पतरबन्ध होता है। इस प्रकार दो अस्पतर बन्ध होते हैं। तथा, तीन बन्धस्थानोंके तीन ही अब-स्थितबन्ध होते हैं।

ग्यारहवें गुणस्थानमें दर्शनावरणकर्मका विल्कुल वन्य न करके, जब कोई जीव वहासे गिरकर दसकें गुणस्थानमें चारप्रकृतियोका वन्य करता है तो पहला अवक्तव्यवन्य होता है । और जब ग्यारहवे गुणस्थानमें मरण करके अनुत्तरोमें उत्पन्न होता है तो वहाँ प्रथम समयमें दर्शनावरणकी छह प्रकृतियोंका वन्य करसा है। यह दूसरा अवक्तव्यवन्य है। इस प्रकार दर्शनावरणकर्ममें दो भ्यस्कार, दो अव्यतर, तीन अवस्थित और दो अवक्तव्य वन्य होते हैं।

मोहनीयं-इस कर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ अट्टाईस हैं। उनमेंसे सम्यक्-

"दस वीसं एकारस तेत्तीसं मोहवंघठाणाणि।

भुजगारप्पदराणि य अवद्विदाणिवि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥ ' अर्थ-मोहनीयकर्मके दस वन्धस्थानोंमें वीस भुजाकार, ग्यारह अल्पतर,

१ गो० कर्मकाण्डमें मोहनीयकर्मके भुजाकारादि वन्घोंमें कुछ अन्तर है। उसमें वीस भुजाकार, ग्यारह अल्पतर, तेतीस अवस्थित और दो अव-फव्य वन्घ वतलाये हैं, जैसा कि उसकी निम्नगाथासे स्पष्ट है-

तितीस अवस्थित और 'य' से दो अवक्तव्य वन्ध सामान्यसे होते हैं। कर्मप्रन्थ और कर्मकाण्डके इस विवेचनमें अन्तर पड़नेका यह कारण है कि
कर्मग्रन्थमें भूयस्कार आदि बन्धोंका विवेचन केवल गुणस्थानों से उतरने
और चढनेकी अपेक्षासे किया है। किन्तु कर्मकाण्डमें उक्त दृष्टिके साथही
साथ इस वातका भी ध्यान रखा गया है कि ऊपर चढ़ते समय जीव किस
गुणस्थानसे किस किस गुणस्थानमें जा सकता है और नीचे उतरते समय
किस गुणस्थानसे किस किस गुणस्थानमें आ सकता है। इसके सिंवाय मरण
की अपेक्षासे भी भूयस्कार आदि बन्ध गिनाय हैं।

कर्मग्रन्थमें एकसे दो, दोसे तीन, तीनसे चार आदिका बन्ध बतलाकर दस वन्धस्थानोंमें नौ भूयस्कार वन्ध बतलाये हैं । किन्तु कर्मकाण्डमें उनके सिवाय ग्यारह भुजाकार और बतलाय हैं, जो इस प्रकार हैं-मरणकी अपेक्षा से जीव एक को बांघकर सतरहका, दो को बाधकर सतरहका, तीनको बांघ कर सतरहका, चारको बांधकर सतरहका और पांचको बांधकर सतरहका वन्घ करता है, अतः पांच भुजाकार तो मरणकी अपेक्षासे होते हैं। तथा, प्रमत्त नामक छठे गुणस्थानमें नौ प्रकृतियोंका बन्ध करके कोई जीव पांचवे गुणस्थानमें आकर तेरहका बन्ध करता है। कोई जीव चौथे गुणस्थानमें आकर सतरहका वन्ध करता है, कोई जीव दूसरे गुणस्थानमें आकर इक्कोसका बन्ध करता है और कोई जीव पहले गुगस्थानमें आकर बाईसका वन्ध करता है, क्यों कि प्रमत्त गुणस्थानसे च्युत होकर जीव नीचेके सभी गुणस्थानोंमें जा सकता है। अतः नौके चार भुजाकार वन्ध होते है। तथा, इसी प्रकार पाँचवें गुणस्थानमें तेरहका वन्ध करके सतरह, इक्कीस और वाईसका बन्ध कर सकता है, अतः तरहके तीन भुजाकार होते हैं। तथा, सतरह को बांधकर इक्कीस और वाईसका वन्ध कर सकता ह, अतः सतरहके दो भुजाकार होते हैं। इस प्रकार नौके चार, तेरहके तीन और

सतरहके दो भुजाकार वन्य होते हैं। किन्तु कर्मश्रन्थमें प्रत्येक वन्यस्थानका एक एक इस प्रकार तीन ही भुजाकार वतलाये हैं। अतः शेप छह रह जाते हैं। तथा मरणकी अपेक्षासे पाँच भुजाकार ऊपर वतला आये हैं। इस प्रकार कर्मकाण्डमें ५+६=११ भुजाकार अविक वतलाये हैं।

तथा, कर्मग्रन्थमें अल्पतरवन्य आठ वतलाये हैं। किन्तु कर्मकाण्डमें उनकी संख्या ग्यारह वतलाई है, जो इस प्रकार है—कर्मग्रन्थमें वाईस को वॉयकर सतरहका वन्यहप केवल एकही अल्पतर वन्य गिनाया है किन्तु पहले गुणस्थानसे सातवें गुणस्थान तक जीव दूसरे और छठें गुणस्थानके सिवाय शेप सभी गुणस्थानोंमें जा सकता है। अतः वाईसको वांधकर सतरह, तेरह और नौ का वन्य कर सकनेके कारण वाईसप्रकृतिक वन्यस्थानके तीन अल्पतर वन्य होते हैं। तथा, सतरहका वन्य करके तेरह और नौ का वन्य कर सकनेके कारण सतरहके वन्यस्थानके दो अल्पतर वन्य होते हैं। इस प्रकार वाईसके तीन और सतरहके दो अल्पतर वन्योंमें से कर्मग्रन्थमें केवल एक एकही अल्पतर वतलाया है। अतः तीन भेप रह जाते हैं जो कर्मग्रन्थ से कर्मकाण्डमें अधिक हैं।

म्यस्कार, अल्पतर और अवक्तव्यवन्धके द्वितीय समयंम भी यदि उतनी ही प्रकृतियोंका वन्य होता है, जितनी प्रकृतियोंका वन्य पहले समयमें हुआ था, तो उसे अवस्थित वन्ध कहते हैं। अतः कर्मकाण्डमें भुजाकार, अल्पतर और अवक्तव्य वन्वोंकी संख्याके वरावरही अवस्थितवन्धकी सख्या वतलाई है। यदि दूसरे समयमें होनेवाले वन्धके जपरसे भ्यस्कार, अल्पतर, अथवा अवक्तव्य पदोंको अलग करके उनकी वास्तविकता पर दृष्टि दी जाये तो मूल अवस्थितवन्य उतनेही ठहरते हैं, जितने कि वन्धस्थान होते हैं। जैसे, किसी जीवने इक्कीमका वन्ध करके प्रथम समयमें वाईसका वन्ध किया और दूसरे समयमें भी वाईसका ही वन्ध किया। यहां प्रथम समयका वन्ध भूयस्कार

बन्ध है और दूसरे समयका अवस्थित। जिस प्रकार भूयस्कार आदि बन्धों का निरूपण किया जाता है, उसी प्रकार यदि अवस्थितवन्धका भी निरूपण किया जाये तो कहना होगा कि बाईसका बन्ध करके बाईसका वन्ध करना, इक्कीसका बन्ध करके इक्कीसका बन्ध करना, सतरहका बन्ध करके सतरह का बन्ध करना आदि अवस्थित बन्ध है। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि मूल अवस्थित बन्ध उतने ही होते हैं, जितने कि बन्धस्थान होते हैं। इसीसे कर्मग्रन्थमें मोहनीयके अवस्थितबन्ध दसही बतलाये हैं। किन्तु भूयस्कार, अल्पतर और अवक्तव्यवन्धके द्वितीय समयमें प्रायः अवस्थितबन्ध होता है। अतः इन उपपदपूर्वक होनेवाले अवस्थितबन्ध भी उतनेही ठहरते हैं जितने कि उक्त तीनों बन्ध होते हैं। इसीसे कर्मज्ञाण्डमें उक्त तीनों बन्धोंके बराबर ही अवस्थितबन्धका परिमाण बतलाया है। अवक्तव्यवन्ध कर्मग्रन्थके ही समान जानने चाहियें। इस प्रकार ये चारों बन्ध सामान्यसे कहे गये हैं।

कर्मकाण्डमें विशेषरूपसे भी भुजाकार आदिको गिनाया है, जिनकी संख्या निम्न प्रकार है-

"सत्तावीसिहय सयं पणदाल पंचहत्तरिहिय सयं । भुजगारप्पदराणि य अवद्विदाणिवि विसेसेण ॥ ४७१ ॥" अर्थ-विशेपपनेसे अर्थात् भङ्गोंकी अपेक्षासे एक सौ सत्ताईस भुजाकार होते हैं, पैंतालीस अल्पतर होते हैं और एक सौ पचहत्तर अवक्तव्य वन्ध होते हैं।

इन वन्धोंको जानने के लिये पहले भङ्गका जानना आवश्यक है। एक ही वन्धस्थानमें प्रकृतियोंके परिवर्तनसे जो विकल्प होते हैं, उन्हें भङ्ग कहते हैं। जैसे वाईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें तीनों वेदोंमें से एक वेदका और हास्य-रित और शोक-अरितके दो युगलोंमें से एक युगलका वन्ध होता है अतः उसके ३×२=६ भङ्ग होते हैं, अर्थात् वाईस प्रकृतिक वन्धस्थान को कोई जीव हास्य रित और पुरुषवेदके साथ वांघता है, कोई शोक अर्रात और पुरुषवेदके साथ वांघता है। कोई हास्य रित और स्रीवेदके साथ वांघता है, कोई शोक अरित और स्रीवेदके साथ वांघता है, हसी तरह नपुंसकवेदमें भी समझ लेना चाहिये। इस प्रकार वाईस प्रकृतिक वन्धस्थान भिन्न भिन्न जीवोंके छह प्रकारसे होता है। इसी प्रकार इक्कीस प्रकृतिक वन्धस्थानके चार भन्न होते हैं, क्योंकि उसमें एक जीवके एक समयमें दो वेदोंमें से किसी एक वेदका और दो युगलोंमें से किसी एक युगलका वन्ध होता है। सारांश यह है कि अपने जपने वन्धस्थानमें संभवित वेदों को और युगलोंको परस्परमें गुणा करनेसे अपने अपने वन्धस्थानके भन्न होते हैं। जो इस प्रकार हैं—

"छन्वाबीसे चंदु इगवीसे दो दो हवंति छट्टोत्ति । एकेकमदो भंगो वंघट्टाणेसु मोहस्स ॥ ४६७ ॥"

अर्थ-मोहनीयके वन्यस्थानों से वाईसके छह, इक्कीसके चार, इसके आगे प्रमत्तगुणस्थान तक संभवित वन्यस्थानों दे दो, और उसके आगे संभवित वन्यस्थानों एक एक मङ्ग होते हैं। इन भङ्गों अपेक्षासे एकसौ सत्ताईस भुजाकार निम्नप्रकार हैं-

''णभ चडवीसं वारस वीसं चडरहवीस दो दो य । ृथूले पणगादीणं तिय तिय मिच्छादिभुजगारा ॥ ४७२ ॥''

अर्थ-पहले गुणस्थानमें एक भी भुजाकार वन्ध नहीं होता, क्योंकि वार्डस प्रकृतिक वन्धस्थानसे अधिक प्रकृतियोंवाला कोई वन्धस्थान ही नहीं है, जिसके वांधनसे वहां भुजाकार वन्ध संभव हो। दूसरे गुणस्थानमें चौबीस भुजाकार होते हैं, क्योंकि इक्कीसको वांधकर वाइसका वन्ध करने पर इक्कीसके चार महोंको और वाइसके छह महोको परस्परमें गुणा करने पर ४×६=२४ भुजाकार होते हैं। तीसरे में वारह मुजाकार होते हैं, क्योंकि

सत्तरहको बांधकर बाइसका वन्ध करने पर २×६=१२ मङ्ग होते हैं। चौथेमें वीस भुजाकार होते है, क्योंकि सतरहका वन्ध करके इक्कीसका वन्ध होने पर २×४=८ और वाइसका बन्ध होने पर २×६=१२, इस प्रकार १२-८= वीस भन्न होते हैं। पांचवेमें चौबीस भुजाकार होते हैं, क्योंकि तेरहका बन्ध करके सतरहका बन्ध होने पर २×२=४, इक्कीसका बन्ध होने पर २×४=८ और वाइसका बन्ध होने पर २×६=१२, इस प्रकार ४+८+१२=२४ भन्न होते हैं। छठेमें अट्टाईस मुजाकार होते हैं, क्योंकि नौ का बन्ध करके तेरहका बन्ध करने पर २×२=४, सतरहका बन्ध करने पर २×२=४, इक्कीसका बन्ध करने पर २x४=८ और बाइसका बन्ध करने पर २x६=१२, इस प्रकार ४+४+८+१२=२८ मङ्ग होते है। सातवेंमें दो मुजाकार होते हैं, क्योंकि सातवेंमें एक भन्न सहित नौ का बन्ध करके मरण होने पर दो भक्त सहित सतरहका बन्ध होता है। आठवें गुणस्थानमें भी सातवेंकी ही तरह दो भुजाकार होते हैं । नौवे गुणस्थानमें पांच, चार आदि पांच वन्यस्थानोंमें से प्रत्येक के तीन तीन भुजाकार होते हैं, एक एक गिरनेकी अपेक्षासे और दो दो मरनेकी अपेक्षा से। इस प्रकार एकसौ सत्ताईस भुजाकार होते हैं।

पैंतालीस अल्पतर बन्ध निम्नप्रकार हैं—
"अप्पदरा पुण तीसं णभ णभ छहोण्णि दोण्णि णभ एकं।
धूले पणगादीणं एक्केक्कं अंतिमे सुण्णं॥ ४७३॥"

अर्थ-पहले गुणस्थानमें तीस अल्पतर वन्घ होते हैं, क्योंकि वाइसको बांध कर सतरहका बन्ध करने पर ६×२=१२, तेरहका वन्ध करने पर ६×२=१२, स्वीर नी वा वन्ध करने पर ६+१=६, इस प्रकार १२+१२+६=३० भङ्ग होते हैं। दूसरे गुणस्थानमें एक भी अल्पतर नहीं होता, क्योंकि दूसरके वाद पहलाही गुणस्थान होता है और उस स्वस्थामें इक्कीसका बन्ध करके वाइसका वन्ध होजानेसे चारका ही बन्ध होता है। तीसरे भागमें संज्वलन क्रोधके बन्धका अभाव होजानेके कारण तीनहीं प्रकृतियोंका बन्ध होता है। चाँथे भागमें संज्वलनमानका बन्ध न होनेसे दो प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है। पाँचवे भागमें संज्वलन मायाका भी बन्ध न होनेसे केवल एक संज्वलनलोभका ही बन्ध होता है। उसके आगे वादरकपायका अभाव होनेसे उस एक प्रकृति का भी बन्ध नहीं होता है। इस प्रकार मोहनीयकर्मके दस बन्धस्थान जानने चाहियें। इन दस बन्धस्थानोंमें नौ भृयस्कार, आठ अल्पतर, दस अविरियत और दो अवक्तव्य बन्ध होते हैं, जो निम्नप्रकार हैं—

एकको बॉधकर दो का बन्ध करनेपर पहला भृयस्कारबन्ध होता है। दो को बॉधकर तीनका बन्ध करने पर दूसरा भृयस्कार होता है। इसी प्रकार तीनको बॉधकर चारका बन्ध करनेपर तीसरा, चारको बॉधकर पॉचका बन्ध-करनेपर चौथा, पॉचका बन्ध करके नौका बन्ध करनेपर पॉचवां, नौका बन्ध करके तेरहका बन्ध करनेपर छटा, तेरहका बन्ध करके सतरहका बन्ध करने पर सातबाँ, सतरहका बन्ध करके इक्कोसका बन्ध करनेपर आठवाँ, और इक्कीसका बन्ध करके बाईसका बन्ध करनेपर नौवाँ भृयस्कारबन्ध होता है।

आठ अल्पतर बन्ब इस प्रकार हैं—बाईसका बन्धकरके सतरहका बन्ध करनेपर पहला अल्पतर होता है। सतरहका बन्ध करके तेरहका बन्ध करने पर दूसरा अल्पतर होता है। इसीप्रकार तेरहका बन्धकरके नो का बन्ध करनेपर तीसरा, नो का बन्धकरके पाँचका बन्धकरनेपर चौथा, पाँचका बन्ध करके चारका बन्ध करनेपर पाँचवां, चारका बन्धकरके तीनका बन्ध करने पर छठा, तीनका बन्ध करके टोका बन्ध करनेपर सातवाँ और टो का बन्ध-करके एकका बन्ध करनेपर आठवाँ अल्पतरबन्ध होता है। यहाँ बाईसका बन्धकरके इक्षीसका बन्धकप अल्पतरबन्ध नहीं बतलाया है, क्योंकि बाईस का बन्ध पहले गुणस्थानमें होता है और इक्षीसका बन्ध दूसरे गुणस्थानमें, अत. यदि जीय पहले गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमें जासकता तो यह अल्प- तर वन्ध बन सकता था। किन्तु मिध्यादृष्टि सास्वादनसम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता, प्रत्युत उपश्मसम्यग्दृष्टि ही सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त होता है, जैसा कि कर्मप्रकृति (उपश्मक०) और उसकी प्राचीन चूर्णिमें लिखा है—

''छालिगसेसा परं आसाणं कोइ गच्छेजा ॥२३॥"

चूणि-"उवसंमत्तद्वातो पडमाणो छाविलगसेसाए उव-समसंमत्तद्वाते परंति उक्कोसाते, जहन्नेण एकसमयसेसाए उवसमसंमत्तद्वाए सासायणसम्मत्त कोति गच्छेजा, णो सब्वे गच्छेजा।"

अर्थात्—उपरामसम्यक्त्वके कालमें कमसे कम एक समय और अधिक से अधिक छह आवली रोष रहनेपर कोई कोई उपराम सम्यन्दृष्टी सासादन सम्यक्त्वको प्राप्त होता है।

अतः वाईसका वन्ध करके इक्कोसका वन्धरूप अल्पतर वन्ध सम्भव नहीं है, इसलिये अल्पतरवन्ध आठ ही होते हैं। यतः वन्धरूथान दस हैं अतः अवस्थितवन्ध भी दस ही होते हैं।

अवक्तव्यवन्ध निम्नप्रकार हैं— ग्यारहवें गुणस्थानमें मोहनीयकर्मका वन्ध न करके जब कोई जीव वहाँसे च्युत होकर नवमें गुणस्थानमें आता है और वहाँ संज्वलन लोभका बन्ध करता है, तब पहला अवक्तव्यवन्ध होता है। यदि ग्यारहवें गुणस्थानमें आयुका क्षय होजानेके कारण मरणकरके कोई जीव अनुत्तरवासी देवोंमें जन्म लेता है और वहाँ सतरह प्रकृतियोंका बन्ध करता है तो दूसरा अवक्तव्यवन्ध होता है। इस प्रकार मोहनीयकर्ममें नो भूयस्कार, आठ अल्पतर, दस अवस्थित और दो अवक्तव्यवन्ध होते हैं।

अव नामकर्मकी प्रकृतियोंमें भूयस्कार आदि वन्धोका निरूपण करते हैं—

तिपणछअहनवहिया वीसा तीसेगतीस इग नामे । छस्सगअहतिवंधा सेसेसु य टाणिमिकिक्कं ॥ २५ ॥

अर्थ-तेईस प्रकृतिरूप, पचीस प्रकृतिरूप, छन्त्रीस प्रकृतिरूप, अट्ठा-

करता है जो कि भुजाकार वन्य होता है। तीसरे गुणस्थानमें भी कोई अल्पतर नहीं होता क्योंकि तीसरे से पहले गुगस्थानमें आने पर मुजाकार वन्ध होता हैं और चौथेमें जाने पर अवस्थित वन्य होता है; क्योंकि तीसरेमें सतरहका वन्व होता है और चौथेमें भी सतरहका वन्ध होता है। चौथेमें छह अल्पतर होते हें क्योंकि सतरहका वन्थ करके तेरहका वन्य करन पर २×२=४ और नी का वन्य करने पर २×१=२, इसप्रकार ४+२=६ अल्पतर होते हैं। पांचवे गुणस्थानमें तेरहका बन्ध करके सातवेंमें जाने पर नौका बन्ब करता है अतः वहां २×१=२ अल्पतर होते हैं। छठेमें भी दो अल्पतर होते हैं क्यों कि छठेसे नीचेके गुणस्थानोंमें आने पर तो भुजाकार वन्वही होता है किन्तु जपर सातवें में जाने पर दो अल्पतर वन्य होते है। यद्यपि छठे *छीर सातवें* गुणस्यानमें नौ नौ प्रकृतियोंका ही वन्य होता है किन्तु छठेके नौ प्रकृतिक स्थानके दो भन्न होते हें क्योंकि वहां दोनों युगलका वन्य संभव है और सातवेंके नौ प्रकृतिक वन्वस्थानका एकही मङ्ग होता है, क्योंकि वहां एकही युगलका वन्य होता है, अतः प्रकृतियोंकी संख्या वरावर होने पर भी भन्नों की हीनाधिकताके कारण २×१=२ अल्पतर वन्घ माने गये हैं । सातवें गुण-स्थानमें एक भी अल्पतर नहीं होता, क्योंकि जब जीव सातवेंसे आठवें गुण-स्थानमें जाता है तो वहां भी नौ ही प्रकृतियोंका वन्घ करता है, कम का नहीं करता । आठवेंमें नी का वन्य करके नवमें गुणस्थानमें पांचका वन्ध करने पर १×१=१ ही अल्पतर होता है । नीवें गुणस्थानमें पांचका वन्त करके चारका वन्य करने पर एक, चारका वन्ध करके तीनका वन्ध करने पर एक, तीनका बन्ध करके दो का बन्ध करने पर एक और दो का वन्य करके एकका वन्य करने पर एक, इस प्रकार चार अल्पतर होते है। इस प्रकार पैतालीस अल्पतर जानने चाहियें।

अवक्तव्य वन्य निम्न प्रकार हैं-

मिथ्याल और सम्यक्त्वमोहनीयका तो वन्ध ही नही होता । तीन वेदोंमें से एक समयमे एकही वेदका वन्ध होता है । हास्य-रित और शोक-अरितमें से भी एक समयमें एकही युगलका वन्ध होता है। अतः छह प्रकृतियोको कम कर देने पर शेष वाईस प्रकृतियाँ ही एक समयमें वन्धको प्राप्त होती हैं। वे प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—मिथ्यात्व, सोलह कपाय, एकवेद, एक युगल, भय और जुगुप्सा । इस वाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थानका वन्ध केवल पहले ही गुणस्थानमें होता है । दूसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्वके सिवाय शेष इक्कीस ही प्रकृतियोका वन्ध होता है। तीसरे और चौथे गुणस्थानमे अनन्तानु-बन्धी क्रोध,मान, माया और लोभके सिवाय शेष सतरह ही प्रकृतियोका बन्ध होता है। पॉचर्वे गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण कषायका वन्ध न हो सकने के कारण शेष तेरह ही प्रकृतियोंका वन्ध होता है। छठे, सातवे और आठवें गुणस्थानमें प्रत्याख्यानावरणकषायका वन्ध न होनेके कारण, रोष नौ प्रकृ-तियोंका ही वन्ध होता है। आठवें गुणस्थानके अन्तमें हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी वन्धव्युच्छिति होजानेके कारण नवें गुणस्थानके प्रथमभागमे पॉच ही प्रकृतियोंका वन्ध होता है। दूसरे भागमे वेदके वन्धका अभाव

दो चेव होंति एत्यवि तिण्णेव अवद्विदा भंगा ॥ ४७४ ॥''

अर्थ-भन्नोंकी अपेश्वासे, दसवें गुणस्थानसे उतरने पर एक अवक्तव्य वन्ध होता है। अर्थात् दसवें गुणस्थानमें भोहनीयका बन्ध न करके नवम गुणस्थानमें जब एक प्रकृतिका बन्ध करता है तब एक अल्पतर होता है, और दसवेंमें मरण करके देवगतिमें जन्म लेकर जब सतरहका बन्ध करता है, तब दो अवक्तव्य बन्ध होते हैं। इस प्रकार तीन अवक्तव्य बन्ध जानने चाहियें। तथा, १२७ मुजाकार, ४५ अल्पतर और तीन अवक्तव्य बन्ध मिलकर एकसी पचहत्तर अवस्थित बन्ध होते हैं। इस प्रकार विशेषहप से मुजाकारादि बन्ध होते हैं।

<sup>&#</sup>x27;'भेदेण अवत्तव्या ओदरमाणाम्मि एक्कयं भरणे ।

होजानेसे चारका ही वन्ध होता है। तीसरे भागमें संज्वलन क्रोधके वन्धका अभाव होजानेके कारण तीनहीं प्रकृतियोंका वन्ध होता है। चौये भागमें संज्वलनमानका वन्ध न होनेसे दो प्रकृतियोंका ही वन्ध होता है। पॉचवे भागमें संज्वलन मायाका भी वन्ध न होनेसे केवल एक संज्वलनलोभका ही वन्ध होता है। उसके आगे वादरकपायका अभाव होनेसे उस एक प्रकृति का भी वन्ध नहीं होता है। इस प्रकार मोहनीयकर्मके दस वन्धस्थान जानने चाहियें। इन दस वन्धस्थानोंमें नौ भृयस्कार, आठ अल्पतर, दस अविस्थित और दो अवक्तव्य वन्ध होते हैं, जो निम्नप्रकार हैं—

एकको वॉधकर दो का बन्ध करनेपर पहला भ्यस्कारबन्ध होता है। दो को वॉधकर तीनका बन्ध करने पर दूसरा भ्यस्कार होता है। इसी प्रकार तीनको वॉधकर चारका बन्ध करनेपर तीसरा, चारको वॉधकर पॉचका बन्ध-करनेपर चौथा, पॉचका बन्ध करके नौका बन्ध करनेपर पॉचवा, नौका बन्ध करके तेरहका बन्ध करनेपर छठा, तेरहका बन्ध करके सतरहका बन्ध करने पर सातवॉ, सतरहका बन्ध करके इक्कोसका बन्ध करनेपर आठवॉ, और इक्कीसका बन्ध करके बाईसका बन्ध करनेपर नौवॉ भृयस्कारबन्ध होता है।

आठ अल्पतर बन्ध इस प्रकार हैं—बाईसका बन्धकरके सतरहका बन्ध करनेपर पहला अल्पतर होता है। सतरहका बन्ध करके तेरहका बन्ध करने पर दूसरा अल्पतर होता है। इसीप्रकार तेरहका बन्धकरके नो का बन्ध करनेपर तीसरा, नो का बन्ध करके पाँचका बन्ध करनेपर चौथा, पाँचका बन्ध करके चारका बन्ध करनेपर पाँचवां, चारका बन्धकरके तीनका बन्ध करने पर छठा, तीनका बन्ध करनेपर याठवाँ अल्पतरबन्ध होता है। यहाँ बाईसका बन्ध करके एकका बन्ध करनेपर आठवाँ अल्पतरबन्ध होता है। यहाँ बाईसका बन्ध करके इक्कीसका बन्धकप अल्पतरबन्ध नहीं बतलाया है, क्योंकि बाईस का बन्ध पहले गुणस्थानमें होता है और इक्कीसका बन्ध दूसरे गुणस्थानमें, अत. यदि जीव पहले गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमें जासकता तो यह अल्प- तर वन्ध बन सकता था। किन्तु मिथ्यादृष्टि सास्वादनसम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता, प्रत्युत उपरामसम्यग्दृष्टि ही सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त होता है, जैसा कि कर्मप्रकृति (उपराम क०) और उसकी प्राचीन चूर्णिमें लिखा है—

'छालिगसेसा परं आसाणं कोइ गच्छेजा ॥२३॥"

चूर्णि-"उवसंमत्तद्धातो पडमाणो छावलिगसेसाए उव-समसंमत्तद्धाते परंति उक्कोसाते, जहन्नेण एकसमयसेसाए उवसमसंमत्तद्धाए सासायणसम्मत्तं कोति गच्छेजा, णो सब्वे गच्छेजा।"

अर्थात्—उपश्चमसम्यक्त्वके कालमें कमसे कम एक समय और अधिक से अधिक छह आवली शेष रहनेपर कोई कोई उपशम सम्यग्दृष्टी सासादन सम्यक्त्वको प्राप्त होता है।

अत' बाईसका बन्ध करके इक्कोसका बन्धरूप अत्पतर बन्ध सम्भव नहीं है, इसिछये अत्पतरबन्ध आठ ही होते हैं। यतः बन्धस्थान दस हैं अतः अवस्थितबन्ध भी दस ही होते हैं।

अवक्तव्यवन्य निम्नप्रकार हैं— ग्यारहवे गुणस्यानमें मोहनीयकर्मका वन्ध न करके जब कोई जीव वहाँसे च्युत होकर नवमें गुणस्थानमें आता है और वहाँ संज्वलन लोभका बन्ध करता है, तब पहला अवक्तव्यवन्ध होता है। यदि ग्यारहवें गुणस्थानमें आयुका क्षय होजानेके कारण मरणकरके कोई जीव अनुचरवासी देवोंमें जन्म लेता है और वहाँ सतरह प्रकृतियोका वन्ध करता है तो दूसरा अवक्तव्यवन्ध होता है। इस प्रकार मोहनीयकर्ममें नी भूयस्कार, आठ अल्पतर, दस अवस्थित और दो अवक्तव्यवन्ध होते हैं।

अब नामकर्मकी प्रकृतियोंमें भ्यस्कार आदि वन्धोंका निरूपण करते हैं-

तिपण्छअहनवहिया वीसा तीसेगतीस इग नामे । छस्सगअहतिवंधा सेसेसु य टाणीमिकिक्कं ॥ २५ ॥

अर्थ-तेईस प्रकृतिरूप, पचीस प्रकृतिरूप, छव्वीस प्रकृतिरूप, अट्ठा-

ईस प्रकृतिरूप, उनतीस प्रकृतिरूप, तीस प्रकृतिरूप, इकतीस प्रकृतिरूप और एक प्रकृतिरूप, इसप्रकार नामकर्मके आठ वन्यस्थान होते हैं। और उनमें छह भूयस्कारवन्य, सात अल्पतरवन्य, आठ अवस्थित वन्य और तीन अवक्तव्यवन्य होते हैं। दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके सिवाय शेष पाँच कर्मीमें एक एकही वन्यस्थान होता है।

भावार्थ-इस गाथामे नामकर्मके वन्वस्थानोंको गिनाकर उनमें भ्यस्कार आदि वन्योकी संख्या वतलाई है। जिसका खुलासा निम्नप्रकार है—

नामकर्मकी समस्त बन्धप्रकृतियाँ ६७ हैं, किन्तु उनमेंसे एक समयमे एक जीयके तेईस. पञ्चीस आदि प्रकृतियाँ ही बन्धको प्राप्त होती हैं, अतः नामकर्मके बन्धस्थान आठ ही होते हैं। अवतक जिन कर्मोंके बन्धस्थान बतला आये हैं, वे कर्म जीवविषाकी हैं—जीवके आत्मिकगुणों पर ही उनका असर पड़ता है। किन्तु नामकर्मका बहुमाग पुद्गलविषाकी है, उसका अधिकतर उपयोग जीवोंकी गारीरिक रचनाम ही होता है, अतः भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षासे एकही बन्धस्थानकी अवान्तर प्रकृतियोंमें अन्तर पड़ जाता है।

वर्णचतुष्क, तैनस, कार्मण, अगुरुल्य, निर्माण और उपवात, नाम-कर्मकी ये ना प्रकृतियां श्रुववन्धिनी हैं, चारा गतिके सभी जीवांके आठवें गुणस्थानतक इनका वन्य अवश्य होता है। इन प्रकृतियोंके साथ तिर्यग्ग-ति, तिर्यगानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुंडक संस्थान, स्थावर, बादर और स्क्ष्ममेंसे एक तथा प्रत्येक और साधारणमेसे एक, अपर्यात अस्थिर, अग्रुम, दुर्मग, अनादेय, और अयगः कीर्ति, इन चौदह प्रकृतियां के मिलानेसे तेईस प्रकृतिक वन्धस्थान होता है। यह स्थान एकेन्द्रिय अ-पर्यात सहित वंचता है, अर्थात् इस स्थानका वन्यक जीव मरकर एकेन्द्रिय अपर्यात कायमें ही जन्म लेता है। इन तेईस प्रकृतियों से अपर्यात प्रकृतिकों कमकरके, पर्यात, उद्यास, और पराचात प्रकृतियों में मिलाने से एकेन्द्रियपर्यात सहिन पचीसका स्थान होता है। उनमेंसे स्थावर, पर्याप्त, एकेन्द्रियजाति, उछ्वास और पराघातको घटाकर, त्रस,अपर्याप्त, द्वी-निद्रयजाति, सेवार्तसंहनन और औदारिक अङ्गोपाङ्गके मिलानेसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीसका बन्धस्थान होता है। उसमें द्वीन्द्रिय जातिके स्थान-में त्रीन्द्रिय जातिके मिलानेसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान होता है। इसीप्रकार त्रीन्द्रियजातिके स्थानमें चतुरिन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय-जातिके स्थानमें पञ्चेन्द्रिय जातिके मिलानेसे चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान होता है। तथा इसमें तिर्यञ्चगतिके स्थानमें मनुष्यगतिके मिलानेसे मनुष्य अपर्याप्तयुत पच्चीसका स्थान होता है। इस प्रकार पच्चीसप्रकृतिक बन्धस्थान छह प्रकारका होता है और उसके बाधने-वाले जीव एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें और द्वीन्द्रियको आदि लेकर सभी अपर्याप्तक तिर्यञ्च और मनुष्योंमे जन्म ले सकते हैं।

्मनुष्यगितसिहत पचीसप्रकृतिक वन्धस्यानमें से त्रस, अपर्याप्त, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रियजाति, सेवार्तसंहनन, और औदारिकअङ्गोपाङ्गको घटाकर, स्थावर, पर्याप्त, तिर्यगाति, एकेन्द्रियजाति, उछ्घास, पराघात, और आतप तथा उद्योतमें से किसी एकके मिलानेसे एकेन्द्रियपर्याप्तयुत छव्त्रीस का स्थान होता है। इस स्थानका वन्धक जीव एकेन्द्रियपर्याप्तक कायमें जन्म लेता है।

नौ ध्रुववन्धिनी, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमें से एक, ग्रुम और अग्रुममें से एक, मुमग, आदेय, यशःकीर्ति और अयशः-कीर्तिमें से एक, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियगरीर, पहला संस्थान, देवानुपूर्वी, वैक्रियअङ्गोपाङ्ग, मुस्वर, प्रशस्त विहायोगति, उछ्वास और पराघात, इन प्रकृतिरूप देवगति सहित अट्ठाईसका बन्धस्थान होता है। इस स्थानका बन्धक मरकर देव होता है। तथा, नौ ध्रुववन्धिनी, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर, अग्रुम, दुर्मग, अनादेय, अयशःकीर्ति, नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियशरीर, हुंडक संस्थान, नरकानुपूर्वी,

वैक्रियअङ्गोपाङ्ग, दुःस्वर, अप्रशस्तविहायोगति, उछ्वास, और पराघात, इन प्रकृतिरूप नरकगतियोग्य अट्टाईसका वन्धस्थान होता है ।

नौ ध्रुववन्धिनी, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर या अस्थिर, ग्रुम अथवा अग्रुभ, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति अथवा अयशःकीर्ति, तिर्यश्च-गति, द्वीन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुंडकसंस्थान, तिर्थगानुपूर्वी, सेवार्त-संहनन, औदारिक अङ्गोपाङ्ग, दुःस्वर, अप्रशस्त विहायोगति, उछ्वास, परा-घात, इन प्रकृतिरूप द्वीन्द्रियपर्याप्तयुत उनतीसका वन्धस्थान होता है। इसमें द्वीन्द्रियके स्थानमे त्रीन्द्रियजातिके मिलानेसे त्रीन्द्रियपर्याप्तयुत उन-तीसका स्थान होता है। त्रीन्द्रियजातिके स्थानमें चतुरिन्द्रियजातिके मिलाने से चतुरिन्द्रियजातियुत उनतीसका बन्धस्थान होता है। चतुरिन्द्रियजाति-के स्थानमें पञ्चेन्द्रियजातिके मिलानेसे, पञ्चेन्द्रिययुत उनतीसका बन्धस्थान होता है। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि सुभग और दुर्भग, आदेय और अनादेय, सुस्वर और दुस्वर, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति, इन युग-लोंमेंसे एक एक प्रकृति बंधती है। तथा, छह संस्थानो और छह संहननोमें से किसी भी एक संस्थान और एक संहननका वन्य होता है। इसमें तिर्य-ग्गति और तिर्यगानुपूर्वीको घटाकर मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वीके मिलाने से पर्याप्तमनुष्यसहित उनतीसका वन्धस्थान होता है । नौ ध्रुववन्धिनी, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर या अस्थिर, ग्रुभ या अग्रुभ, सुभग, आ-देय, यद्याःकीर्ति या अयद्याःकीर्ति, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियद्यरीर, प्रथम संस्थान, देवानुपूर्वी, वैक्रिय अङ्गोपाङ्ग, सुस्वर, प्रशस्तविहायोगति, उद्यास, पराघात, तीर्थद्भर, इन प्रकृतिरूप देवगति और तीर्थद्भर सहित उनतीसका वन्धस्थान होता है। इसप्रकार उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थान छह होते हैं, इन स्थानाका बन्धक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चांमे तथा मनुष्यगति और देवगतिमे जन्म लेता है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तयुत उनतीसके

चार बन्धस्थानों उद्योत प्रकृतिके मिलानेसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तयुत तीसके चार बन्धस्थान होते हैं। पर्याप्त मनुष्य-सहित उनतीसके बन्धस्थानमें तीर्थक्कर प्रकृतिके मिलानेसे मनुष्यगति सहित तीसका बन्धस्थान होता है। देवगति सहित उनतीसके बन्धस्थानमें से तीर्थक्कर प्रकृतिको धटाकर आहारकदिकके मिलानेसे देवगतियुत तीसका बन्धस्थान होता है। इसप्रकार तीसप्रकृतिक बन्धस्थान भी छह होते हैं। देवगतिसहित उनतीसके बन्धस्थानमें आहारकदिकके मिलानेसे देवगति-सहित इक्तीसका बन्धस्थान होता है। एकप्रकृतिक बन्धस्थानमें केवल एक यशःकीर्ति का ही बन्ध होता है।

भूयस्कारादिबन्ध—इन बन्धस्थानोमें छह भूयस्कार, सात अल्पतर, आठ अवस्थित और तीन अवक्तव्य बन्ध होते हैं। तेईसका बन्ध करके पन्नीस का बन्ध करना, पन्नीसका बन्ध करके छब्बीसका बन्ध करना, छब्बीसका बन्ध करने अट्ठाईसका बन्ध करना, अट्ठाईसका बन्ध करने उनतीसका बन्ध करना, उनतीसका बन्ध करना, अत्वारकद्विक सहित तीस का बन्ध करके इकतीसका बन्ध करना, इसप्रकार छह भूयस्कार बन्ध होते हैं। नवें गुणस्थानमें एक यशःकीर्तिका बन्ध करके, वहासे च्युत होकर, आठवें गुणस्थानमें एक यशःकीर्तिका बन्ध करके, वहासे च्युत होकर, आठवें गुणस्थानमें जब कोई जीव तीस अथवा इकतीसका बन्ध करता है, तो वह पृथक् भूयस्कार नहीं गिना जाता, क्योंकि उसमें भी तीस अथवा इकतीसका ही बन्ध करता है और यही बन्ध पांचवे और छठे भूयस्कारवन्धोमें भी होता है अतः ईसे पृथक नहो गिना है। इसप्रकार भूयस्कारवन्ध छह होते हैं।

<sup>9</sup> कर्मप्रकृतिके सत्त्वाधिकार की गाया ५२ की टीकामें उपाच्याय यशो-विजयजीने कर्मोंके बन्धस्थानों तथा उनमें भूयस्कारादिबन्धों का वर्णन किया है। नामकर्म के वन्धस्थानोंमें छह भूयस्कारबन्धों को वतलाकर, सातवें भूयस्कारके सम्बन्धमें उन्होंने एक मतका उल्लेख करके, उसका समाधान करते हुए जो चर्चा की है उसका सारांश निम्नप्रकार है—

अब अल्पतर वन्ध वतलाते हैं ।

अपूर्वकरणं गुणस्थानमें देवगतिके योग्य २८, २९, ३० अथवा ३१ का वन्ध करके एकप्रकृतिक वन्धस्थानका वन्ध करनेपर पहला अल्पतर होता है। आहारकदिक और तीर्थद्धरसहित इकतीसका वन्ध करके जो जीव देवलोक में उत्पन्न होता है, वह प्रथम समयमे ही मनुष्यगतियुत तीस प्रकृतियो-का वन्ध करता है। यह दूसरा अल्पतरवन्ध है। वही जीव स्वर्गसे च्युत होकर, मनुष्यगतिमें जन्म लेकर जब देवगतिके योग्य तीर्थद्धरसिहत उनतीस प्रकृतियोंका वन्ध करता है, तब तीसरा अल्पतरवन्ध होता है। जब कोई

शङ्का-एक प्रकृतिका बन्ध करके इकतीसका बन्ध करनेपर सातवा भूयस्कारबन्ध भी होता है। शास्त्रान्तरमें भी सात भूयस्कार बतलाये हैं। जसा कि शतकचूर्णिमें लिखा है-"एकाओ वि एक्कतीसं जाइ ति भुओ-गारा सत्त।" अर्थात् एकको बांधकर इकतीसका बन्ध करता है, अतः सात भूयस्कार होते हैं।

उत्तर—यह ठीक नहीं है; क्योंकि अट्टाईस आदि वन्धस्थानोंके भूय-स्कारोंको वतलाते हुए इकतीसके वन्धस्य भूयस्कारका पहले ही प्रहण कर लिया है। अतः एक की अपक्षांसे उसे पृथक् नहीं गिना जा सकता। यहाँ भिन्न भिन्न वन्धस्थानोंकी अपेक्षांसे भूयस्कारके भेदोंकी विवक्षा नहीं की है, ऐसा होनेपर वहुतसे भूयस्कार हो जायेंगे। जैसे, कभी अट्टाईसका वन्ध करके इकतीसका वन्ध करता है, कभी उनतीसका वन्ध करके इकतीसका वन्ध करता हैं और कभी एकका वन्य करके इकतीसका वन्ध करता है। तथा कभी तेईसका वन्ध करके अट्टाईसका वन्ध करता है और कभी पचीसका वन्ध करके अट्टाईसका वन्ध करता है। इस प्रकार सातसे भी अधिक वहुत से भूयस्कार हो सकते हैं। किन्तु यहाँ यह इप्ट नहीं है। अतः भिन्न २ वन्ध-स्थानोंकी अपेक्षांसे भूयस्कारके भेद नहीं वतलाये हैं। तिर्यञ्च या मनुष्य तिर्थगितिके योग्य पूर्वोक्त उनतीस प्रकृतियोका बन्ध करके, विद्युद्ध परिणामोंके कारण देवगतिके योग्य अट्ठाईसका बन्ध करता है, तब चौथा अल्पतस्वन्य होता है। अट्ठाईसप्रकृतिक बन्धस्थानका बन्ध करके, संक्लेश परिणामोंके कारण जब कोई जीव एकेन्द्रियके योग्य छन्त्रीस प्रकृतियों-का बन्ध करता है, तब पाचवाँ अल्पतरबन्ध होता है। छन्त्रीसका बन्ध करके पच्चीसका बन्ध करने पर छठा अल्पतरबन्ध होता है। तथा, पच्चीसका बन्ध करके तेईसका बन्ध करने पर सातवाँ अल्पतरबन्ध होता है। इसप्रकार सात अल्पतरबन्ध होते हैं। तथा, आठ बन्धस्थानोंकी अपेक्षासे आठही अव-रिथतवन्ध होते हैं।

ग्यारहर्षे गुणस्थानमें नामकर्मकी एक भी प्रकृतिको न बाधकर, वहाँ से च्युत होकर, जब कोई जीव एक प्रकृतिका बन्ध करता है तो पहला अवक्तव्य बन्ध होता है। तथा, ग्यारहवें गुणस्थानमें मरण करके कोई जीव अनुचरों में जन्म लेकर यदि मनुष्यगतिके योग्य तीसका बन्ध करता है तो दूसरा अवक्तव्यवन्ध होता है। और यदि मनुष्यगतिके योग्य उनतीसका धन्ध करता है तो तीसरा अवक्तव्यवन्ध होता है। इसप्रकार तीन अवक्तव्यवन्ध होते हैं।

इसप्रकार उक्त गाथाके तीन चरणोंके द्वारा नामकर्मके वन्धस्थानों

१ कर्मकाण्डमें गा० ५६५से ५८२ तक नामकर्मके भूयस्कार आदि वन्धोंकी विस्तारसे चर्चाकी है। उसमें गुणस्थानोंकी अपेक्षासे भूयस्कार आदि वन्ध बतलाये हैं। और जितने प्रकृतिक स्थानको बांधकर जितने प्रकृतिक स्थानोंका वन्ध संभव है, तथा उन उन स्थानोंके जितने सङ्ग हो सकते हैं, उन सवकी अपेक्षासे भूयस्कार आदिको वतलाया है, जैसा कि मोहनीय कमेमें वतला आये हैं। किन्तु उसमें दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके सिवाय शेष पाँच कमींमें अवस्थित और अवक्तव्यवन्धोंको नहीं वतलाया है।

और उनमें भूयस्कार आदि वन्धोंका निर्देश करके शेपकर्मीके वन्धस्थानोंको वतलाते हुए ग्रन्थकारने लिखा है कि दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके सिवाय शेष पाँच कर्मीमे एक एकही बन्धस्थान होता है। क्योंकि ज्ञाना-वरण और अन्तरायकी पाँचों प्रकृतियां एक साथ ही बंधती हैं और एक साय ही रुकती हैं। तया, वेदनीयकर्म, आयुकर्म और गोत्रकर्मकी उत्तर-प्रकृतियोमें से भी एक समयमें एक एक प्रकृतिका ही वन्य होता है। इसीसे इन कर्मीमें भूयस्कार आदि वन्ध नहीं होते हैं, क्योंकि जहां एकही प्रकृतिका वन्य होता है, वहाँ थोड़ी प्रकृतियोको वॉधकर अधिकको वॉधना अथवा अधिकको वॉधकर कमका वॉधना कैसे संभव हो सकता है? किन्तु वेदनीयके सिवाय शेप चारकर्मीमें अवक्तंव्यवन्य और अवस्थितवन्य होते हैं। क्योंकि, ग्यारहर्वे गुणस्थानमें ज्ञानावरण, अन्तराय और गोत्र कर्मका वन्य न करके जब कोई जीव वहाँसे च्युत होता है और नीचेके गुणस्थानमें आकर पुनः उन कर्मोका वन्ध करता है, तव प्रथम समयमें अवक्तव्यवन्ध होता है और द्वितीय आदि समयोंमें अवस्थितवन्ध होता है। तथा त्रिमाग में नव आयुकर्मका बन्ध होता है, तव प्रथमसमयमें अवक्तव्यवन्य होता है और द्वितीय आदि समयों में अवस्थित वन्ध होता है। किन्तु वेदनीयकर्ममें केवल अवस्थित ही बन्ध होता है, अवक्तव्यवन्ध नहीं होता, क्योंकि वेदनीय कर्मका अवन्ध अयोगकेवली गुणस्थानमें होता है, किन्तु वहासे गिरकर जीव नीचे नहीं आता, अतः उसका पुनः वन्ध नहीं होता ।

#### १८. स्थितिबन्घद्वार

प्रकृतिबैन्धका वर्णन करके अब स्थितिबन्धका वर्णन करते हैं। सबसे प्रथम मूलकर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं—

# वीसयरकोडिकोडी नामे गोए य सत्तरी मोहे। तीसैयर चउसु उदही निरयसुराउंमि तित्तीसा ॥२६॥

अर्थ — नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्टस्थिति बीस कोटिकोटि सागरप्रमाण है। मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटिकोटि सागरप्रमाण है। ज्ञाना-वरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायकर्मकी उत्कृष्टस्थिति तीस कोटिकोटि सागरप्रमाण है। नरकायु और देवायुकी उत्कृष्टस्थिति तेतीस सागरप्रमाण है।

भावार्थ-इस गाथासे बन्धके दूसरे मेद स्थितिबन्धका कथन प्रारम्में होता है। बन्ध होजाने पर जो कर्म जितने समय तक आत्माके साथ ठहरा रहता है, वह उसका स्थितिकाल कहलाता है। बंधनेवाले कर्मों में इस स्थितिकालकी मर्यादाके पड़नेको ही स्थितिबन्ध कहते हैं। स्थिति दो प्रकारकी होती है—एक उत्कृष्टस्थिति और दूसरी जधन्यस्थिति। इस गाथामें मूल-प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थिति बतलाई है। यह स्थिति इतनी अधिक है कि संख्या-प्रमाणके द्वारा उसका बतलाना अश्वक्यसा है अतः उसे उपमाप्रमाणके द्वारा बतलाया गया है। उपमाप्रमाणका ही एक भेद सागरोपम है और

१ प्रकृतिबन्धका निरूपण करनेके पश्चात् उसके स्वामी का वर्णन करना चाहिये था । किन्तु लघुकर्मस्तवकी टीकामें तथा बन्धस्वामित्वकी टीकामें उसका विस्तारसे वर्णन किया है, अतः उसे वहींसे जान लेना चाहिये । ऐसा इस कर्मग्रन्थकी स्वोपज्ञ टीकामें लिखा है । देखो, पृ० २६ ।

२-सिय- ख० पु० ।

३ सागरीपमके स्वरूपको जानने लिये ८५वीं गाया देखें।

एक करोड़ को एक करोड़ से गुणा करनेपर जो महाराधि आती है उसे एक कोटिकोटि कहते हैं। इन कोटिकोटि सागरोमें कर्मोंकी उत्कृष्टियित वतलाई है। आठकर्मोंमें केवल एक आयुकर्म ही ऐसा है जिसकी स्थित कोटिकोटि सागरोंम नहीं होती। यद्यपि गाथामें मूलकर्मोंकी ही उत्कृष्टियित वतलाई है, किन्तु आयुकर्मकी उत्कृष्टियित न वतलाकर उसके दो मेदो नरकायु और देवायुकी उत्कृष्टियित वतलाई है। इसका कारण यह है कि मूल आयुकर्मकी जो उत्कृष्टियित है, वहीं स्थित नरकायु और देवायुकी भी है, अतः ग्रन्थगौरवके भयसे मूल आयुकर्मकी उत्कृष्टियितिको अलग न वतलाकर उसकी दो उत्तर प्रकृतियोंके द्वारा ही उसकी भी स्थित वतला दी गई हैं। कर्मोंकी इस सुदीर्घ स्थितिसे यह स्पष्ट है कि एक भवका वाँघा हुआ कर्म अनेक भवोतक बना रह सकता है।

अव मूलकर्मोंकी जघन्य स्थिति वतलाते हैं-

मुँचुं अकसायिहं वार महुत्ता जहन्न वेयणिए। अह ह नामगोएस सेसएस महुत्तंतो॥ २०॥

अर्थ-अक्षाय जीवोंकी स्थिति को छोड़कर, वेदनीय कर्मकी वारह

१ इतर दर्शनों में कर्मों की स्थित तो देखने में नहीं आई, किन्तु कर्मके दो मेद किये हैं - एक वह कर्म जो उसी भवमें फल देता है, दूसरा वह जो आगामी मनों में फल देता है। यथा- "सुखनेदनीयादि कर्म द्विविधं, नियतमनि-यतन्न। त्रिधा नियतम्— दृष्टधर्मनेदनीयम्, उपपधनेदनीयम्, अपरपर्याय-वदनीयम्।" अभि० न्या० पृ० १०३। "क्षेत्रम्लः कर्माशयो दृष्टादृष्ट-जनमनेदनीयः।" योगद्० २-१२।

२ पञ्चसङ्ग्रहमें भी लिखा है-"मोतुमकसाइ तणुयी ठिइ वेयणियस्स वारस मुहुत्ता। अट्टह नामगोयाण, सेसयाणं मुहुत्तंतो॥ २३९॥" मुहुर्त, नाम और गोत्रकर्मकी आठ मुहूर्त तथा शेषपाच कर्मीकी अन्तर्महूर्त प्रमाण जघन्य स्थिति होती है।

भावार्थ-स्थितवन्धका मुख्यकारण कषाय है, और कषायका उदय दसवे गुणस्थान तक ही होता है। अतः दसवें गुणस्थान तक के जीव सकषाय और उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली तथा अयोगकेवली अकषाय कहें जाते हैं। आठ कर्मोंमेंसे एक वेदनीय कर्म ही ऐसा है जो अकषाय जीवोंके भी बंधता है, शेष सातकर्म केवल सकषाय जीवोंके ही बंधते हैं। यतः स्थितवन्धका कारण कपाय है, अतः अकषाय जीवोंके जो वेदनीय कर्म बंधता है, उसकी केवल दो ही समयकी स्थित होती है, पहले समयमें उसका वन्ध होता है और दूसरे समयमें उसका वेदन होकर निर्जरा हो जाती है। इसीलिये प्रन्थकारने 'मुत्तुं अकसायिटहं' लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहापर वेदनीयकी जो स्थिति वतलाई गई है, वह सक्षाय वेदनीयकी ही वतलाई गई है।

मूलप्रकृतियोंकी रियतिको वंतलाकर, अव उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्टरियति वतलाते हैं—

#### ्विग्घावरणअसाए तीसं अद्वार सुहुमविगलतिगे । पटमागिइसंघयणे दस दसुवरिमेसु दुगवुङ्की ॥ २८ ॥ 🕢

अर्थ-पाँच अन्तराय, पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और असात-वेदनीयंकी उत्कृष्टिस्थित तीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है। सूक्ष्मित्रक अर्थात् सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण नामकर्मकी, तथा विकलित्रक अर्थात् द्वी-निद्रय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति अट्ठारह कोटिकोटि सागर प्रमाण है। तथा, प्रथम संस्थान और प्रथम संहननकी उत्कृष्ट स्थिति दस दस कोटिकोटि सागर है और आगेके प्रत्येक संस्थान और प्रत्येक संहननकी स्थितिमें दो दो सागरकी वृद्धि होती जाती है। अर्थात् दूसरे संस्थान और दूसरे संहननकी उत्कृष्टिस्थित वारह कोटिकोटि सागर प्रमाण है। तीसरे संस्थान और तीसरे संहननकी स्थिति चौदह कोटिकोटि सागर प्रमाण है। इसी प्रकार चौथेकी सोलह, पॉचवेकी अट्टारह और छठेकी वीस कोटिकोटि सागर प्रमाण उत्कृष्टिस्थित जाननी चाहिये।

भावार्थ-इस गाथामं कुछ कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृप्टिथित वतलाई है। असलमें उत्तर प्रकृतियोंकी स्थितिसे मूल प्रकृतियोंकी स्थिति कोई जुदी नहीं होती। किन्तु उत्तर प्रकृतियोंकी स्थितिमें से जो स्थिति सबसे अधिक होती है, वही मूल प्रकृतिकी उत्कृष्टस्थिति मान ली गई है। ज्ञाना-वरण, दर्जनावरण तथा अन्तराय कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंकी भी उतनी ही रियति है, जितनी मूल कर्मोंकी वतला आये हैं। किन्तु नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्टिस्यितमें अधिक विपमता पाई जाती है। उदाहरणके लिये संस्थान और संहनन को ही ले लीनिये। प्रथम संस्थान और संहनन की उत्हृष्टिस्थित दस कोटिकोटि सागर है और अपरके प्रत्येक संस्थान और प्रत्येक संइननकी रियतिमें दो कोटिकोटि सागरकी दृद्धि होते होते, अन्तिम संस्थान और अन्तिम संहननकी स्थिति त्रीस कोटिकोटि सागर हो जाती है। इस विपमताका कारण है कपायकी हीनाधिकता । जब जीवके भाव अधिक संक्लिप्ट होते हैं, तो स्थितिवन्य भी अधिक होता है और जब कम संक्लिप्ट होते हैं तो स्थितिवन्ध भी कम होता है। इसीलिये जितनी भी प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं, प्रायः सभीकी स्थिति अप्रशस्त प्रकृतियोंकी स्थितिसे कम होती है, क्योंकि उनका बन्ध प्रशस्त परिणाम वाले जीवके ही होता है।।

चालीस कसाएसुं मिउलहुनिद्धुण्हसुरहिसियमहुरे। दस दोसङ्कसमहिया ते हालिइंविलाईणं॥ २९॥

अर्थ-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संन्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सोलह कपायोकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है । मृदुस्पर्श, लघुस्पर्श, स्निग्धस्पर्श, उष्णस्पर्श, सुरभिगंध, श्वेतवर्ण और मधुररस, नामकर्मकी इन सात प्रकृतियों की उत्कृष्टस्थित दस कोटिकोटि सागर प्रमाण है। आगेके प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक रसकी स्थित अढ़ाई कोटिकोटि सागर अधिक अधिक जाननी चा- हिये। अर्थात् हरितवर्ण और आम्लरस नामकर्मकी उत्कृष्टस्थिति साढे बारह कोटिकोटि सागर प्रमाण है। लालवर्ण और कषायरस नामकर्मकी उत्कृष्ट- स्थित पन्द्रह कोटिकोटि सागर प्रमाण है। नीलवर्ण और कड़करस नाम कर्मकी उत्कृष्टिस्थित साढ़े सतरह कोटिकोटि सागर प्रमाण है। और कृष्ण- वर्ण और तिक्तरसकी उत्कृष्टिस्थित बीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है।

# दस सुहविहगइउच्चे सुरदुग थिरछक्क पुरिसरइहासे। मिच्छे सत्तरि मणुदुगइत्थीसाएसु पन्नरस ॥ ३०॥

अर्थ-प्रशस्तविद्दायोगति, उच्चगोत्र, सुरद्विक, स्थिर आदि छह अर्थात् स्थिर, ग्रुम, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशःकीर्ति, पुरुषवेद, रित और हास्य प्रकृतिकी उत्कृष्टस्थिति दस कोटिकोटि सागर प्रमाण है। मि-ध्यात्वमोद्दनीयकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटिकोटि सागर प्रमाण है। और मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, स्त्रीवेद, और सातवेदनीयकी उत्कृष्टस्थिति पनद्रह कोटिकोटि सागर प्रमाण है।

भय-कुच्छ-अरइ-सोए विंडिच्च-तिरि-उरल-निरयदुग-नीए। तेयपण अधिरछक्के तसचउ-थावर-इग-पणिदी॥ ३१॥ नपु-कुखगइ-सासचउ-गुरु-कक्खड-रुक्ख-सीय-दुगांधे।

१ कर्मप्रकृति वगैरहमें वर्णचतुष्कके अवान्तर भेदोंकी स्थिति नहीं बतलाई है, किन्तु पञ्चसंग्रहमें बतलाई है। यथा→

<sup>&#</sup>x27;'सुक्किलसुरभीमहुराण दस उ तह सुभ चउण्ह फासाणं। अद्वाइज्जपतुद्वी, अबिलहास्टिइपुन्वाणं सा २४० ॥

#### वैसिं कोडाकोडी एवेइयावाह वाससया ॥ ३२ ॥

अर्थ-मय, जुगुप्सा, अरित, शोक, वैकिय शरीर, वैकिय अङ्गोपाझ, तिर्यगति, तिर्यगानुपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिक अङ्गोपाझ, नरकगित, नरकानुपूर्वी, नीचगोत्र, तैजसगरीर आदि पाँच, अर्थात् तैजस शरीर, कार्मणशरीर, अगुक्लबु, निर्माण और उपधात, अस्थिर आदि छह, अर्थात् अस्थिर, अग्रुम, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, और अयशःकीर्ति, त्रसचतुष्क-त्रम, वादर, पर्यास और प्रत्येक, स्थावर, एकेन्द्रियजाति, पंचेन्द्रियजाति, नपुंसक्वेद, अप्रशस्तिवहायोगिति, उञ्चासचतुष्क अर्थात् उञ्चास, उद्योत, आतप और परावात, गुक, कठोर, रूध, श्रीत, दुर्गन्व, इन वयालीस प्रकृतियोकी उत्कृष्टस्थिति बीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है। जिस कर्मकी जितने कोटिकोटि सागर प्रमाण उत्कृष्टस्थिति वतलाई है, उस कर्मकी, उतने ही सौ वर्ष प्रमाण अवाधा जाननी चाहिये।

भावार्थ-उत्तर प्रकृतियोमें उत्कृष्टिश्यित बन्धका निरूपण करते हुए, उक्तगायाके अन्तमें उनकी, अवाधाकालका प्रमाण भी बतला दिया है। वंधनेके बाद जवतक कमें उद्यमें नहीं आता, तब तकका काल अवाधाकाल कहा जाता है। कर्मों की उपमा मादक द्रव्यसे दी जाती है। मदिराके समान आत्मापर असर डालनेवाले कर्मकी जितनीही अधिक स्थिति होती है उतने ही अधिक समय तक वह कर्म बंधनेके बाद बिना फल दिये हो आत्मामें पड़ा रहता है। उसे ही अवाधाकाल कहते हैं। उस कालमें ही कर्म बिगाकके उन्मुख होता है और अवाधाकाल बीतनेपर अपना फल देना एक कर देता है। इसीसे प्रन्यकारने कर्मों का अवाधाकाल उनकी स्थितिके

१ पञ्चसंग्रहमें भी लिखा है-

<sup>&</sup>quot;दस सेसाणं वीसा एवइयाबाह वाससया ॥ २४३॥"

रे दिगम्बर परम्परामें इसे 'आवाधा' कहते हैं ।

अनुपातसे बंतलाते हुएँ कहा है कि जिस कर्मकी जितने कोटिकोटि सागर प्रमाण उत्कृष्टस्थित होती है, उस कर्मकी उतने ही सौ वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट अवाधा होती है। इसका आश्य यह है कि एक कोटिकोटि सागरकी स्थितिमें सौ वर्षका अवाधाकाल होता है। अर्थात् आज एक कोटिकोटि सागरकी स्थिति को लेकर जो कर्म बांधा है, वह आजसे सौ वर्षके बाद उदयमें आवेगा और तबतक उदयमें आता रहेगा जबतक एक कोटिकोटि सागर प्रमाणकाल समास न होगा। कहनेका सारांश यह है कि अपर कर्मोकी जो उत्कृष्टस्थित बतलाई है तथा आगे भी बतलावेंगे उस स्थितिमें अवाधाकाल भी सम्मिलित है। इसीसे शास्त्रकारोने स्थितिके दो मेद किये हैं—एक कर्मरूपतावस्थान लक्षणा स्थित अर्थात् बंधनेके बाद जबतक कर्म आत्माके साथ उहरता है, उतने कालका परिमाण, और दूसरी अनुभवयोग्या स्थिति अर्थात् अवाधाकाल रूर रहिते स्थिति। यहा पहली ही स्थिति बतलाई गई है। दूसरी स्थित जाननेके लिये पहली स्थितिमें अवाधाकाल कमकर देना चाहिये। जो इस प्रकार है—

पांच अन्तराय, पांच ज्ञानावरण, असातवेदनीय और नौ दर्शनावरण कर्मों में से प्रत्येक कर्मकी स्थिति तीस कोटिकोटि सागर है और एक कोटिकोटि सागर की स्थितिमें एकसौ वर्ष अवाधाकाल होता है, अतः उनका अवाधाकाल ३०×१००=तीन हजार वर्ष जानना चाहिये। इसी अनुपातके अनुसार स्क्ष्मित्रक और विकलित्रकका अवाधाकाल अट्टारहसौ वर्ष, समचतुरस्र-संस्थान और वज्रऋषभनाराचसंहननका अवाधाकाल एक हजार वर्ष, न्यप्रोधपरिमण्डल संस्थान और ऋषभनाराचसंहननका अवाधाकाल चौदहसौ वर्ष, कुन्जं स्थी वर्ष, । स्वातिसंस्थान और नाराचका अवाधाकाल चौदहसौ वर्ष, कुन्जं

१ "इह द्विधा स्थिति — कर्मरूपतावस्थानलक्षणा, अनुभवयोग्या च। तत्र कर्मरूपतावस्थानलक्षणामेव स्थितिमधिकृत्य जवन्योत्कृष्टप्रमाणमिदमवगन्तन्यम् । अनुभवयोग्या पुनरवाधाकालहीना।" कर्मप्र० मलय० टी० पृ० १६३।

संस्थान और अर्थनाराचका अवाधाकाल सोलह सौ वर्ष, वामनसंस्थान और कीलकसंहननका अवाधाकाल अट्टारह सौ वर्ष, हुंडसंस्थान और सेवार्तसंहननका दो हजार वर्ष, सोलह कपायोंका चार हजार वर्ष, मृदु, लघु, हिनम्ध, टणा, सुगन्य, दवेतवर्ण और मधुर रसका एक हजार वर्ष, हरितवर्ण और आम्लरसका साढ़े वारहसी वर्ष, लालवर्ण और कपायरसका पन्द्रह सौ वर्ष, नीलवर्ण और कटुकरसका साढ़े सतरहसी वर्ष, कृण्णवर्ण और तिक्तन्सका दो हजार वर्ष, प्रशस्त विहायोगित, उच्चगोत्र, सुरिहक, स्थिरपट्क, पुरुपवेद, हास्य और रितका एक हजार वर्ष, मिय्यात्वका सात हजार वर्ष, मनुष्यिहक, स्त्रीवेद और सातवेदनीयका पन्द्रहसी वर्ष, भय, जुगुन्सा, अरित, शोक, वैक्रियहिक, तिर्यग्हिक, औदारिकहिक, नरकहिक, नीचगोत्र, तैजसप्थक, अस्थिरपट्क, त्रसचतुष्क, स्थावर, एकेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, नपुंसकवेद, अप्रशस्त विहायोगित, उञ्चासचतुष्क, गुक, कर्कण, रक्ष, शीत और दुर्गन्य का अवाधाकाल दो हजार वर्ष जानना चाहिये।।

# गुरु कोडिकोडिअंतो तित्थाहाराण भिन्नग्रहु बाहा। लहुठिइ संखगुणूणा नरतिरियाणाउ पल्लतिगं॥३३॥

अर्थ-तीर्यद्वरनाम और आहारकद्विककी उत्कृष्ट स्थित अन्तः कोटी-कोटी सागर है, और अवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा, उनकी जवन्यस्थित संख्यातगुणी हीन हैं। अर्थात् तीर्यकरनाम और आहारकद्विककी जितनी उत्कृष्टस्थिति है, संख्यातगुणी हीन वही स्थिति उनकी जवन्यस्थिति जाननी चाहिये। मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्टस्थिति तीन पत्य है।

भावार्थ-इस गाथाके तीन चरणों ने तीर्थं इरनामकर्म और आहारक-दिककी उत्कृष्ट और जबन्य स्थिति तथा अवाधा वतलाई है। यद्यपि अभी जबन्यस्थिति वतलानेका प्रकरण नहीं आया था, तथापि अन्थगीरवके भयसे इन तीनो प्रकृतियोकी जबन्यस्थिति भी वतलादी है। इन तीनो प्रकृतियाँ- ती दोनों ही स्थित सामान्यसे अन्तः कोटीकोटी सागरप्रमाण हैं किन्तु उत्कृष्ट स्थितिसे जघन्यस्थितिका परिमाण संख्यातगुणाहीन अर्थात् संख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा उनकी उत्कृष्ट और जघन्य अवाधा भी अन्तर्भृहूर्तमात्र ही है। किन्तु स्थिति हीको तरह उत्कृष्ट अवाधासे जघन्य अवाधा भी संख्यातगुणी छीन है। इसप्रकार उक्त तीनों कर्मोंकी स्थिति अन्तः कोटीकोटीसागर और अवाधा अन्तर्भृहूर्त जाननी चाहिये। यहा एक बात बतला देना आवश्यक है, वह यह कि शरीरोंकी स्थिति बतलाते हुए उनके अङ्गोपाङ्ग नामकर्मकी तो स्थित बतलादी है, किन्तु वन्धन संघात वगैरहको स्थिति नहीं बतलाई है, अतः जिस शरीरनामकी जितनी स्थिति है उसके बन्धन नामकर्म और संघात नामकर्म की भी उतनी ही स्थिति समझनी चाहिये। इसीसे टेबे

१ कुछ कम कोटीकोटीको अन्तःकोटीकोटी कहते हैं। जिससे आशय यह है कि इन तीनों कमोंकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कोटोकोटीमागरसे कुछ कम है, तथा अवाधा अन्तर्मृहूर्त है। कर्मकाण्ड गा० १५७ की माषाटीकामें पं० टोडरमलजीने आवाधाके आधारपर इस अन्तःकोटीकोटीका प्रमाण निकाला है। जिसका भाव यह है कि एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति की आवाधा सौ वर्ष होती है। सौ वर्षके स्थूलक्ष्पसे दस लाख अस्ती हजार मुहूर्त होते हैं। जब इतने मुहूर्त आवाधा एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति की होती है तो एक मुहूर्त आवाधा कितनी स्थितिकी होती है १ इसप्रकार त्रेराशिक करनेपर एक कोड़ाकोड़ीमें दसलाख अस्तीहजार मुहूर्तका भाग देनसे नौ करोड़, पचीस लाख, वानवे हजार पांचसी वानवे तथा एकके एकसी आठ भागोंमें से चौसठ भाग लब्ध आता है—(९२५९२५९२६४८)। इतने सागरप्रमाणस्थितिकी एक मुहूर्त आवाधा होती है, या यूं कहिये कि एक मुहूर्त आवाधा इतने सागर प्रमाण स्थिति की होती है। इसी हिसावसे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आवाधावाले कर्मकी स्थिति जानलेनी चाहिये।

[ गा० देने

में शरीरके साथ साथ उसके सब भेद प्रभेदोंको मी गिनाकर उन सबकी वही स्थिति वतलाई है, जो मूल बरीर नामकर्मकी स्थिति है।

इंका-यदि तीर्थद्वरनाम कर्मकी जघन्यस्थिति मी अन्तःकोटीकोटी-सागर है, तो तीर्थद्वर प्रकृतिकी सत्तावाला जीव तिर्यञ्चगितमें जाये विना नहीं रह सकता, क्योंकि तिर्यञ्चगितमें भ्रमण किये विना इतनी ल्रम्बी, स्थिति पूर्ण नहीं हो सकती। किन्तु तिर्यञ्चगितमें जीवोंके तीर्थद्वरनाम कर्मकी सत्ता का निपेध किया है अतः इतना काल कहा पूर्ण करेगा ? तथा, तीर्थद्वरके भयसे पूर्वके तीसरे भवमें तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्य होना वतलाया है। अन्तः-कोटीकोटी सागरकी स्थितिमें यह भी कैसे वन सकता है?

१ पद्मसङ्ग्रह (गा०८०) और सर्वार्थसिद्धिमें (पृ०३८) पद्मन्द्रियपर्थायकां काल कुछ अधिक एक हजार सागर और त्रसकायका काल कुछ अधिक दो हजार सागर वतलाया है। इससे अधिक समय तक न कोई जीव लगातार पर्यार्थमें जन्म ले सकता है और न लगातार त्रस ही हो सकता है। अतः अन्त कोटीकोटी सागर प्रमाण स्थितिका बन्ध करके जीव इतने कालको केवल नारक, मनुष्य और देव पर्यायमें ही जन्म लेकर पूरा नहीं कर सकता। उसे तिर्यद्वर्गतिमें जरूर जाना पहेगा।

२ "जं, वज्सई तं तु भगवओ तह्यमवोसक्वहत्ताणं ॥ १८० ॥" आव० नि० ।

३ पव्चसंग्रह में तीर्यद्वर प्रकृतिकी स्थित वतलाते हुए लिखा है"अंतो कोडीकोडी तिर्ययराहार तीए संखाओ।
तेतीस पिलय संखं निकाइयाणं तु उद्दोसा ॥२४९॥
अंतो कोडीकोडी, ठिइएवि कहं न होइ तित्ययरे।
संते वित्तियकालं तिरिओ अह होइ उ विरोहो ॥२५०॥
जिमह निकाइयितत्यं तिरियमवे तं निसेहियं संतं।
इयरंमि निष्य दोसो उन्बट्टणुबट्टणासज्झे॥ २५१॥"

उत्तर-तिर्यञ्च गतिमें जो तीर्थं इर नाम कर्मकी सचाका निषेध किया है वह निकाचित तीर्थं इर नामकर्मकी अपेक्षासे किया है। अर्थात् जो तीर्थ- इर नामकर्म अवश्य अनुभवमें आता है, उसीका तिर्यञ्चगतिमें अभाव वतलाया है। किन्तु जिसमें उद्वर्तन और अपवर्तन हो सकता है उस तीर्थ- इरप्रकृतिके अस्तित्वका निषेध तिर्यञ्चगतिमें नहीं किया है। इसी प्रकार

अर्थात्-तीर्थद्वर और आहारकद्विक की उत्कृष्टिस्थित अन्तःकोटिकोटि सागर प्रमाण है। यह स्थिति अनिकाचित तीर्थद्वर और आहारकद्विक की वतलाई है। निकाचित तीर्थद्वरनाम और आहारकद्विक की स्थिति तो अन्तः कोटिकोटि सागरके संख्यातवें भाग से लेकर तीर्थद्वरकी तो कुछ कम दो पूर्व-कोटि अधिक तेतीस सागर है और आहारकद्विक की पल्यके असंख्यातवें भाग है। शङ्का-अन्तः कोटिकोटि सागरकी स्थितिवाले तीर्थद्वर नामकर्मके रहते हुए भी जीव कवतक तिर्थव न होगा ? यदि होगा तो आगमविरोध आता है। उत्तर-जो निकाचित तीर्थद्वर कर्म है, आगम में, तिर्थव्वगित में उसीकी सत्ताका निषध किया है। जिसमें उद्वर्तन और अपवर्तन हो सकता है उस अनिकाचित तीर्थद्वर नामकर्मके तिर्थव्वगित में रहनेपर भी कोई दोष नहीं है।

१ श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपनी विशेषणवतीमें इसका वर्णन करते हुए लिखा है—

"कोडाकोडी अयरोवमाण तित्थयरणामकम्मिठिई। बर्झि य तयणंतरभविम्म तह्यिम्म निह्छि॥ ७८॥ तिर्ह्मोसक्केडं तह्यभवो अहव जीवसंसारो। तित्थयरभवाओ वा ओसक्केडं भवे तहए॥ ७९॥ जं वर्झित्त भिणयं तत्थ निकाइण्ज हत्ति णियमोयं। तद्वंझफल नियमा भयणा अणिकाइआवत्थे॥ ८०॥" अर्थात्-तीर्थद्वर नामकर्मकी स्थिति कोटिकोटिसागर प्रमाण है, और तीर्थद्वरके भवसे पहलेके तीसरे भवमें उसका बन्ध होता है। इसका आश्रय

तीर्थं इस्के भवसे पूर्वंके तीसरे भवमें जो तीर्थं इस्प्रकृतिके वन्धका कथन है वह भी निकाचित तीर्थं इस्प्रकृतिकी अपेक्षासे ही है। जो तीर्थं इस्स्रकृति निकाचित नहीं है, अर्थात् जिसमें उद्दर्तन और अपवर्तन हो सकता है वह तीन भवसे भी पहले बंध सकती है।

नरकायु और देवायुकी उत्कृष्टस्थिति पहले वतला आये थे, यहां मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्टस्थिति वतलाई है।।

इगविगलपुन्वकोडिं पिलयासंखंस आउचे अमणा । निरुवकमाण छमासा अवाह सेसाण भवतंसो ॥ ३४॥

अर्थ-एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव आयुकर्मकी उत्क्रप्टियित एकें यह है कि तीसरे भवमें उद्घर्तन-अपवर्तनके द्वारा उस स्थितिको तीन भवोंके योग्य करिल्या जाता है। अर्थात् तीन भवोंमें तो कोटिकोटि सागर की स्थिति पूर्ण नहीं होसकती, अतः अपवर्तनकरणके द्वारा उस स्थितिका हास करिद्या जाता है। शास्त्रकारोंने तीसरे भवमें जो तीर्थद्वर प्रकृतिके बन्धका

विद्यान किया है, वह निकाचित तीर्थद्धर प्रकृतिके लिये है, निकाचित प्रकृति अपना फल अवस्य देती है। किन्तु अनिकाचित तीर्थद्धर प्रकृतिके लिये कोई नियम नहीं है, वह तीसरे भवसे पहले भी वंद्य सकती है।

१ जिस प्रकृति में कोई भी करण नहीं लग सकता, उसे निकाचित कहते हैं। स्थिति और अनुभाग के बढ़ाने को उद्दर्तन कहते हैं, और स्थिति और अनुभागके कमकरने को अपवर्तन कहते हैं। करणोंका स्वरूप जानने के लिये देखो-कर्मप्रकृति गा० २, और पञ्चसंग्रह गा० १ ( बन्धनकरण ) की टीकाएँ तथा कर्मकाण्ड गा० ४३७-४४०।

२ पूर्वका प्रमाण इस प्रकार वतलाया है—
"पुन्वस्स उ परिमाणं सवरी खलु होति सयसहस्साइं।
छप्पणं च सहस्सा बोद्धन्वा वासकोडीणं॥ ६३॥" ज्योतिप्क० (

पूर्वकोटिप्रमाण बाधते हैं। असंज्ञी पर्याप्तक जीव चारों ही आयुकर्मोंकी उत्कृष्टस्थित पत्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण बांधते हैं। निरुपक्रम आयुन वाले, अर्थात् जिनकी आयुका अपवर्तनधात नहीं होता, ऐसे देव, नारक और भोगभूमिज मनुष्य तथा तिर्यञ्चोंके आयुकर्मकी अबाधा छह मास होती है। तथा, शेष मनुष्य और तिर्यञ्चोंके आयुकर्मकी आवाधा अपनी अपनी आयुके तीसरे भाग प्रमाण होती है।

भावार्थ—उक्त गायाओं के द्वारा कर्मप्रकृतियों की जो उत्कृष्ट स्थिति वतलाई है, उसका बन्ध केवल पर्याप्तक संज्ञी जीव ही कर सकते हैं। अतः वह स्थिति पर्याप्तक संज्ञी जीवों की अपेक्षासे ही वतलाई गई है। शेष जीव उस स्थितिमें से कितनी कितनी स्थिति वांधते हैं, इसका निर्देश आगे करेंगे। यहा केवल आयुकर्मकी अपेक्षासे यह वतलाया है कि एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और असंज्ञी जीव आयुकर्मकी पूर्वोक्त उत्कृष्टस्थितिमें से कितना स्थितिबन्ध करते हैं १ तथा उसकी कितनी अवाधा होती है १

एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव मरण करके तिर्यञ्चगति या मनुष्य-

अर्थात्-७० लाख, ५६ हजार करोड़ वर्षका एक पूर्व होता है। यह गाथा सर्वार्थसिद्धि पृ० १२८ में भी पाई जाती है।

१ कर्मकाण्ड गा० ५३८-५४३ में, किस गतिके जीव मरण करके किस किस गतिमें जन्म लेते हैं, इसका खुलासा किया है। तिर्यश्चोंके सम्बन्ध में लिखा है-

"तेउदुगं तेरिच्छे सेसेगअपुण्णवियलगा य तहा । तित्यूणणरेवि तहाऽसण्णी घम्मे य देवदुगे ॥ ५४० ॥"

अर्थात्-तैजस्कायिक और वायुकायिक जीव मरण करके तिर्यव्यगतिमें ही जन्म लेते हैं। शेष एकेन्द्रिय, अपर्याप्त और विकलत्रय जीव तिर्यव्यगति और मनुष्यगतिमें जन्मलेते हैं, किन्तु तीर्यद्वर वगैरह नहीं हो सकते । तथा, असही पबेन्द्रिय जीव पूर्वोक्त तिर्यव्य और मनुष्यगति में तथा धर्मा नामके

गतिमें ही जन्मलेते हैं। वे मरकर देव या नारक नहीं हो सकते। तया, तिर्यञ्च और मनुष्यों में मी कर्मभूमिनों में ही जन्मलेते हैं, भोगभूमिनों में नहीं। अतः वे आयुक्तमंकी उत्हृष्टस्थिति एक पूर्वकोटि प्रमाण बांध सकते हैं, क्यों कि कर्मभूमिन मनुष्य और तिर्यञ्चकी उत्हृष्ट आयु एक पूर्व कोटिनकी होती है। तथा, असंज्ञी पञ्चिन्त्रिय जीव मरण करके चारोही गतिमें उत्पन्न हो सकता है, अतः वह चारों में से किसी भी आयुक्ता बन्य कर सकता है। किन्तु वह मनुष्यों में कर्मभूमिन मनुष्य ही होता है, तिर्यञ्चों में भी कर्मभूमिन तिर्यञ्चही होता है, देवों में भवनवासी और व्यन्तर ही होता है, तथा नरकमें पहले नरकके तीन पायड़ों तक ही जन्मलेता है, अतः उसके पत्योनपमके असंख्यातवें माग प्रमाण ही आयुक्तमंका बन्य होता है। इसप्रकार एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और असंज्ञिपञ्चेन्द्रिय जीवके आयुक्तमंके स्थितबन्य का निदंश करके भिन्न भिन्न जीवोंकी अपेक्षासे उसकी अवाधा बतलाई है।

वायुकर्मकी अवाधाके सम्बन्धमें एक वात ध्यान रखने योग्य है। अवाधाके सम्बन्धमें ऊपर जो एक नियम वतला आये हैं कि एक कोटिकोटि सागरकी स्थितिमें सौ वर्प अवाधाकाल होता है, वह नियम आयुकर्मके सिवाय शेप सातकर्मोंकी ही अवाधा निकालनेके लिये है। आयुकर्मकी अवाधा स्थितिके अनुपात पर अवलम्बित नहीं है। इसीसे कर्मकाण्डमें लिखा है—

"वाउस्स य बावाहा ण द्विदिपडिभागमाउस्स ॥१५८॥"

अर्थात्—'नैसे अन्यकर्मीम स्थितिके प्रतिभागके अनुसार आवाधाका प्रमाण निकाला जाता है, वैसे आयुकर्मम नहीं निकाला जाता।'

इसका कारण यह है कि अन्यकर्मोंका बन्ध तो सर्वदा होता रहता है, किन्तु आयुकर्मका बन्ध अमुक अमुक कालमें ही होता है। गतिके अनुसार

पहले नरक में और देविद्वक अर्थात् भवनवासी और व्यंतरदेवों में उत्पन्न होते हैं।

वे अमुक अमुक काल निम्नप्रकार हैं—मैनुष्यगित और तिर्यञ्चगितमें जब मुज्यमान आयुके दो भाग बीत जाते हैं, तब परमवकी आयुके बन्धका काल उपस्थित होता है। जैसे, यदि किसी मनुष्यकी आयु ९९ वर्षकी है, तो उसमें से ६६ वर्ष बीतनेपर वह मनुष्य परमवकी आयु बाध सकता है, इससे पहले उसके आयुकर्मका बन्ध नहीं हो सकता। इसीसे मनुष्य और तिर्यञ्चोंके बथ्यमान आयुकर्मका अवाधाकाल एक पूर्वकोटिका तीसरा भाग बतलाया है, क्योंकि कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्चोंकी आयु एक पूर्वकोटि की होती है और उसके त्रिभागमें परभवकी आयु वंधती है। यह तो हुई कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्चोंकी अपेक्षासे आयुकर्मकी अवाधाकी व्यवस्था। भोगभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्चोंकी अपेक्षासे आयुकर्मकी अवाधाकी व्यवस्था। भोगभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्चोंकी अपेक्षासे आयुकर्मकी अवाधाकी व्यवस्था। के छह मास शेष रहनेपर परभवकी आयु बाधते हैं। इसीसे ग्रन्थकारने निरुपक्रम आयुवालोंके वध्यमान आयुका अवाधाकाल छहमास बतलाया है।

१ आयुवन्य तथा उसकी अवाधाके सम्बन्धमें मतभेदको दर्शाते हुए पञ्चसङ्गहमें रोचक चर्चा है, जो इस प्रकार है—

"सुरनारयाउयाणं अयरा तेत्तीस तिन्नि पिछयाई।
इयराणं चउसुवि पुन्वकोडितंसो अवाहाओ ॥ २४४ ॥
वोठीणेसुं दोसु भागेसुं आउयस्स जो बंघो ।
भिणओ असंभवाओ न घडइ सो गइचउक्के वि ॥ २४५ ॥
पिछ्यासंखेज्जसे बधंति न साहिए नरतिरिच्छा।
छम्मासे पुण इयरा तदाउ तंसो बहुं होइ ॥ २४६ ॥
पुन्वाकोडी जेसि आऊ अहिकिख ते इमं भिणयं।
भिणअं पि नियअवाहं आउं बंधंति असुयता॥ २४७ ॥
निरुवकमाण छमासा इगिविगलाण भवट्टिइ तंसो।
पिछ्यासंखेज्जंसं जुगधम्मीणं वयंत्ते ॥ २४८ ॥"
अर्थ-'देवायु और नरकायु की उत्कृष्टिस्थिति तेतीस सागर है। तिर्यसायु

आयुकर्मकी अवाधाके सम्बन्धमें जो दूसरी वात ध्यानमें रखने योग्य है वह यह है कि सातकर्मोंकी ऊपर जो स्थिति वतलाई गई है, उसमें उनका अवाधाकाल भी सम्मिलित है। जैसे, मिथ्यात्वमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटिकोटि सागर वतलाई है और उसका अवाधाकाल सात हजार वर्ष है, तो ये सात हजार वर्ष उस सत्तर कोटिकोटि सागरमें ही सम्मिलित हैं। अतः यदि मिथ्यात्वकी अवाधारहित रियति, जिसे हम पहले 'अनुभवयोग्या' नामसे कह आये हैं, जानना हो तो सत्तर कोटिकोटि सागर में से सात हजार वर्ष कम कर देना चाहिये । किन्तु आयुकर्मकी स्थितिमें और मनुष्यायुकी उत्कृष्टरियति तीन पल्य है । तथा चारों आयुओंकी एक

पूर्व कोटिके त्रिमाग प्रमाण अवाधा है।

शङ्का-आयुके दो भाग बीतजाने पर जो आयुका बन्ध कहा है वह असंभव होनेसे चारों ही गतियों में नहीं घटता है। क्योंकि भोगभूमिया मनुष्य और तिर्यम्ब कुछ अधिक पल्यका असंख्यातवां भाग शेप रहने पर परभवकी आयु नहीं वाँघते हें किन्तु पल्यका असंख्यातवां भाग शेष रहने पर ही परभव की आयु वाँघते हैं। तथा देव, और नारक भी अपनी आयु के छह माहसे अधिक शेष रहने पर परभव की आयु नहीं वॉघते हैं किन्तु छहमास आयु वाकी रहने पर ही परमव की आयु वॉवते हैं। किन्तु उनकी आयुका त्रिभाग वहुत होता है। तिर्यव और मनुष्योंकी आयुका त्रिभाग एक पल्य और देव तथा नारकोंकी आयुका त्रिभाग ग्यारह सागर होता है।

उत्तर-जिन तिर्यव और मनुष्योंकी आयु एक पूर्व कोटि होती हैं, उनकी अपेक्षासे ही एक पूर्व कोटिके त्रिभाग प्रमाण अवाधा वतलाई है। तथा यह अवाधा अनुभूयमान भवसम्बन्धी आयुर्मे ही नाननी चाहिये, परमव सम्ब-न्धी आयुमें नहीं; क्योंकि परभवसम्बन्धी आयुकी दलरचना प्रथम समय से ही होजाती है, उसमें अवाधावाल सम्मिलित नहीं है। अतः एक पूर्व-कोटीकी आयुवाले तिर्यम्ब और मनुष्योंकी परभवकी आयुकी उत्कृष्ट अवाधा/। यह वात नहीं है। आयुकर्मकी तेतीस सागर, तीन पल्य, पल्यका असंख्या-तवां भाग आदि जो स्थिति वतलाई है, तथा आगे भी वतलायेगे, वह शुद्ध स्थिति है। उसमें अवाधाकाल सम्मिलित नहीं है। इस अन्तरका कारण

पूर्व कोटिके त्रिभाग प्रमाण होती है। शेष देव, नारक और भोगभूमियों के परभवकी आयुकी अवाधा छह मास होती है। और एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवोंके अपनी अपनी आयुके त्रिभाग प्रमाण उत्कृष्ट अवाधा होती है। अन्य आचार्य मोगभूमियोंके पर्भवकी आयुकी अवाघा पल्यके असंख्या-तवें भाग प्रमाण कहते हैं।"

चन्द्रसूरि रचित संग्रहणीसूत्रमें इसी वातको और भी स्पष्ट करके लिखा है-"बंधंति देवनारय असंखनरतिरि छमाससेसाऊ। परभवियाक सेसा निरुवक्कमतिभागसेसाक ॥ ३०१॥

सोवक्कमाउया पुण सेसतिभागे अहव नवमभागे ।

सत्तावीस इमेवा अंतमुहुत्तंतिमेवावि ॥ ३०२ ॥"

अर्थात्-'देव, नारक और असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य और तियम छह मासकी आयु वाकी रहने पर परमवकी आयु वांघते हैं ; शेष निरुपक्रम आयु वाले जीव अपनी आयुका त्रिभाग वाकी रहने पर परभवकी भायु वांधते हैं।और सोपक्रम भायुवाले जीव भपनी आयुके त्रिभागमें अथवा भौवें भागमें, अथवा सत्ताईसवें भागमें परभवकी आयु वांघते हैं। यदि इन त्रिभागोंमें भी आयुर्वध नहीं करपाते तो अंतिम अन्तर्मुहूर्तमें परभवकी आयु बांघते हैं।'

गो० कर्मकाण्डमें आयुवन्धके सम्वन्धमें साधारण तौर पर तो यही विचार प्रकट किये हैं। किन्तु देव, नारक और भोगभूमिजोंकी छह मास प्रमाण आवाधा को लेकर उसमें उक्त निरूपणसे मौलिक मतभेद है। कर्मकाण्ड के मतानुसार छह मासमें भायु वन्ध नही होता, किन्तु उसके यह है कि अन्यकर्मों की अवाधा स्थितिके अनुपातपर अवलिम्बत है अतः धुनिश्चित है। किन्तु आयुकर्मकी अवाधा धुनिश्चित नहीं है, क्यों कि आयुके त्रिमागमें भी आयुकर्मका बन्ध अवध्यंभावी नहीं है, क्यों कि त्रिमागका भी त्रिमाग करते करते आठ त्रिमाग पड़ते हैं। उनमें भी यदि आयुवन्ध नहीं होता तो मरणसे अन्तमुहूर्त पहले अवध्य होजाता है। इसी अनिश्चितता के कारण आयुकर्मकी स्थितिमें उसका अवाधाकाल सम्मिलित नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। इसप्रकार उत्कृष्टेस्थिति और अवाधाका प्रमाण जानना चाहिये।

त्रिमागमें आयुवंध होता है। और उम त्रिमागमें भी यदि आयु न वंधे तो छह मासके नौवें भागमें आयुवंध होता हैं। सारांश यह है कि जैसे कर्ममूमिज मनुष्य और तिर्थबों में अपनी अपनी पूरी आयुके त्रिभागमें परभव
की आयुका वन्ध होता है, वंसेही देव, नारक और भोगभूमिजोमें छह मासके
त्रिमागमें आयुवंध होता है। दिगम्बर सम्प्रदायमें यही एक मत मान्य है।
केवल भोगभोमियोंको लेकर मतभेद है। किन्हींका मत ह कि उनमें नौमास
आयु शेप रहने पर उसके त्रिभागमें परभवकी आयुका वंध होता है। देखो
कर्मकाण्ड गा० १५८ की संस्कृत टीका तथा कर्मकाण्डकी गा० ६४०।
इसके सिवाय एक मतमेद और भी है। यदि आठों त्रिभागों से आयुवन्ध न
हो तो अनुभूयमान आयुका एक अन्तमुहूर्त काल वाकी रहजाने पर परभव
की आयु नियमसे वंध जाती हैं। यह सर्वमान्य मत है। किन्तु किन्हींके
मतसे अनुभूयमान आयुका काल आवित्कांके असंख्यातवें भाग प्रमाण वाकी
रहने पर परभवकी आयुका वंध नियमसे होजाता है। देखो कर्मकाण्ड गा०
१५८ और उसकी टीका।

१ कर्मकाण्ड में गाथा १२७ से और कर्मप्रकृतिके वन्यन करणमें गाथा ७० से स्थितिवन्यका कथन प्रारम्भ होता है । उत्कृष्ट स्थितिवन्यको लेकर इस प्रकार उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थिति और अवाधाको बतला कर अव उनकी जवन्य स्थिति बतलाते हैं—

### लहुटिइबंधो संजलणलोह-पणविग्घ-नाण-दंसेसु । भिन्नप्रहुत्तं ते अद्व जसुच्चे बारस य साए ॥ ३५॥

अर्थ-संज्वलन लोभ, पॉच अन्तराय, पॉच ज्ञानावरण और चार

तीनों ही प्रन्थों में कोई अन्तर नहीं है। केवल एक बात उल्लंखनीय है वह यह कि कर्मकाण्ड और कर्मप्रकृतिमें वर्णादि चतुष्ककी स्थित बीस कोटीकोटी सागर वतलाई है और कर्मग्रन्थमें उसके अवान्तर भेदों को लेकर दस कोटी-कोटी सागरसे लेकर वीस कोटिकोटि सागर तककी स्थित बतलाई है। इस अन्तरका स्पष्टीकरण कर्मग्रन्थकी स्वोपज्ञटीका में प्रन्थकारने स्वयं कर दिया है। वे लिखते हैं-

"यद्यपि वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शं चतुष्कमेवाविवक्षितभेदं बन्धेऽधिकि-यते, भेदरहितस्यैव च तस्य कर्मप्रकृत्यादिषु विंशतिसागरोपमकोटी-कोटीरूपा स्थितिर्निरूपिता, तथापि वर्णादिचतुष्कभेदानां विंशतेरिष पृथक् पृथक् स्थितिः पञ्चसंग्रहेऽभिहिता, अतोऽस्माभिरिष तथैवाभिहिता। बन्धं तु प्रतीत्य वर्णादिचतुष्कमेवाविशेषितं गणनीयम् ॥ २९ ॥'

अर्थात्-यद्यपि वन्ध अवस्थामें वर्णादि चार ही लिये जाते हैं, उनके मेद नहीं लिये जाते । कर्मप्रकृति आदि अन्थोंमें उनके मेदोंको न लेकर, वर्णादि चतुष्ककी स्थिति वीस कोटिकोटी सागर प्रमाण बतलाई है। तथापि पद्धसंग्रह नामक अन्थमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शके वीस मेदोंकी भी पृथक् पृथक् स्थिति वतलाई है अतः हमने भी वैसाही कथन किया है। वन्धकी अपेक्षासे तो वर्णादि चार ही गिनने चाहिये, उनके मेद नहीं गिनने चाहिये। उत्कृष्ट अवाधाके निरूपणमें भी कोई अन्तर नहीं है।

पद्मसंग्रह में गा० २३८ से स्थितिवन्धका निरूपण प्रारम्भ होता है।

दर्शनावरणोंका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्भुहूर्त प्रमाण होता है। यद्याःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध आठमुहूर्त प्रमाण होता है। और सात-वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध वारह मुहूर्त प्रमाण होता है।

भावार्थ-इस गाथासे जघन्य स्थितिवन्धका वर्णन प्रारम्भ होता है। इसमें अद्वारह प्रकृतियों के जघन्य स्थितिवन्धके प्रमाणका निर्देश किया है। यह स्थितिवन्ध अपने अपने वन्धव्युच्छित्तिके समयमें ही होता है। अर्थात् जब इन प्रकृतियों के वन्धका अन्तकाल आता है, तभी उक्त जघन्य स्थितिवन्ध होता है। अतः संज्वलन लोभका जवन्य स्थितिवन्ध नवें गुणस्थानमें और पाँच अन्तराय, पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, यहाःकीर्ति और उच्च गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। सात वेदनीयकी वारह मुहूर्त प्रमाण जो जघन्यस्थिति वतलाई है, वह सक्षय वन्धककी अपेक्षासे वतलाई है। अकषाय वन्धककी अपेक्षासे तो उपशान्तकपाय आदि गुणस्थानों उसकी जवन्यस्थिति दो समय मात्र ही होती है, यह पहले कह आये हैं।।

## दी इगमासी पक्खी संजलणितिगे पुमद्वितसाणि। सेसाणुक्कोसाँउ मिच्छत्तिर्दिष् जं लद्धं॥ ३६॥

अर्थ-संज्वलन क्रोधकी दो मास, संज्वलन मानकी एक मास, संज्वलन मायाकी एक पक्ष और पुरुप वेदकी आठ वर्ष जवन्यस्थिति है। तथा, शेप प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिमें मिय्यात्वमोहनीयकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटिकोटि सागरका माग देने पर जो लब्ध आता है वही उनकी जवन्य स्थित जाननी चाहिये।

१ तुलना करो-

<sup>&</sup>quot;दो मास एग अद्धं अंतमुहुत्तं च कोहपुन्वाणं। सेमाणुक्रोसाउ मिच्छत्तिर्द्दण् जं रुद्धं॥ २५५ ॥" पञ्चसं०

२-साओ। ३-ईइ।

भावार्थ-इस गाथामें जिन चार कर्मप्रकृतियोंका कंठोक्त स्थितिबन्ध बतलाया है, उनका वह जघन्यस्थितिबन्ध अपनी अपनी बन्धन्युच्छिति-के कालमें ही होता है। अतः चारों ही प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध नवमें गुणस्थानमें होता है। इससे पहली गाथामें निर्दिष्ट अडारह और इसमें निर्दिष्ट चार प्रकृतियोंके सिवाय तीर्थद्वरनाम और आहारकद्विककी जघन्यस्थिति तो उनकी उत्ऋष्ट स्थितिके साथही बतला आये हैं। चारों आयु और वैक्रियषट्ककी जघन्यस्थिति आगे वतलायेंगे । अतः ८५ प्रकृ-तियाँ रोष रह जाती हैं, जिनका जघन्यस्थितिवन्ध बादर पर्याप्तक एकेन्द्रिय जीव ही करते हैं। उन प्रकृतियोंकी जघन्यस्थिति पृथक् पृथक् न बतलाकर ग्रन्थकार ने सबकी जघन्यस्थिति जाननेके लिये एक सामान्य नियमका निदेश कर दिया है। जिसके अनुसार उक्त ८५ प्रकृतियोंमें से किसी मी प्रकृतिकी उत्कृष्टिश्यितिमें मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्टिस्यित सत्तर कोटिकोटि सागरका भाग देनेसे उस प्रकृतिकी जघन्यस्थिति मालूम हो जाती है। इस नियमके अनुसार निद्रापञ्चक और असातवेदनीयकी जघन्यस्थिति 🕏 सागर, मिथ्यात्वकी एक सागर, अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोकी 🞖 सागर, स्त्रीवेद और मनुष्यद्विककी रू<sup>के</sup> सागर (क्योंकि उनकी उत्कृष्टस्थिति पन्द्रह कोटीकोटी सागरमें सत्तर कोटीकोटी सागरका भाग देनेसे लब्ध 🖔 ५ आता है। अपर और नीचेके दोनों अङ्कोंको ५ से काटने पर रूप शेष रहता है), सूक्ष्मत्रिक और विकलत्रिककी कृष् सागर (क्योंकि उनकी उत्कृष्टस्थिति १८ को० सा० में ७० को० सा० का भाग देने से लब्ध 💃 आता है। ऊपर और नीचेके दोनों अंकींको दो से काटने पर ३ प रोष रहता है ), स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, हास्य, रति, प्रशस्त विहायोगति, वज्र-ऋष्यनाराचसंहनन, समचतुरस्रसंस्थान, सुगन्ध, शुक्लवर्ण, मधुररस, मृदु, लघु, स्निग्ध और उष्णस्पर्शकी 🖔 सागर, शेषै ग्रुम और अग्रुम वर्णादि-

१ वन् अवस्थामें वर्णादि चारही लिये जाते हैं, उनके भेद नहीं लिये

चतुष्कि है सागर, दूसरे संस्थान ओर संहननकी कुँ सागर, तीसरे संस्थान और संहननकी कुँ सागर, चौथे संस्थान और संहननकी कुँ सागर, पाँचवे संस्थान और संहननकी कुँ सागर, भाँ रेप प्रकृतियों की है सागर जबन्यस्थित जाननी चाहिये। इन प्रकृतियों की ये जबन्यस्थितियाँ एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे ही होती हैं। इन जबन्यस्थितियों पर्केन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे ही होती हैं। इन जबन्यस्थितियों पर्केन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे हन प्रकृतियों के उत्कृष्टियितिबन्धका प्रमाण जानना चाहिये। गाथाके उत्तरार्धका यह व्याख्यान पश्चसङ्ग्रहके अभिप्रायके अनुसार किया गया है। क्यों कि पश्चसङ्ग्रहके स्थितवन्धका प्रमाण जीवना किया गया है। क्यों कि

"जा परिंदि जहचा पिलयासंखंस संजुया सा छ । तेसिं जद्रा॥२६१॥"

अर्थात् एकेन्द्रियके जो जवन्यस्थिति होती है, उसमें पल्यका असंख्या-तवाँ भाग जोड़ने पर उसकी उत्कृष्टस्थिति होती है।

कर्मप्रशति प्रन्यके अनुसार गायाके "सेसाणुक्कोसाउ मिच्छत्त-डिईए जं लच्चं" इस उतरार्डका व्याख्यान दूसरे प्रकारसे भी किया जाता है। उसके अनुसार 'उक्कोसाउ'का अर्थ तत् तत् प्रकृतिकी उत्कृष्टिस्थिति न लेकर वर्गकी उत्कृष्टिस्थिति ली जाती है। सजातीय प्रकृतियोंके समुदाय को वर्ग कहते हैं। जैसे, मितज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका समुदाय वरणवर्ग कहा जाता है। चक्षुदर्शनावरण आदि प्रकृतियोंका समुदाय दर्शनावरणवर्ग कहा जाता है। वेदनीय आदि प्रकृतियोंका समुदाय वर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार दर्शनमोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोंका समु-जाते, ऐसा पहले लिख आये हैं। तथा उनकी उत्कृष्टिस्थिति वीस कोइाकोड़ी सागर होती है, अतः चारोंकी जघन्यस्थिति सामान्यसे है सागरही समझनी चाहिये। उनके अवान्तर भेदोंकी जो स्थिति वतलाई है, वह पञ्चसङ्ग्रहके अभिप्रायके अनुसार वतला दी है। दाय दर्नमोहनीयवर्ग, कषायमोहनीयकी प्रकृतियोंका समुदाय कषायमोह-नीयवर्ग, नोकषायमोहनीयकी प्रकृतियोका समुदाय नोकपायमोहनीयवर्ग, नामकर्मकी प्रकृतियोंका समुदाय नामकर्मवर्ग, गोत्रकर्मकी प्रकृतियोंका समुदाय गोत्रवर्ग और अन्तरायकर्मकी प्रकृतियोंका समुदाय अन्तरायवर्ग कहा जाता है। इस प्रकारके वर्गकी जो उत्कृष्टस्थिति है उसे वर्गकी उत्कृष्ट स्थित कहते हैं । उस स्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरका भाग देने पर जो रुब्ध आता है उसमें पल्येका असंख्यातवॉ भाग क्स कर देने पर उस वर्गके अन्तर्गत प्रकृतियोंकी जघन्यस्थिति माल्म हो जाती है। आशय यह है कि एकही वर्गकी विभिन्न प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट-स्थितिमें बहुत अन्तर देखा जाता है। जैसे, वेदनीय कर्मकी उत्कृष्टस्थिति तीस कोटीकोटी सागर होने पर भी उसके भेद सातवेदनीयकी स्थिति उससे आधी अर्थात् पन्द्रह कोटीकोटी सागर प्रमाण है। पहले व्याख्यानके अनु-सार सातवेदनीयकी जवन्यश्यित मालूम करनेके लिये उसकी उत्कृष्टिश्यित पन्द्रह कोटीकोटी सागरमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका भाग देना चाहिये । किन्तु कर्मप्रकृतिके अनुसार सात वेदनीयके वर्गकी उत्कृष्टिस्यित तीस कोटीकोटी सागरमें मिथ्यालकी उत्कृष्टिस्थितिका भाग देकर लब्धमें से पत्य के असंख्यातवें भागको कम करना चाहिये, जैसा कि कर्मप्रकृतिके स्थितिबन्धाधि० में लिखा है-

१ गा० ३६ में यद्यपि 'पछासिखिझ भागूणा' नहीं लिखा है, तथापि आगे की गाथामें 'पिल्यासंखंसहीणलहुवन्धो' लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि पल्यका असंख्यातवा भाग कम करदेनेपर एकेन्द्रियजीवकी जघन्यस्थिति होती है। अतः कर्मप्रकृतिके अनुसार उक्त गाथार्धना न्याख्यान करनेपर आगे की गाथासे उक्त पदकी अनुवृत्ति यहां की जाती है, क्योंकि यहां पर भी जो जघन्यस्थिति निकालनेका कम वतलाया है, वह एकेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षासे ही वतलाया है।

### "वग्गुक्कोसिटईणं मिच्छत्तुक्कोसगेण जं छद्धं । सेसाणं तु जहन्ना पहासंखिज्जमागृणा ॥ ७९ ॥"

अर्थात्-अपने अपने वर्गकी उत्कृष्टस्थिति में मिण्यात्वकी उत्कृष्ट-रियतिका भाग देनेपर जो छन्च बाता है, उसमे पत्यके बर्सस्यातर्वे भागको कमकर देनेपर शेप ८५ प्रकृतियोकी जवन्यस्थिति आती है । इसके अनुसार दर्शनावरण और वेटनीयके वर्गकी उत्कृष्टिश्यित तीस कोटीकोटी सागर में मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरका भाग देनेपर ळव्य 🖟 सागर आता है, उसमें पत्यके असंख्यातवें भागको कमकर देनेपर निद्रापञ्चक और असातवेदनीयकी जधन्यरियति आती है। दर्शनमोहनीय वर्गकी उत्कृष्टिस्यित सत्तर कोटीकोटी सागरमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टिस्यितका भाग देकर छब्ध एक सागरमं से पल्यका असंख्यातवाँ माग कम करनेपर मिय्यात्वकी जवन्यस्थिति आती है । कपायमोहनीयवर्गकी उत्कृष्टस्थिति चालीस कोटीकोटी सागरमें मिय्यात्वकी उत्कृष्टिस्यितिका भाग देकर, लब्ध हुँ सागरमें से पस्यका व्यसंख्यातवाँ माग कम करनेपर प्रारम्मकी वारह कपा-योकी जवन्यस्थिति आती है। नोकपायमोहनीयवर्गकी उत्कृष्टरियति वीस कोटीकोटी सागरमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टिस्थितिका माग देकर, छव्ध है सागरमं से पत्यका असंख्यातवॉ भाग कमकर देनेपर पुरुपवेदके सिवाय शेंप थाठ नोकपायोंकी जवन्यस्थिति थाती है। नामवर्ग और गोत्रवर्गकी उत्कृप्टस्थिति वीस कोटीकोटी सागरमें मिथ्यात्वकी उत्कृप्टस्थितिका भाग देकर, छव्यमें से पत्यका असंख्यातवॉ भाग कमकर देनेपर वैक्रियपट्क, थाहारकदिक, तीर्थद्वर और यद्याःकीर्तिको छोड़कर नामकर्मकी शेप सत्तावन प्रकृतियोंकी और नीचगोत्रकी जवन्यस्थिति आती है।

सामान्यसे सब प्रकृतियोंकी जवन्यस्थिति वतलाकर, अब एकेन्द्रिय आदि जीवोके योग्य प्रकृतियोकी उत्कृष्ट और जवन्यस्थिति वतलाते हैं—

# अयमुक्कोसो गिंदिसु पिलयासंखंसहीण लहुवंधो कमसो पणवीसाए पना-सय-सहस्ससंगुणिओ ॥ ३७॥ विगलिअसनिसु जिद्दो कणिइउ पल्लसंखभागूणो।

अर्थ—इससे पहलेकी ३६ वीं गाथामें, अपने अपने वर्गकी उत्कृष्ट-स्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका माग देकर जो लब्ध निकाला है, वही एकेन्द्रिय जीवोंके उन उन प्रकृतियोंके उत्कृष्टस्थितिवन्धका प्रमाण होता है। उस उत्कृष्टस्थितिवन्धमें पत्यके असंख्यातवें मागको कमकर देनेपर एके-

१ जिन प्रकृतियोंकी जघन्यस्थिति कठोक्त वतलाई है, उनके सम्बन्धमें तो कर्मप्रकृति, कर्मकाण्ड और कर्मप्रन्थमें कोई अन्तर नही है। शेष पिचासी प्रकृतियोंके सम्बन्धमें जो कुछ वक्तव्य है वह इस प्रकार है-कर्म-काण्डमें उनके बारेमें केवल इतना लिख दिया है-

> "सेसाणं पञ्जत्तो बादर एइंदियो विसुद्धो य। बंधदि सन्वजहण्णं सगसगउक्कस्सपडिभागे ॥ १४३ ॥"

अर्थात्-रोष प्रकृतियोंकी जघन्यस्थितियोंको बादर पर्याप्तक विशुद्ध परिणामवाला एकेन्द्रिय जीव अपनी अपनी उत्कृष्टस्थितिके प्रतिभागमें बांघता है।

और आगे एकेन्द्रियादिक जीवोंकी अपेक्षासे उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य और उत्कृष्टिस्यिति वतलानेके लिये अपनी अपनी पूर्वोक्त उत्कृष्टिस्यितिमें मिध्यात्वकी उत्कृष्टिस्यितिका माग देकर एकेन्द्रियके योग्य उत्कृष्टिस्यिति, और उसमें पत्यका असंख्यात्वा माग न्यून करके जघन्यिस्थिति वतलाई है। उक्तगाथा १४३ में जिस प्रतिभागका उल्लेख किया है उस प्रतिभागको आगे की गाथामें उक्त प्रकारसे स्पष्ट करिदया है। अतः कर्मकाण्डमें जो शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध अलगसे नहीं वतलाया है, उसका कारण यही है कि उनका जघन्य स्थितिबन्ध एकेन्द्रिय जीव ही करता है और न्द्रिय जीवके जघन्यस्थितिबन्धका प्रमाण आता है। एकेन्द्रिय जीवके उत्झ्रष्ट स्थितिबन्धि पचीसगुणा उत्झ्रष्टस्थितिबन्ध दोइन्द्रिय जीवके होता है, पचासगुणा उत्झ्रष्टियितिबन्ध चीन्द्रिय जीवके होता है, सौगुणा उत्झ्रष्टस्थिन तिबन्ध चतुरिन्द्रिय जीवके होता है, एक हजारगुणा उत्झ्रष्टस्थितिबन्धं अ-संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके होता है। अपने अपने उत्झ्रष्टस्थितिबन्धमे से पल्य-का संख्यातवाँ भाग कम करनेपर अपने अपने जघन्यस्थितिबन्धका प्रमाण आता है।

भावार्थ—इससे पूर्वकी गायाओं में उत्तर प्रकृतियों की उत्कृष्ट और जयन्य स्थिति सामान्यसे वतलाई है। किन्तु इस गायामे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञिपञ्चेन्द्रियको अपेक्षासे उत्तर उसके बंधने योग्य प्रकृतियों की स्थित आगे वतलाई ही है। कर्मप्रकृतिमें शेष प्रकृतियों की जयन्यस्थिति वतलाते हुए जो गाथा दी है, वह ३६ वीं गाथाके भावार्थमें लिख आये हैं। उसके आगे एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे प्रकृतियों की स्थितिका परिमाण वतलाते हुए लिखा है—

'एसेगिदियडहरो सन्वार्सि जणसंजुओ जेहो ।'

अर्थात्—अपने अपने वर्गकी उत्कृष्टिस्यितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टिस्यितिका भाग देकर लच्चमें से पल्यके असंख्यात्वें भागको कमकरनेसे जो अपनी अपनी जघन्य स्थिति आती है, वही एकेन्द्रियके थोग्य जघन्य स्थितिका प्रमाण जानना चाहिथे। कमिकये हुए पल्यके असंख्यात्वें भागको उस जघन्य स्थितिमें जोड़ देनेपर उत्कृष्टिस्थितिका प्रमाण होता है।

कर्मग्रन्थके रचियताने अपनी स्त्रोपज्ञ टीकामें शेप ८५ प्रकृतियों की जघन्य स्थिति वतलाते हुए गाथा ३६ के उत्तरार्द्धका पहला व्याख्यान पञ्चसङ्ग्रहके अभिप्रायानुसार किया है। और दूसरा व्याख्यान कर्मग्रकृतिके अनुसार किया है। दोनों व्याख्यानों एक मौलिक अन्तर तो स्पष्टही है कि पञ्चसङ्ग्रह में अपनी अपनी प्रकृतिकी उत्कृष्टस्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टिस्थितिका भाग प्रकृतियोकी उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति बतलानेका उपक्रम किया है। गाथा नं० ३६ में शेष ८५ प्रकृतियोंके जघन्यस्थितिबन्धको बतलानेके लिये, उन प्रकृतियोंके वर्गोंकी उत्कृष्टस्थितियोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिसे भाग देने का जो विधान किया है, एकेन्द्रिय जीवके उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्टस्थिति-

देकर जघन्यस्थिति निकाली है, जैसा कि कर्मकाण्डमें भी पाया जाता है। किन्तु कर्मप्रकृतिमें अपने अपने वर्गकी उत्कृष्टस्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका भाग देकर और उसमें पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम करके जघन्य स्थिति बतलाई है। अतः जहांतक प्रकृतियोंकी स्थितिमें भाग देनेका सम्बन्ध है, वहातक तो कर्मकाण्ड पञ्चक्ष्रहके मतसे सहमत है। किन्तु आगे जाकर वह कर्मप्रकृतिसे सहमत हो जाता है। क्योंकि पञ्चसंद्रहके मतानुसार प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थितिमें भाग देने पर जो लब्ध आता है वह तो एकेन्द्रियकी अपेक्षासे जघन्यस्थिति होती है और उसमें पत्यका असंख्यातवाँ भाग जोड़ने पर उसकी उत्कृष्टस्थिति होती है। किन्तु कर्मप्रकृति और कर्मकाण्डके मतानुसार मिथ्यातकी उत्कृष्टस्थितिका भाग देने पर जो लब्ध आता है, वही उत्कृष्टस्थिति होती है और उसमें पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम कर देनेपर जघन्यस्थित होती है। अतः कर्मप्रकृति और पञ्चसङ्गहके मतमें वड़ा अन्तर है।

कर्मप्रकृतिकी 'वग्गुक्कोसिटिईणं' आदि गाथाकी टीकामें उपाध्याय यशो-विजयजीने भी पञ्चसङ्ग्रहके मतका उद्धेख करते हुए लिखा है-"पञ्चसंग्रहे तु वर्गोरकृष्टस्थितिर्विभजनीयतया नाभिष्रेता किन्तु 'सेसाणुक्कोसां मि-च्छत्तिर्हिई जं लखं'।। ४८ ।। इति ग्रन्थेन स्वस्वोरकृष्टस्थितिर्मिध्यात्वो-त्कृष्टस्थित्या भागे हते यद्धभ्यते तदेव जघन्यस्थितिपरिमाणम्।" अर्थात् पञ्चसंग्रहमें तो अपने अपने वर्गकी उत्कृष्टस्थितिमें भाग नहीं दिया जाता। किन्तु अपनी अपनी उत्कृष्टिस्थितिमें मिध्यात्वकी उत्कृष्टिस्थितिसे भाग देने पर जो लब्ध आता है वही जघन्यस्थितिका परिमाण होता है। वन्धंका प्रमाण निकालनेके लिये भी वही विधान काममें लाया जाता है। उस विधानके अनुसार विविधित प्रकृतिकी पहले वतलाई गई उत्कृष्टिस्थितिनमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टिस्थितिका भाग देनेपर जितना लब्ध आता है एकेन्द्रिय जीवके उस प्रकृतिका उतना ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। जैसे, पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय और पाँच अन्तराय, इन इक्कीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एकेन्द्रिय जीवके हैं सागर प्रमाण होता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके वर्गोंकी उत्कृष्टिस्थित तीस कोटीकोटी सागर है। उसमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिये भाग देनेपर है सागर लब्ध आता है। इसी क्रमसे अन्य प्रकृतियोंकी स्थिति निकालने पर, मिथ्यात्वकी एक सागर, सोलह कपायोंकी है सागर, नौ नोकपायोकी है सागर, वैक्रियेन

१ एकेन्द्रियादिक जीवोंके वैक्रियपट्कका वन्घ नहीं होता अतः उसकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति नहीं वतलाई गई है। किन्तु असंज्ञिपद्वेन्द्रियके उसका वन्घ होता है, अतः उसकी अपेक्षासे वैक्रियपट्ककी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति पञ्चसंग्रहमें निम्नप्रकारसे वतलाई है—

"वेडिवडिक्क तं सहसतािंडयं जं असि निणो तेिस्तं। पिल्यासंखंस्णं ठिई अवाहूि णयिनसेगो॥ २५६॥"

अर्थात्—"उक्तरीतिके अनुसार वैक्रियपट्ककी बीस कोटीकोटी सागर-प्रमाण स्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति ७० कोटीकोटी सागरना भाग देने से जो है स्थिति आती है, उसे एक हजारसे गुणा करनेपर असंज्ञी जीवके वैक्रियपट्ककी उत्कृष्टस्थितिका प्रमाण आता है। उसमें पल्यका असंख्यातवां भाग कमकर देनेसे जघन्यस्थितिका प्रमाण आता है।" यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि पहले नरकिद्वक और वैक्रियद्विकका उत्कृष्टस्थितिबन्ध बीस कोटीकोटी सागर और देवद्विकका दस कोटीकोटी सागर वतलाया है। तथापि यहाँ उसकी जघन्यस्थिति वतलानेके लिये वीस कोटीकोटी सागर- षट्क, आहारकदिक और तीर्यंद्वरको छोड़कर, एकेन्द्रियके बंधने योग्य नाम-कर्मकी शेष अट्ठावन प्रकृतियोंकी और दोनों गोत्रोंकी है सागर प्रमाण उत्कृष्टिस्थित आती है। इस उत्कृष्टिस्थित वन्धमेंसे पल्यका असंख्यातवां भाग कम करदेने पर एकेन्द्रिय जीवके जधन्य स्थितिवन्धका प्रमाण आता है। अर्थात् प्रत्येक प्रकृतिकी हैं सागर वगैरह जो उत्कृष्टिस्थिति निकाली है, उसमें से पल्यका असंख्यातवा भाग कम करदेने पर वही उस प्रकृतिकी जधन्यस्थिति होजाती है।

गाथाके पूर्वार्धद्वारा एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे रियतिवन्धका परिमाण वतलाकर, उत्तरार्धद्वारा द्वीन्द्रियादिक जीवोंकी अपेक्षासे उसका परिमाण वतलाया है। जिसका आशय यह है कि एकेन्द्रिय जीवके है सागर वगैरह जो उत्कृष्ट रियतिवन्ध होता है, उसे पचीससे गुणा करनेपर द्वीन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट रियतिवन्धका प्रमाण आता है। अर्थात् प्रत्येक प्रकृतिका उत्कृष्ट रियतिवन्ध द्वीन्द्रिय जीवके एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे पचीस गुना अधिक होता है। जैसे, एकेन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्टरियति एक सागर-प्रमाण वंधती है। तो द्वीन्द्रियजीवके उसकी उत्कृष्टरियति पचीस सागर प्रमाण वंधती है। हसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंमें भी समझलेना चाहिये। तथा, एकेन्द्रिय जीवके जो उत्कृष्ट रियतिवन्ध होता है, उससे पचास गुणा उत्कृष्ट रियतिवन्ध त्रोन्द्रिय जीवके होता है। जैसे, एकेन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट रियतिवन्ध त्रोन्द्रिय जीवके होता है। जैसे, एकेन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट रियतिवन्ध त्रोन्द्रिय जीवके होता है। जैसे, एकेन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट रियतिवन्ध त्रोन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट रियतिवन्ध से सेगुणा उत्कृष्ट रियतिवन्ध सेगुणा उत्कृष्ट रियतिवन्ध

प्रमाण ही लिया गया है जैसा कि उसकी टीकामें (पृ० २२८ प्०) आचार्य मलयगिरिजीने लिखा है-"देवद्विकस्य तु यद्यपि दशसागरोपमकोटीकोटी-प्रमाणस्तथापि तस्य जघन्यस्थितिपरिमाणानयनाय विंशतिसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणो विवक्ष्यते।"

चतुरिन्द्रिय जीव करता है, अतः मिथ्यात्वका उत्हृष्ट स्थितिवन्य चतुरिन्द्रिय जीवके सौ सागर प्रमाण होता है। ऐसा ही अन्य प्रकृतियोंके वारेमें भी समझलेना चाहिये। तथा एकेन्द्रिय जीवके उत्हृष्ट स्थितिवन्यसे एक हजार गुणा स्थितिवन्य असंजिपंचेन्द्रिय जीवके होता है। इसके अनुसार मिथ्यात्वकी उत्हृष्टस्थिति असंज्ञिपंचेन्द्रिय जीवके एक हजार सागर प्रमाण वंधती है। ऐसा ही अन्ये प्रकृतियोंके सम्बन्धमें भी समझ लेना चाहिये।

१ कर्मकाण्डमें एकेन्द्रियादिक जीवोंके स्थितवन्यका प्रमाण जिस शैलीसे वतलाया है, स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये उसे यहां उद्दृत करते हैं-

"पुरं पणकदी पण्णं सयं सहस्सं च मिच्छवरयन्घो । इगविगटाणं अवरं पछासंख्णसंख्णं ॥ १४४॥"

अर्थात्-एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवोंके मिध्यात्वका उत्कृष्टिस्थिति-वन्य कमशः एक सागर, पचीस सागर, पचास सागर, सौ सागर और एक हजार सागर प्रमाण होता है। तथा उसका जघन्य स्थितियन्य एकेन्द्रियके पत्यके असंख्यातवें माग हीन एक सागर प्रमाण होता है और विकलेन्द्रिय जीवोंके पत्यके संख्यातवें माग हीन अपनी अपनी उत्कृष्टिस्थितिप्रमाण होता है। आगे लिखते हैं-

> "जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्तं कि होदि तीसियादींणं। इदि संपाते सेसाणं इगविगलेसु उभयिदी ॥ १४५ ॥"

व्यर्गन्-यदि सत्तर कोटोकोटी सागरकी स्थितिवाला मिथ्यात्वकर्म एके-निद्रय जीवके एक सागर, द्वीन्द्रियके पश्चीस सागर, त्रीन्द्रियके पश्चास सागर, चतुरिन्द्रियके सी सागर और असंज्ञिपंचेन्द्रियके एक हजार सागर प्रमाण वंघता है, तो तीस कोटीकोटी सागर आदिकी स्थितिवाले अन्य कर्म उनके कितनी स्थितिको लेकर वंधेंगे, ऐसा त्रेराशिक करने पर एकेन्द्रिय और वि-क्लेन्द्रिय जीवोंके श्रेप प्रकृतियोंकी दोनों स्थितियां माल्म हो जाती हैं। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञिपंचेन्द्रियके उक्त अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें पल्यका संख्यातवा भाग कम करदेनेपर अपना अपना जघन्य स्थितिवन्ध होता है। इसप्रकार एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञि पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके स्थितिवन्धका प्रमाण जानना चाहिये।

अव वाकी वचे आयुकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंकी जवन्यस्थिति वतलाते हैं—

#### सुरनरयाउ सँमादससहस्स सेसाउ खुडुभवं ॥ ३८॥

अर्थ-देवायु और नरकायुकी जघन्यस्थिति दस हजार वर्ष है और शेष मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुकी जघन्यस्थिति क्षुद्रभव प्रमाण है।

भावार्थ-ऊपर जिन प्रकृतियोंकी जयन्यस्थिति आगे बतलाने का निद्रा कर आये थे, उनमेंसे चारों आयुकी जयन्यस्थिति यहां बतलाई है। आगममें मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुकी जयन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण बतलाई है, और यहा क्षुद्रभव प्रमाण लिखी है। इसका कारण यह है कि अन्तर्मुहूर्तके वहुतसे भेद हैं। अतः यह बतलानेके लिये कि अन्तर्मुहूर्त क्षुद्रभवप्रमाण लेना चाहिये, यहा अन्तर्मुहूर्त न लिखकर उसके ठीक ठीक परिमाणका स्वक क्षुद्रभव लिखा है। क्षुद्रभवका निरूपण आगे प्रनथकार स्वयं करेंगे।

जबन्य स्थितिका कथन करके, अब जबन्य अवाधाको वतलाते हैं— सद्याणिव लहुबंधे भिन्नमुहू अचाह आउजिटे वि । केइ सुराउसमं जिणमंतमुहू विंति आहारं ॥ ३९॥

अर्थ-समस्त प्रकृतियों के जधन्य स्थितिबन्धमें तथा आयुकर्मके उत्हृष्ट स्थितिबन्धमें भी जघन्य अवाधाका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है। किन्हीं आचार्यों के मतसे तीर्थेङ्करनामकी जधन्यस्थिति देवायुके समान अर्थात् दस हजार वर्ष है और आहारकदिक की अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है।

, भावार्थ-इस गाथाके पूर्वार्द्धमें सभी उत्तर प्रकृतियोकी जघन्य

अवाधा अन्तर्भृहर्त प्रमाण वतलाई है। जधन्य स्थितिवन्धमें जो अवाधा-काल होता है उसे जघन्य अवाधा कहते हैं और उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें जो अवाधाकाल होता है उसे उत्कृष्ट अवाधा कहते हैं । किन्तु यह परिभापा उन सातकर्मी तक ही सीमित है, जिनकी अवाधा स्थितिके प्रतिभागके अनुसार होती है। आयुकर्मकी तो उत्ऋष्टस्थितिमें भी जघन्य अवाधा हो सकती है और जघन्य स्थितिमें भी उत्कृष्ट अवाधा हो सकती है। क्योंकि उसका अवाधाकाल स्थितिके प्रतिभागके अनुसार नहीं होता, जैसा कि पहले लिख आये हैं। अतः आयुकर्मकी अवाधामें चार विकल्प होते हैं--१--उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें उत्कृष्ट अवाधा, २—उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें जघन्य अवाधा, ३—जघन्य स्थितिवन्धमें उत्कृष्ट अवाधा और ४—जघन्य स्थितिवन्धमें जघन्य अवाधा । इन विकल्पोका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—जव कोई मनुष्य अपनी एक पूर्वकोटिकी आयुमें तीसरा भाग शेप रहनेपर तेतीस सागरकी आयु वाघता है तत्र उत्ऋप्टस्थिति वन्धमें उत्ऋप्ट अवाधा होती है। और यदि अन्तर्भुर्हृत प्रमाण आयु शेष रहनेपर तेंतीस सागरकी स्थित बाधता है तो उत्ऋष्टस्थितिमें जघन्य अवाधा होती है। तथा, जब कोई मनुष्य एक पूर्व-कोटीका तीसरा भाग रोष रहते हुए परभव की जघन्यस्थिति बांधता है, जो अन्तर्मुहूर्त प्रमाण भो हो सकती है, तब जघन्य स्थितिमें उत्कृप्ट अवाधा होती है। और यदि अन्तर्भुहूर्त प्रमाण स्थिति शेप रहनेपर परभवकी अन्त-र्भेहूर्त प्रमाण स्थिति वांघता है तो जवन्य स्थितिमें जवन्य अवाधा होती है। अतः आयुकर्मकी उत्कृष्टस्थितिमें भी जवन्य अवाधा हो सकती है और जघन्य रियतिमें भी उत्कृष्ट अवाधा हो सकती है।

इस प्रकार अवाधाका कथन करके अन्यकारने गाथाके उत्तराई में तीर्थद्वर और आहारकद्विककी जधन्यस्थितिके सम्बन्धमें किन्हीं आचार्योंके मतका उल्लेख किया है, जो तीर्थद्वर नामकर्मकी जधन्यस्थिति दस हजार वर्ष और आहारकद्विक की जघन्यस्थिति अन्तर्मृहूर्त प्रमाण मानते हैं। इन तीनों प्रकृतियोंकी जघन्यस्थिति ग्रन्थकार पहले अन्तःकोटीकोटीसागर बतला आये हैं। उन्हींके सम्बन्धमें यह मतान्तर जानना चाहिये।

तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी जघन्यस्थिति क्षुद्रभवके बराबर वतलाई है। अतः दो गाथाओंसे क्षुद्रभवका निरूपण करते हैं—

सत्तरससमिहिया किर इगाणुपाणुं मि हुं ति खुडुभवा। सगतीससयतिहुत्तर पाणू पुण इगम्रहुत्तं मि ॥ ४०॥ पणसिहसहस्सपणसय छत्तीसा इगम्रहुत्तखुडुभवा। आविलयाणं दोसय छप्पन्ना एगखुडुभवे॥ ४१॥

अर्थ-एक श्वासोच्छ्वासमें कुछ अधिक सतरह क्षुद्र या क्षुछक भव होते हैं। एक मुहूर्तमें ३७७३ श्वासोछ्वास होते हैं। तथा, एक मुहूर्तमें ६५५३६ क्षुद्रभव होते हैं और एक क्षुद्रभवमें २५६ आवली होती हैं।

१ यह मत पद्मसङ्ग्रहकारका जान पहता है; क्योंकि उन्होंने तीर्थहर-नामकी जघन्यस्थिति दस हजार वर्ष और आहारककी जघन्यस्थिति अन्त-मुंहूर्त्त वतलाई है। यथा-

"सुरनारयाउयाणं दसवाससहस्स लघु सितत्थाणं ॥ २५३॥" अर्थात्-तीर्थेह्दर नाम सिहत देवायु नरकायुकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है । तथा-

'साए बारस हारगविग्घावरणाण किंचूणं ॥ २५४ ॥'

'स्ति वेदनीयकी वारह मुहूर्त और आहारक, अन्तराय, ज्ञानावरण और दर्शनावरणकी कुछ कम मुहूर्तप्रमाण जघन्यस्थिति है।'

२ जीवकाण्डमें एक अन्तर्मुहूर्तमें ६६३३६ छुद्र मव कहे हैं । यथा"तिण्णिसया छत्तीसा छावट्टि सहस्सगाणि मरणाणि ।
अंतोसुहुत्तकाले तावदिया चेव खुद्दभवा ॥ १२३॥"
अर्थात्-लब्ध्यपर्याप्तक जीव एक अन्तर्मुहूर्तमें ६६३३६ बार मरण

भावार्थ-गाथा ३८में मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुकी जवन्य रियति क्षुल्लकभन या क्षुद्रभव प्रमाण वतलाई थी, अतः इन गाथाओं के द्वारा क्षुद्र मुवका प्रमाण वतलाया है। निगोदिया जीवके भवको क्षुद्रभव कहते हैं, क्यों कि उसकी रियति सब भवों की अपेक्षासे अति अल्प होती है और वह भव मनुष्य और तिर्यञ्च पर्यायमें ही होता है। अतः मनुष्यायु और तिर्यञ्चायु की जवन्य रियति क्षुद्रभव प्रमाण वतलाई है। क्षुद्रभवके कालका प्रमाण निम्न प्रकार है—

जैन कार्लगणनाके अनुसार, असंख्यात समयकी एक आवली होती करता है, अतः एक अन्तर्सुहूर्तमें उतनेही अर्थात् ६६३३६ ही ख़ुद्रभव होते हैं। तथा-

> "सीदी सट्टी तार्ल वियले चउवीस होंति पंचक्खे। छावट्टिं च सहस्सा सयं च वत्तीसमेयक्खे ॥१२४॥"

'उन ६६३३६ भवोंमें से, द्वीन्द्रियके ८०, त्रीन्द्रियके साठ, चतुरिन्द्रियके ४०, पंचेन्द्रियके २४ और एकेन्द्रियके ६६१३२ खुद्रभव होते हैं।'

इस प्रकार दिगम्बरों के अनुसार एक श्वासमें १८ खुद्रभव होते हैं।
,, १ ज्योतिष्करण्डकमें लिखा है-

"कालो परमिनरुद्धो अविभन्जो तं तु जाण समयं तु । समया य असंखेन्जा हवइ हु उस्सासिनस्सासो ॥ ८॥ , उस्सासो निस्सासो यदोऽवि पाणुत्ति भन्नए एको । पाणा य सत्त थोवा थोवावि य सत्त लवमाहु ॥ ९॥ अट्टत्तीसं तु-लवा अदलवो चेव नालिया होइ ।"

अर्थात्—कालके अत्यन्त स्हम अविभागी अंशको समय कहते हैं। असंख्यात समयका एक उच्छास-निश्वास होता है, उसे प्राण भी कहते हैं। सात प्राणका एक स्तोक, सात स्तोकका एक ठव, साढ़े अहतीस लक्की एक नाली और 'ये नालिया मुहुत्तो' दो नालीका एक मुहूर्त होता है।

है। संख्यात आवलीका एक उख्रास-निश्वास होता है। अर्थात् एक रोगरहित निश्चिन्त तरुण पुरुषके एक बार श्वास लेने और त्यागनेके कालको एक उख्रास-निश्वासकाल या श्वासोञ्चासकाल कहते हैं। सात श्वासोञ्चासकालका एक स्तोक होता है। सात स्तोकका एक लव होता है। साढे अड्तीस लवकी एक नाली या घटिका होती है और दो घटिकाका एक मुहूर्त होता है। अतः एक मुहूर्तमें श्वासोञ्चासोकी संख्या माल्स करनेके लिये १ मु० × २ घ० × ३८ ई लव × ७ स्तोक × ७ उञ्चास, इस प्रकार सबको गुणा करनेपर ३७७३ संख्या आती है। तथा, एक मुहूर्तमें एक निगोदिया जीव ६५५३६ बार जन्म लेता है। अतः ६५५३६में ३७७३ से भाग देनेपर १७ ई छ ई लब्ध आता है। अतः एक श्वासोञ्चासकालमें सतरहसे कुछ अधिक क्षुद्रभवोंका प्रमाण जानना चाहिये। अर्थात् एक क्षुद्रभवका काल एक उञ्चास-निश्वासकालके कुछ अधिक सतरहवें भाग प्रमाण होता है। उतने ही समयमें दो सौ छप्पन आवली होती हैं।

यदि आधुनिक कालगणनाके अनुसार क्षुद्रभवके कालका प्रमाण निकाला जावे तो वह इस प्रकार होगा । एक मुहूर्तमें अङ्तालीस मिनिट होते हैं, अर्थात् एक मुहूर्त ४८ मिनिटके बराबर होता है । और एक मुहूर्तमें ३७७३ श्वासोञ्चास होते हैं । अतः ३७७३में ४८से भाग देनेपर एक मिनिटमें साढ़े अठचरके लगभग श्वासोञ्चास आते हैं । अर्थात् एक श्वासोञ्चासका काल एक सैकिण्डसे भी कम होता है, उतने कालमें निगोदिया जीव सतरहसे भी कुल अधिक वार जन्म धारण करता है । इससे क्षुद्रभवकी क्षुद्रताका अनुमान सरलतासे किया जा सकता है ।

वैकियपट्कके सिवाय शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका और सभी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका निरूपण करके, अब उनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके स्वामियोंको वतलाते हैं—

### अविरयसम्मो तित्थं आहारदुगामराउ य पैमत्तो । मिच्छिद्दिही बंधइ जिहिटिई सेसपयडीणं ॥ ४२॥

अर्थ-अविरत सम्यग्दि मनुष्य तीर्थद्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध करता है। प्रमत्तसंयत मुनि आहारकिष्ठ और देवायुका उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध करता है। और मिथ्यादिष्ट जीव शेप ११६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है।

भावार्थ-उत्कृष्टिस्यितवन्थके स्वामियोको वतलाते हुए, इस गाथामं तीर्थद्धरप्रकृतिके उत्कृष्टिस्यितवन्थका स्वामी (कर्ता) अविरतसम्य-ग्टिष्टको वतलाया है। किन्तु उसके सम्बन्धमं इतना विशेष वक्तव्य है कि जो अविरतसम्यग्टिष्ट मनुष्य सम्यक्त्वग्रहण करनेसे पहले मिथ्यात्व गुण-स्थानमं नरकायुका वन्य कर लेता है, और वादको क्षायोपश्चमिक सम्य-क्त्वग्रहण करके तीर्थद्धर प्रकृतिका वन्य करता है, वह मनुष्य जब नरकमं जानेका समय आता है तो सम्यक्त्वको वमन करके मिथ्यात्वको अङ्गीकार करता है। जिस समयमें वह सम्यक्त्वको त्यागकर मिथ्यात्वको अङ्गीकार

कर्मप्रकृति के स्थितिवन्धाधिकारमें गा॰ १०२ का व्याख्यान करते हुए उपाध्याय यशोविजयजीने भी आहारकद्विकका उत्कृष्टस्थितिवन्ध प्रमत्तन

१ प्रकरणश्र्वाकरके चौथे भागमें 'य पमत्तो'के स्थानमें 'अपमत्तो' पाठ मुद्रित है और 'टये' में उसका अर्थ 'प्रमत्तभावके अभिमुख अप्रमत्त' किया है। टयेमें लिखा है—''आहारकशरीर तथा आहारक अङ्गोपाङ, ए वे प्रकृतिनो उत्कृष्ट स्थितवन्ध प्रमत्तगुणठाणाने सन्मुख थयलो एवो अप्रमत्त यति ते अप्रमत्त गुणठाणाने चरमवन्धे वांधे। एना वंधक माहे एहिज अतिसंक्लिष्ट छे। तथा देवताना आयुनो उत्कृष्ट स्थितवन्धस्वामी अप्रमत्त गुणस्थानकवर्ती साधु जाणवो। पण एटलुं विशेष जे प्रमत्त गुणस्थानके आयुवन्ध आरंभीने अप्रमत्तं चढ़तो साधु वांधे।"

भरता है, उससे पहले समयमें उस अविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्यके तीर्यक्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। इसका कारण यह है कि यद्यपि तीर्थन्क्कर प्रकृतिका बन्ध चौथे गुणस्थानसे लेकर आठवें गुणस्थानतक होता है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट संक्लेशसे ही बंधती है, और वह उत्कृष्ट संक्लेश तीर्थक्कर प्रकृतिके बन्धकों मेंसे अविरतसम्यग्दृष्टिके ही उस अवस्था में होता है, जिसका वर्णन ऊपर किया है। अतः उसका ही प्रहण किया है। तथा, तिर्यक्च गितमें तो तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध ही नहीं होता। देवगति और नरकगतिमें उसका बन्ध तो होता है, किन्तु वहाँ तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्धक चौथे गुणस्थानसे च्युत होकर मिध्यात्वके अभिमुख नहीं होता। और ऐसा हुए विना तीर्थक्कर प्रकृतिके उत्कृष्टस्थितिबन्धका कारण उत्कृष्ट संक्लेश नहीं हो सकता। अतः मनुष्यका ग्रहण किया है। तथा, तीर्थक्करप्रकृतिका बन्ध करनेसे पहले जो मनुष्य नरकायुका बन्ध नहीं करता, वह तीर्थक्कर प्रकृतिका

भावके अभिमुख अप्रमत्त मुनिके और देवायुका उत्क्रप्टस्थितिबन्ध अप्रमत्तः भावके अभिमुख प्रमत्तयिके बतलाया है। पञ्चसंग्रह (प्र० मा०) की टीकाओं में भी (प्र० २३६) यही बतलाया है। कर्मकाण्डमें भी लिखा है-

"देवाउग पमत्तो आहारयमपमत्तविरदो दु।

'तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्मो समज्जेइ ॥ १३६ ॥"

अर्थात्—देवायुका उत्कृष्टस्थितिवन्ध अप्रमत्तभावके अभिमुख प्रमत्तयित करता है और आहारकद्विकका उत्कृष्टस्थितिबन्ध प्रमत्तभावके अभिमुख अप्रमत्तयित करता है। इसप्रकार उक्त सभी उल्लेखोंके आधारपर आहारकि द्विकका उत्कृष्टस्थितिवन्ध सातवें गुणस्थानमें उस समय होता है जब जीव छठें गुणस्थानके अभिमुख होता है। किन्तु कर्मप्रनथके रचयिताके अनुसार सातवेंसे छट्टेमें आने पर होता है। उन्होंने अपनी स्वोपज्ञ टीकामें यही अर्थ किया है। इसिलये हमने 'अपमत्तो' पाठ न रखकर 'य पमत्तो' पाठ रक्खा है। भावनगरसे प्रकाशित नवीन संस्करणमें भी यही पाठ मुद्रित है।

क्रिया है जो तीर्थिक्कर प्रकृतिका वन्ध करनेसे पहले नरककी आयु वांध लेता है। तथा, राजा श्रेणिककी तरह कोई कोई क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सम्यन्द्र्यामें ही मरकर नरकमे जा सकते हैं, किन्तु विद्युद्ध परिणाम होनेके कारण वे जीव तीर्थक्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं कर सकते, और उसका ही यहाँ प्रकरण है। अतः उनका ग्रहण न करके, मिय्यात्वके अमिमुख अविरत सम्यग्दृष्टिका ही ग्रहण किया है। सारांध्य यह है कि चौथे गुणस्थानसे लेकर आठवें गुणस्थानतक तीर्थक्कर प्रकृतिका वन्ध हो सकता है। किन्तु उत्कृष्टियति वन्धके लिये उत्कृष्ट संक्लेशकी आवश्यकता है, और तीर्थक्कर प्रकृतिक वन्धक मनुष्यके उसी दशामे उत्कृष्ट संक्लेश हो सकता है। का वह मिथ्यात्वके अभिमुख हो। और ऐसा मनुष्य मिथ्यात्वके अभिमुख हो। और ऐसा मनुष्य मिथ्यात्वके अभिमुख हो। और ऐसा मनुष्य मिथ्यात्वके अभिनुख हो। अतः वद्धनरकायु अविरत सम्यग्दृष्टि

१ पञ्चसङ्ग्रह प्र० मा० प्र० २३६ में मलयगिरि टीकामें लिखा है"तथा चोक्तं शतकच्णों 'तिन्थयरनामस्स उक्कोसिट्डं मणुस्सो असंजभो
वेयगसम्मिहिट्टी पुन्वं नरगवद्वाउगो नरगाभिमुहो मिच्छत्त पिटविजही
इति अंतिमें टिईवंधे वट्टमाणो वंथइ, तन्वंधगेसु अइसंकिलिट्टोत्ति काउं।
जो सम्मत्तेणं खाइगेणं नरगं वच्चइ सो तभो विसुद्धपरोत्ति काउं तिम्म
उक्कोसो न हवइ ति।" अर्थात् शतकच्णि में कहा है कि जो मनुष्य
असंयत वेदक सम्यग्दिष्ट पहले नरकायुका वन्ध करचुकने के कारण, नरक
के अभिमुख होता हुआ अनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त करेगा, वह
अन्तिम स्थितिवन्धमें वर्तमान रहते हुए तीर्थद्वर नामकी उत्कृष्टिस्थितिको
वांधता है। तीर्थहरके वंधकोंमें उसीके अति संक्रिष्ट परिणाम होते हैं। जो
साथिकसम्यक्त्वसे नरक जाता है, वह उससे विशुद्धतर है। अतः उसका
प्रहण नहीं किया है।

मनुष्य जब मिथ्यात्वके अभिमुख होता है, उसी समय उसके तीर्थं इर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है।

तथा, औहारक शरीर और आहारक अङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध अप्रमत्त गुणस्थानसे च्युत हुआ प्रमत्त-संयत मुनि करता है। क्योंकि इन प्रकृतियोंके भी उत्कृष्ट स्थितिबन्धके लिये उत्कृष्ट संक्लेशका होना आव-श्यक है। और उनके बन्धक प्रमत्त मुनिके उसी समय उत्कृष्ट संक्लेश होता है, जब वह अप्रमत्त गुणस्थानसे च्युत होकर छठे गुणस्थानमें आता है। अतः उसके ही उन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध जानना चाहिये।

तथा, देवायुका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध अप्रमत्तसंयत गुणस्थानके अभिमुख प्रमत्तसंयत मुनिके ही होता है। क्योंिक यह स्थिति हुमें है, अतः इसका बन्ध विशुद्ध दशामें ही होता है। और वह विशुद्ध दशा अप्रमत्त मावके अभिमुख प्रमृत्तसंयत मुनिके ही होती है।

शङ्का-यदि देवायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशुद्ध भावींसे होता है तो अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ही उसका उत्कृष्ट स्थितवन्ध वतलाना चाहिये;

१ आहारकदिकके वन्धकके वारेमें कर्मग्रन्थकी टीकामें लिखा है—'तथा 'आहारकदिक' आहारकशरीर-आहारकाङ्गोपाङ्गलक्षणं 'पमत्तु'ति प्रमत्त-संयतो अप्रमत्तभावाञ्चिवर्तमान इति विशेषो दृश्यः, उत्कृष्टिस्थितिकं वध्नाति । अशुभा हीयं स्थितिरित्युत्कृष्टसंक्लेशेनैवोत्कृष्टा वध्यते, तद्बन्ध-कश्च प्रमत्तयितरप्रमत्तभावाञ्चिवर्तमान एवोत्कृष्टसंक्लेशयुक्तो 'छभ्यते इतीत्थं विशिष्यते ।' इसका अर्थ ऊपर दिया ही गया है ।

२ 'सन्वाण ठिई असुभा उक्कोसुक्कोसंसिकलेसेण।

इयरा उ विसोहीए सुरनरितिरआउए मोत्तुं ॥ २७१ ॥' पञ्चसं० अर्थात्—'देवायु, नरायु और तिर्यम्बायुको छोदकर शेष सभी प्रकृतियों की उत्कृष्टस्थिति अशुभ होती है, और उसका वन्ध उत्कृष्ट संक्लेशसे होता है। तथा विशुद्धपरिणामोंसे जघन्य स्थितिवन्ध होता है।'

### ्रिञ्ज्ञम कर्मग्रन्थ

क्योंकि प्रमत्तर्पंयत मुनिसे, भले ही वह अप्रमत्त भावके अभिमुख हो, अ-प्रमत्त मुनिके भाव विशुद्ध होते हैं।

समाधान-अप्रमत्त गुणस्थानमें देवायुके वन्यका आरम्भ नहीं होता, किन्तु प्रमत्त गुणस्थानमें प्रारम्भ हुआ देवायुका वन्य कभी कभी अप्रमत्त गुणस्थानमें पूर्ण होता है। द्वितीय कर्मग्रन्थमें छठे और सातवें गुणस्थानमें वन्धप्रकृतियोंकी संख्या वतलाते हुए जो कुछ लिखा है उससे यही आश्रय निकलता है कि जो प्रमत्त मुनि देवायुके वन्धका प्रारम्भ करते हैं, उनकी दो अवस्थाएँ होती हैं—एक तो उसी गुणस्थानमें देवायुके वन्धका प्रारम्भ करके उसीमें उसकी समाप्ति कर लेते हैं और दूसरे छठे गुणस्थानमें उसका वन्ध प्रारम्भ करके सातवेंमें उसकी पूर्ति करते हैं। अतः अप्रमत्त अवस्थामें देवायुके वन्धकी समाप्ति तो हो सकती है किन्तु उसका प्रारम्भ नहीं हो सकता। इसीलिये देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका

१ 'तेविह पमत्ते सोग अरइ अधिरदुग अजस अस्सायं। वुच्छिज छच रात्त व नेइ सुराउं जया निहं॥ ७॥ गुणसिंह अपमत्ते सुराउवंधं तु जद्द इहागच्छे। अन्नह अहावन्ना, जं आहारगदुगं वंधे॥ ८॥'

अर्थात्-'प्रमत्त गुणस्थानमें त्रेसठ प्रकृतियोंका वन्य होता है और छह प्रकृतियोंकी न्युच्छित्ति होती है। यदि देवायुके वन्यकी पूर्ति भी यहीं हुई तो सातकी न्युच्छित्ति होती है। अप्रमत्त गुणस्थानमें, यदि देवायुका वन्य वहां चला आया तो उनसठ प्रकृतियोंका वन्य होता है, अन्यया अट्ठावनका वन्य होता है, क्योंकि वहां आहारकद्विकका भी वन्य होता है।'

सर्वार्थसिद्धिमें भी देवायुके वन्यका आरम्भ मुख्यतया छठवें गुण-स्थानमें ही वतलाया है। यथा-"देवायुर्वन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुर-प्रमादोऽपि तव्यत्यासन्नः।" पृ० २३८।

#### १८. स्थितिबन्धः

स्वामी अप्रमत्तको न बतलाकर अप्रमत्त मावके अभिमुख प्रमत्त संयमीको बतलाया है।

आहारकद्विक, तीर्थक्कर और देवायुके सिवाय शेष ११६ प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिध्यादृष्टि ही करता है; क्योंकि पहले लिख आये हैं कि उत्कृष्ट स्थितिवन्ध प्राय: संक्लेशसे ही होता है, और सब वन्धकोमें मिध्या-दृष्टिके ही विशेष संक्लेश पाया जाता है। किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि इन ११६ प्रकृतियोंमेंसे मनुष्यायु और तिर्थगायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशुद्धिसे होता है, अतः इन दोनोका बन्धक संक्लिष्ट परिणामी मिध्यादृष्टि न होकर विशुद्ध परिणामी मिध्यादृष्टि जीव होता है।

र्ग्का—मनुष्यायुका बन्ध चौथे गुणस्थानतक होता है और तिर्यञ्चायुका बन्ध दूसरे गुणस्थानतक होता है। अतः मनुष्यायुका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध अविरत सम्यग्दृष्टिके होना चाहिये और तिर्यञ्चायुका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध सास्वादन सम्यग्दृष्टिके होना चाहिये। क्योंकि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे अविरत सम्यग्दृष्टिके होना चाहिये। क्योंकि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे अविरत सम्यग्दृष्टि और सास्वादनसम्यग्दृष्टिके परिणाम विशेष विशुद्ध होते हैं, और तिर्यगायु तथा मनुष्यायुके उत्हृष्ट स्थितिबन्धके लिये विशुद्ध परिणामोंकी ही आवश्यकता है।

समाधान—यह सत्य है कि अविरत सम्यग्दृष्टिके परिणाम मिध्या-दृष्टिकी अपेक्षासे विशेष विशुद्ध होते हैं, किन्तु उनसे मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध नहीं होसकता, क्योंकि मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्टित्यित तीन पत्योपम है और यह उत्कृष्टित्यित मोगभूमिज मनुष्यों और तिर्यञ्चोंके ही होती है। परन्तु चतुर्यगुणस्थानवर्ती देव और नारक मनुष्यायुका बन्ध करके भी कर्मभूमिमें ही जन्मलेते हैं, और मनुष्य तथा तिर्यञ्च, यदि अविरत सम्यग्दृष्टि हों तो देवायुका ही बन्ध करते हैं। अतः चतुर्य गुण-स्थानकी विशुद्धि उत्कृष्ट मनुष्यायुके बन्धका कारण नहीं होसकती। तथा, दूसरा गुणस्थान उसी समय होता है जब जीव सम्यक्तका चमन करके

### ञ्चम कर्मग्रन्थ

मिय्यात्वके अभिमुख होता है। अतः सम्यक्त्वगुणके अभिमुख मिय्यादृष्टि की अपेक्षासे सम्यक्त्वगुणसे विमुख सासादनसम्यग्दृष्टिके अधिक विशृद्धि नहीं होसकती। इसिंख्ये तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सास्यादनसम्यग्दृष्टिके नहीं हो सकता।

संक्लिप्ट मिथ्यादृष्टिके ११६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सामान्यसे वतलाया है। अव चारो गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीव किन किन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करते हैं, यह विस्तारसे वतलाते हैं—

# विगलसुहुमाउगतिगं तिरिमणुया सुरविउन्विनिरयदुगं। एगिदिथावरायव आईसाणा सुरुकोसं॥ ४३॥

अर्थ-विकलितिक ( द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति ), स्मित्रिक ( स्क्ष्म, अपर्याप्त और साधारण ), आयुत्रिक ( नरकायु, तिर्य-श्रायु और मनुष्यायु), सुरिंद्रिक ( देवगति, देवानुपूर्वी ), वैक्रियद्विक और नारकद्विकका उत्हृष्ट स्थितित्रन्थ मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्योंके ही होता है । तथा, एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, और आतपनामका उत्हृष्ट स्थितित्रन्थ ईशान स्वर्ग तकके देव करते हैं ।

भावार्थ-इस गायामें पन्द्र प्रकृतियोंका उत्कृष्टिस्यितवन्ध तिर्यञ्च और मनुष्योंके तथा तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा सीधर्म और ईशान स्वर्गके देवोंके वतलाया है। पन्द्रह प्रकृतियोंमें से तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु के सिवाय शेष तेरह प्रकृतियों का बन्ध देवगित और नरकगित में तो जन्मसे ही नहीं होता। तथा, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य है, जो भोग-भृमिजों में ही होती है। किन्तु देव और नारक मरकरके भोगभृमिमें जन्म नहीं छे सकते हैं। अतः इन पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्थ मनुष्य और तिर्यञ्चके ही बतलाया है। इसी प्रकार शेष तीन प्रकृतियोंका

### १८ स्थितिबन्बर्ध

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ईशान स्वर्ग तकके देवोंके बत्लाया है; क्योंकि ईशान स्वर्ग कपरके देव तो एकेन्द्रिय जातिमें जन्म ही नहीं छेते, अतः एकेन्द्रिय के योग्य उक्त तीन प्रकृतियोंका बन्ध उनके नहीं होता । तथा, तिर्यञ्च और मनुष्योंके यदि इस प्रकारके संक्लिष्ट परिणाम हों तो वे नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हैं, अतः उनके भी एकेन्द्रियजाति आदि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं हो सकता । किन्तु ईशान स्वर्ग तकके देवोंमें यदि इस प्रकारके संक्लिष्ट परिणाम होते हैं तो वे एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हैं, क्योंकि देव मरकर नरकमें जन्म नहीं छेता है । अतः पन्द्रहका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य गतिमें तथा तीनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध देवगितमें ही जानना चाहिथे ।।

अब शेषे प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामियोको बतलाते हैं-

१ कर्मकाण्डमें भी ११६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामियोंको बतलाते हुए लिखा है-

> "णरितरिया सेसाउं वेगुब्वियछक्कवियलसुहुमितयं। सुरिणरिया ओरालियतिरियदुगुङ्जोवसंपत्तं॥१३७॥ देवा पुण पृइदिय भादावं थावरं च सेसाणं। उक्कस्ससंकिलिट्टा चदुगिदया ईसिमिज्झिमया॥१३८॥"

अर्थात्—'देवायुके विना शेष तीन आयु, वैकियिकपट्ट, विकलित्रक, और सूक्ष्मित्रिकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिध्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यक्ष करते हैं। औदारिकद्विक, तिर्यक्षद्विक, उद्योत, और असंप्राप्तास्पाटिका संहननका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिध्यादृष्टि देव और नारक करते हैं। एकेन्द्रिय, आतप और स्थावरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिध्यादृष्टि देव करते हैं। और शेष ९२ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्कृष्ट संवलेशवाले मिध्यादृष्टि जीव अथवा ईषत् मध्यम परिणामुवाले मिध्यादृष्टि जीव करते हैं।

## तिरिउरलदुगुज्जीय छिवह सुरनिरय सेस चउगइया।

अर्ध-तिर्थञ्जिद्विक, औदारिकद्विक, उद्योतनाम और सेवार्तसंहनन, इन छहं प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्थ देव और नारक करते हैं। शेष प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं।

भावार्थ-तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक-श्रङ्गोपाङ्ग, उद्योत और सेवार्त संहननका उत्कृष्ट स्थितवन्व मनुष्य और तिर्यञ्च नहीं कर सकते, क्योंकि उक्त प्रकृतियोंके वन्यके योग्य संक्लिष्ट परि-णाम होनेपर मनुष्य और तिर्यञ्च इन छह प्रकृतियोंकी अधिकसे अधिक अहारह सागरप्रमाण ही स्थितिका वन्य करते हैं। यदि उससे अधिक संक्लेश परिणाम होते हैं तो प्रस्तुत प्रकृतियोंके बन्धका अतिक्रमण करके वे नरकगतिके योग्य प्रकृतियोका वन्य करते हैं। किन्तु देव और नार्क़ तो उत्कृष्टसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोके होनेपर भी तिर्यञ्चगतिके योग्य ही प्रकृतियांका वन्ध करते हैं, नरक गतिके योग्य प्रकृतियांका नहीं, क्योंकि देव स्रीर नारक मरकर नरकमे उत्पन्न नहीं होते । अतः उत्कृष्ट संक्लेश परि-णामोंसे युक्त देव और नारक ही प्रस्तुत छह प्रवृतियोकी वीस कोटीकोटी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करते हैं। यहाँ सामान्यसे कहने पर भी इतना विशेष जानना चाहिये कि ईशान स्वर्गसे ऊपरके सानत्कुमार आदि स्वर्गोंके देवही सेवार्तसंहनन और औदारिक अङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्य करते हैं, ई शान तकके देव नहीं करते । क्योंकि ईशान तकके देव उनके योग्य संक्लेश परिणामोंके होने पर भी दोनो प्रकृतियोंकी अधिकसे अधिक अहारह सागर प्रमाण मध्यम स्थितिका ही वन्ध करते हैं। और यदि उनके उत्ऋष्ट संक्लेश परिणाम होते हैं तो एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। तया सानत्कुमार आदि स्वर्गीके देव उत्कृष्ट संक्लेश होनेपर भी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके योग्य प्रकृतियोंका ही वन्य करते हैं, एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका नहीं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति एकेन्द्रियोमें नहीं होती । अतः प्रस्तुत दों प्रकृतियोंकी बीस कोटीकोटी सागर प्रमाण उर्हें स्थितिका बन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले सानत्कुमार आदि स्वर्गीके देव ही करते हैं, नीचेके देव नहीं करते; क्योंकि ये दोनों प्रकृतियाँ एकेन्द्रियके योग्य नहीं हैं, एकेन्द्रिय के संहनन और अङ्गोपाङ्म नहीं होते । साराश यह है कि एकसरीखे परिणाम होते हुए भी गति वगैरहके भेदसे उनमें भेद हो जाता है । जैसे, जिन परिणाम होते हुए मी गति वगैरहके पेदसे उनमें भेद हो जाता है । जैसे, जिन परिणाम होने पर मनुष्य और तिर्यञ्च नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं, वैसे ही परिणाम होने पर मनुष्य और तिर्यञ्च नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंकों से २४ प्रकृतियोंके सिवा शेष ९२ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चारों ही गतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं ।

उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामियों को वतलाकर अब जधन्य स्थितिबन्धके स्वामियोंको बतलाते हैं—

### आहारजिणमपुट्योऽनियिह संजलण पुरिस लहुं ॥ ४४ ॥

अर्थ-आहारकदिक और तीर्थद्वरनामका जवन्य स्थितवन्य अपूर्व-करण नामके आठवें गुणस्थानमें होता है, और संज्वलन कषाय और पुरुष-वेदका जवन्य स्थितिवन्ध अनिवृचिकरण नामक नौवे गुणस्थानमें होता है।

भावार्थ-जैसे उत्कृष्ट स्थितिबन्धके लिये उत्कृष्ट संक्लेशका होना आवश्यक है, उसी तरह जधन्य स्थितिबन्धके लिये उत्कृष्ट विश्वद्धिका होना आवश्यक है। इसीसे आहारकद्विक और तीर्थद्धरका जधन्य स्थितिबन्ध आठवेंमें और संज्वलन कोध, मान, माया और लोम तथा पुरुष वेदका जधन्य स्थितिबन्ध नीवे गुणस्थानमें बतलाया है। इन प्रकृतियोंका बन्ध इन्हीं गुणस्थानों तक होता है, अतः इनके बन्धकोमें उक्त गुणस्थानवाले जीव ही अति विशुद्ध होते हैं। यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि उक्त दोनों गुणस्थान क्षपक श्रेणिके ही लेना चाहिये; क्योंकि उपशम श्रेणिसे क्षपक श्रेणिमें विशेष विश्वद्ध होती है।

ंगा० ४७

ही सादि और अधुव महोते हैं हैं हैं हैं ।

आयुकर्मके चारों ही वन्य सादि और अंध्रुव होते हैं, क्योंकि आयु-कर्मका वन्य सर्वदा नहीं होता, किन्तु नियत समयमें ही होता है, जैसा कि पहले लिख आये हैं, अतः वह सादि है। तथा, उसका निरन्तर बन्धकाल केवल अन्तर्गुहूर्त है, अन्तर्गुहूर्तके बाद वह नियमसे रुक जाता है, अतः वह अश्रुव है। इस प्रकार आठों मूल कर्मोंके अजधन्य आदि चारों बन्धोमें सादि आदि विकल्प जानने चाहियं।

मूल कर्मोंके अजयन्य आदि बन्धोमें सादि आदि मङ्गांका निरूपंण करके, अब उत्तर प्रकृतियोमें उनका कथन करते हैं—

चउमेओ अजहनो संजलणावरणनवग-विग्वाणं। सेसतिगि साइअधुवो तह चउहा सेसपयडीणं॥ ४७॥

अर्थ-संन्वलन कोष, मान, माया, लोम, पांच जानावरण, चार दर्शना-वरण, और पाच अन्तराय, इन प्रकृतियों अजधन्य स्थितवन्य चारों ही भेद होते हैं, और गेप तीन बन्धों सादि और अधुव दो ही विकल्प होते हैं। तथा, गेप प्रकृतियों के चारों ही बन्धों से सादि और अधुव, दो ही विकल्प होते हैं।

भावार्थ-इस गाथाके द्वारा, उत्तर प्रकृतियोम जवन्य आदि वन्धाँ के सादि आदि प्रकार वतलाये हैं। संज्वलन आदि अहारेह प्रकृतियोके

साई सेसवियप्पा, सुगमा अधुवा धुवाणं पि ॥२६९॥' पंचसं०। अर्थ-'अट्ठारह प्रकृतियोंका अजधन्यवन्ध उपशमश्रेणीसे गिरनेवालेके सादि होता है। अधुवयन्धिनी और धुवयन्धिनी प्रकृतियोंके भी शेष विकल्प सुगम है।'

१ 'अट्टाराणञ्जहन्नो, उवसमसेढीए परिवर्डतस्स ।

निं प्रनिथकी ए दिन क्या के निर्देश कर्म हैं। कर्मशा किन्तु उसमें उतनी तिं अनुभाग शक्ति नहीं होती। अतः सास्वादन होते पूर्वकरण गुणस्थान तक अन्तःकोटीकोटी सागरसे अधिक स्थितिवन्य नहीं होता। तथा, उससे कम भी नहीं होता। सारांश यह है कि दूसरेसे आठवें गुणस्थान तक अन्तःकोटीकोटी सागर प्रमाण ही स्थिति बंचती है, न इससे अधिक वंधती है और न कम।

श्का-जब एकेन्द्रिय आदि जीव सास्वादन गुणस्थानमें होते हैं, उस समय उनके हैं सागर आदि प्रमाण ही स्थिति बंधती है। अतः सा-स्वादन आदि गुणस्थानोमें अन्तःकोटीकोटी सागरसे कम स्थितिबन्ध नहीं होता, यह कथन ठीक नहीं जंचता ।

समाधान-उक्त आगङ्का उपयुक्त है। किन्तु इस प्रकारकी यटनाएं क्यचित् ही होती हैं; अतः उसकी विवक्षा नहीं की है। अस्तु,

अपूर्वकरण गुणस्थानतक अन्तःकोटीकोटी सागरसे हीन स्थिति-वन्यका निपथ करनेमे यह स्पष्ट ही है कि उससे आगे अनिवृत्तिकरण वगैरह गुणस्थानोंमें अन्तःकोटीकोटीसागरसे भी कम स्थितिवन्व होता है।

सास्यादन वगैरहमे अन्तःकोर्टाकोरीसागरसे कम स्थितित्रन्यका निपेध करनेसे स्वभावतः यह जाननेकी उचि होती है कि क्या कोई मिथ्यादृष्टि जीव

क्योंकि 'बंघेण न बोल्ड् क्याई' ऐपा शास्त्रमें लिखा है। किन्तु यह सिद्धान्त-शास्त्रियोंका मत है। कर्मशास्त्रियोंके मतसे तो प्रन्थिका भेदन कर देनेपर भी उत्कष्ट स्थितियन्य होता है।

१ "सत्यमेतत्, कंवछं कादाचित्कोऽसी न सार्वदिक् इति न तस्य विवक्षा कृता, इति सम्मावयामि ।" पञ्चमकर्म० स्वोपत्र टी० । अपेक प्रतिम असी ति कि ति स्था के हैं हैं से लिया है कि कि स्थानिक हैं हैं हैं से लिया है कि अप्तिक ए गुणस्थानमें हैं अपे स्थितिक हैं होता है । इससे प्रतिक मिध्यात्व गुणस्थानमें ही होता है । साराश यह है कि सास्वादन आदि गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यात्व ग्रन्थिक स्थितिक कर वेते हैं, अतः उनके अन्तःकोटीकोटीसागर प्रमाण ही स्थितिक होता है, उससे अधिक वन्ध नहीं होता ।

श्रूह्म — कर्म प्रकृति आदि ग्रन्थों में मिथ्यात्वग्रन्थिका भेदन करने-वालों के भी मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोटीकोटी सागर प्रमाण वतलाया है। ऐसी दशामें यह कथन ठीक नहीं है कि सास्वादनसे लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तकके जीव मिथ्यात्वग्रन्थिका भेदन कर देते हैं, इस-लिये उनके अन्तःकोटी कोटी सागरसे अधिक बन्ध नहीं होता है।

समाधान—यह ठीक है कि प्रन्यिका मेदन करनेवालों के भी उत्झष्ट रियतिबन्ध होता है, किन्तु सम्यक्त्वका वमन करके जो पुनः मिध्यात्व-गुणस्थानमें आ जाते हैं, उनके ही वह उत्झष्ट स्थितिबन्ध होता है । यहाँ तो प्रन्थिका मेदन कर देनेवाले सास्वादन आदिके ही उत्झष्ट स्थितिबन्ध-का निषेध किया है, अतः कोई दोष नहीं है। आवश्यक आदि प्रन्थों में

अर्थात्-सम्यक्तवको प्राप्त करके, उसके छूट जानेपर भी एक बार प्रनिध-का भेदन करनेके बाद कर्मप्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्य नहीं होता,

१ 'यतोऽवाप्तसम्यक्तवस्तत्परित्यागेऽपि न भूयो अन्यमुङ्ख्योत्कृष्ट-स्थितीः कर्मप्रकृतीर्वंध्नाति, 'वंधेण न बोल्ड् क्याइ' इति वचनात् । एपः सिद्धान्तिकाभिप्रायः । कार्मअन्यिकास्तु भिन्नप्रन्थेरप्युत्कृष्टस्यिति-बन्धो भवतीति प्रतिपन्नाः ।' आव० नि० टी० पृ० १११ उ०।

्रिम कर्मग्रन्थ

वन्य कुछ अ त्वन्ध कुछ अ पर्यातक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिवन्य कुछ आ पर्यातक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिवन्य कुछ अधिक है। १०-उससे द्वीन्द्रिय पर्यातकका जवन्य स्थितिवन्य संख्यात गुणा है। ११-उससे द्वीन्द्रिय अप-र्यातकका जवन्य स्थितिवन्ध कुछ अधिक है। १२-उससे द्वीन्द्रिय अपर्यातक का उत्कृष्ट स्थितिवन्य कुछ अधिक है। १३-उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कुछ अधिक है। १४-उससे त्रीन्द्रिय पर्यातकका जवन्य रिथतिवन्य कुछ अधिक हैं। १५-उससे त्रीन्द्रिय अपर्यातकका जवन्य रियति-वन्य कुछ अधिक है। १६-उससे त्रीन्द्रिय अपर्यातकका उत्कृष्ट स्थितिवन्य कुछ अधिक है। १७-उससे त्रीन्द्रिय पर्यातकका उत्कृष्ट रियतिवन्य अधिक है। १८-उससे पर्यातक चतुरिन्द्रियका जवन्य स्थितिवन्य कुछ अधिक है। १९-उससे अपर्यात चतुरिन्द्रियका जयन्य हियतिवन्य कुछ अधिक है। २०-उससे अपयोत चतुरिन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिवन्य कुछ अधिक है। २१-उससे पर्यात चतुरिन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितियन्य कुछ अधिक है । २२-उससे पर्यात असंज्ञी वंचेन्द्रियका जवन्य रियतिवन्य संख्यात गुणा है। २३-उससे अपर्यात असंज्ञी पंचेन्द्रियका जवन्य स्थितिवन्य कुछ अधिक है । २४-उससे अपर्यात असंज्ञी पंचेन्द्रिय का उत्हृष्ट स्थितिवन्य कुछ अधिक है। २५-उससे पर्यात असंजो पंचेन्द्रियका उत्कृष्ट रियतिवन्य कुछ अधिक है । २६-उससे सयतका उत्हृष्ट स्यितिवन्य संख्यातगुणा है । २७-उससे देशसंयतमा जवन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है । २८-उससे देशसंयतमा उत्हृष्ट रियातवन्य संख्यातगुणा है। २९-उससे पैयात सम्यग्दृष्टिका जवन्य दिथतिवन्य संख्यातगुणा है। ३०-उससे अपर्यात सम्यग्दिशका जवन्य

१ स्वोपज्ञदीकामें अविरत सम्यग्दाँछ और सिंज्ञपबिन्द्रिय मिथ्यादिष्टिमें

गुणस्यानोमे स्थितिबन्धका निरूपण करके, अब तीन गाथाओं के द्वारा एकेन्द्रियादि जीवॉकी अपेक्षाचे स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व बतलाते हैं— जइलहुबन्धो बायर पज्ज असंख्यगुण सुहुमपज्जिहिगो। एसि अपज्जाण लहू सुहुमेअरअपजपज्ज गुरू॥ ४९॥ लहु बिय पज्जअपज्जे अपजेयर बिय गुरू हिगो एवं। ति चउ असिक्सु नवरं संखगुणो बियअमणपज्जे ॥५०॥ तो जइजिहो वंधो संखगुणो देसिवरय हस्सियरो। सम्मचउ सिक्चउरो ठिइबंधाणुकम संखगुणा ॥ ५१॥

अर्थ-१-सबसे जघन्य स्थितिबन्ध यति अर्थात् सूक्ष्मसाम्पराय-गुणस्थानवर्ती साधुके होता है । २-उससे वादर पर्याप्तक एकेन्द्रियका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यात गुणा है। ३-उससे सूक्ष्म पर्याप्तक एकेन्द्रियके होनेवाला जघन्य स्थितिबन्ध कुछ अधिक है। ४-उससे बादर अपर्याप्तक एकेन्द्रियके होनेवाला जघन्य स्थितिबन्ध कुछ अधिक है। ५-उससे सूक्ष्म

नोकी संख मासमें जघन समास्त्री होद् दो दो स्थितियाँ होर्त स्यान अदाईस ही होते हैं किन्तु । स्थितिवन्धके 🕰 पवहत्वका निरूपण करते हुए उनमें आठ स्थान और भी सम्मिलित हो जाते हैं। जिनमें चार स्यान अविरत सम्यग्दृष्टिके हैं, दो स्थान देशसंयतके हैं, एक स्थान संयत-का है और एक स्थान सूक्ष्मसाम्परायका है। इस प्रकार समस्त स्थानोकी संख्या छत्तीस होती है । आगे आगेका प्रत्येक स्थान अपने पूर्ववर्ती स्यानसे या तो गुणित है या अधिक है । जब कोई राशि किसी राशिमें गुणा करनेसे उत्पन्न होती है तो उसे गुणित कहते हैं। जैसे ४मे २का गुणा करनेपर लब्ध ८आता है। यह आठ अपने पूर्ववर्ती ४से दो गुणित है। किन्तु यदि ४ में २ का भाग देकर लब्ब २ को ४ में जोड़ा जाये तो इसप्रकार जो ६ संख्या आयेगी उसे विशेपाधिक या कुछ अधिक कहा क्योंकि वह राशि गुणाधिक नहीं है किन्तु भागाधिक है। गुणित और विशेपाधिकमें यही अन्तर है । उक्त रियतिस्थानोको यदि ऊपरसे नीचे की ओर देखा जाये तो स्थित अधिक अधिक होती जाती है और यदि नीचेसे जपरकी ओर देखा जाये तो रियति वटती जाती है। इससे यह सरलतासे समझमें आजाता है कि किस जीवके अधिक रियति बंधती है और किस जीवके कम स्थिति वंघती है। एकेन्द्रियसे द्वीन्द्रियके, द्वीन्द्रियसे त्रीन्द्रियके त्रीन्द्रियसे चतुरिन्द्रियके और चतुरिन्द्रियसे असंज्ञिपचेन्द्रियके स्थितिवन्ध अधिक होता है। तथा असंज्ञी पंचेन्द्रियसे संयमीके, संयमीसे देशसंयमीके, देशसंयमीसे अविरत सम्यग्दृष्टिके और अविरत सम्यग्दृष्टिसे भंजी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिके स्थितिवन्य अधिक होता है। उनमें भी पर्या-तकके जवन्य स्थितिवन्यसे अपर्यातकका जवन्य स्थितिवन्ध अधिक होता है इसी प्रकार एकेन्द्रियसे छेकर असंज्ञिपंचेन्द्रियपर्यन्त और असंज्ञीपञ्चेन्द्रिय

स्थिति भी तीय अस्ति भी है। ३१- भे इसा बा खो है स्थित कर्म है । ३१- असे कि बा खो है स्थित कर्म है है। ३१- असे कि बा खो है स्थित कर्म संख्यात गुणा मन्म ३३- असे वह सि पार भी चिन्द्रिय मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर्म ति गुणा है। ३४- असे पर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। ३५- असे अपर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। ३६- असे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है।

भावार्थ—इन तीन गाथाओं के द्वारा यह बतलाया गया है कि किस जीवके अधिक स्थितिबन्ध होता है और किस जीवके कम स्थितिबन्ध होता है। इसीको अल्पबहुत्व कहते हैं। सबसे जधन्य स्थितिबन्ध दसवें गुणस्थानमें होता है, उससे हीन स्थितिबन्ध किसी भी जीवके नही होता। यदापि आगेके गुणस्थानोंमें एक समयका ही स्थिति-बन्ध होता है, किन्तु वे गुणस्थान कथायरहित हैं अतः वहाँ स्थितिबन्धकी विवक्षा ही नहीं है। इसीलिये दसवें गुणस्थानसे ही स्थितिबन्धके अल्पबहुत्वका वर्णन प्रारम्भ होता है। और पर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिके सबसे उत्हृष्ट स्थितिबन्ध होता है। स्थिति-बन्ध होता है। स्थिति-बन्ध होता है। स्थिति-बन्ध होता है। स्थिति-बन्ध होता है। स्थिति-

स्थितिका अल्यबहुत्व बतलाते हुए अपर्याप्तकते जघन्य स्थितिवन्धसे पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात गुणा बतलाया है। अर्थात् अपर्याप्तका जघन्य स्थान पहले रखा है और पर्याप्तका जघन्य स्थान वादको रक्खा है। किन्तु गुजराती टबेमें तथा कर्मप्रकृति (बन्धनकरण) की गा० ८१ की प्राचीन चूर्णि और दोनों टीकाओंमें पर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्धसे अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा वतलाया है। तथा कर्मप्रनथमें भी द्वीन्द्रियादिकमें पर्याप्तक जघन्य स्थितिवन्ध ही अधिक वतलाया है। इसलिये उक्त दोनों स्थानोंमें भी हमने वही कम रखा है। स्वीपज्ञटीका का वह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है।

उत्कृष्ट कि आधार है व जाती है, क्ला हो न च अति सिर्ध्य कि णामांसे हों है। मन्मा बन्य स्थिति है व न माना से होता है। माना से न न कि कि माना से होता है। माना से न कि है कि इस से, मनुष्यास और तिर्थ-

भावार्थ-इक्कृति गमं वतल् हैं है हैं इस य, मनुष्यायु और तिर्य-श्वायुके सिवाय रोष सभी हो हो वियों की उत्कृष्ट हिंक है अग्रुम और जघन्य स्थिति शुम होती है । अर्थात् पुण्यप्रकृति हो अयवा पापप्रकृति हो, उसकी उत्कृष्ट स्थिति अच्छी नहीं समझी जाती है । यह बात बतलानेकी आवश्य-कता संभवतः इसलिये हुई कि साधारण जन शुम प्रकृतिमें अधिक स्थितिके पड़नेको अच्छा समझते हैं, क्यों कि उत्कृष्ट स्थितिके बंधनेसे शुम प्रकृति बहुत दिनो तंक शुम फल देतो रहती है । किन्तु शास्त्रकारोंका कहना है, कि अधिक स्थितिबन्धका होना अच्छा नहीं हैं, क्यों कि स्थितिबन्धका मूल कारण कषाय है, जिस श्रेणीकी कषाय होती है स्थितिबन्ध भी उसी श्रेणीका होता है । अतः उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट कषायसे होता है, इसलिये उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता ।

द्रांका—शास्त्रोंमें लिखा है कि स्थितिन्ध और अनुमागन्य कषायसे होते हैं। अतः स्थितिनन्धकी तरह अनुमागनन्ध भी कषायसे ही होता है। ऐसी परिस्थितिमें उत्कृष्ट अनुभागको भी उसी तरह अग्रुभ मानना चाहिये, जैसे कि उत्कृष्ट स्थितिको अग्रुभ माना जाता है। क्योंकि दोनोका कारण कषाय है। किन्तु शास्त्रोमें ग्रुभ प्रकृतियोंके अनुभाग वन्धको ग्रुभ और अग्रुभ प्रकृतियोंके अनुभागनन्धको अग्रुभ वतलाया है।

उत्तर-यद्यपि अनुभाग वन्धका कारण भी कपाय ही है, और स्थिति-वन्धका कारण भी कपाय ही है, तथापि दोनोंमें वड़ा अन्तर है। कपायकी

१ इसी वातको कर्मकाण्डमें इस प्रकार कहा है-'सन्बद्धिदीणसुक्कस्सओ दु उक्कस्ससंकिलेसेण। विवरीदेण जहण्णो आउगत्तियवन्जियाणं तु॥ १३४॥'

क्षिरम क्रमेयन्थ

गिर्याहरिकी अपेक्षा कि अधिकार वह त कि जीवक भावा और अवस्थाओं के विश्व कि विश्व कि कि जीवक भावा और अवस्थाओं के विश्व कि जीवक भावा और अवस्थाओं के विश्व कि जीवक भावा और अवस्थाओं के विश्व कि जीवक भावा और अवस्थाओं का ही परिणाम है।

यहां इतना विशेष जानना चाहिये किँग्संयतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धि रुक्तर संजीपञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तक जितने स्थितिवन्ध वतलाये हैं उन सबका प्रमाण अन्तःकोटीकोटी सागर ही है। अर्थात् उन स्थितिवन्धोमे अन्तःकोटीकोटी सागरकी ही स्थिति बंधती है। जैसा कि कर्मप्रकृति और उसकी सृणिमें लिखा है—

"श्रीघुक्कोसो सन्निस्स होइ पज्जन्तगरसेव ॥८२॥" "श्रविम-तरतो उ कोडाकोडीए'ति, एवं संजयस्स उक्कोसातो थाढनं कोडाकोडीए श्रविमतरतो भवति।"

अर्थात्—संयतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे लेकर अपर्याप्त संज्ञिपञ्चेन्द्रियके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तक जितना भी स्थितिवन्ध है वह कोटीकाटी सागरके अन्दर ही जानना चाहिये। और मंजीपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका प्रमाण वहीं है जो सामान्यसे उत्कृष्ट स्थितिवन्धका प्रमाण वतलाया है।

स्थितिबन्बके अस्पबहुत्वकी अपेक्षासे उत्कृष्ट तथा जवन्य स्थितिबन्ध-के स्वामियोको बतलाकर, अब उस स्थितिको ग्रम और अग्रम बतलाते हुए उनका कारण बतलाते हैं—

सैवाण वि जिट्ठिर्ड् असुभा जं साइसंकिलेसेणं। इयरा विसोहिड पुण मुनुं नरअमरित्रियाउं॥ ५२॥

१ तुलना कीजिये-

'सन्त्राण ठिई असुभा उक्कोसुकोससंकिलेसेण । इयरा उ विसोहीए, सुरनरतिरिआउए मोत्तु ॥२७१॥' पद्मसं० गा०

ही है। ते तीय अंकि के विन्ध ही अर्थ होती वा प्रो देश हैं की तीव्रता भी और देश हैं प्रकृतियोका ना होते हैं विव्यवस्थित ने चित्र होते हैं उत्पाद कि विव्यवस्थित तिवन्धकी तरह उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी सर्व कि प्रम नहीं ग्री जा इस ।

इस प्रकार उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट स्थिति अस और विशुद्धिसे जवन्य रियतिवन्ध होता है, किन्तु तीन प्रकृतियाँ—देवायु, मनुष्यायु और नरकायु, इस नियमके अपवाद हैं। इन तीन प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट रियति शुभ मानी जाती है क्योंकि उसका वन्ध विशुद्धिसे होता है, और जवन्य रियति अशुभ, क्योंकि उसका वन्ध संक्लेशसे होता है। साराश यह है कि इन तीनों प्रकृतियोंके सिवाय शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट रियति तीव्र कषायसे वंधती है और जवन्य रियति मन्द कषायसे वंधती है, किन्तु इन तीनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट रियति तीव्र कषायसे वंधती है।

ऊनर वतलाया है कि सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थिति तीव्र कषायसे वँधती है । किन्तु केवल कषायसे ही स्थितिबन्ध नहीं होता, अपितु उसके साथ योग भी रहता है । अतः सब जीवोंमें उस योगके अल्पबहुत्वंका विचार करते हैं—

सुहुमनिगोयाइखणप्पजोग बायरयविगलअमणमणा । अपज्ज लहु पढमदुगुरु पजहस्तियरो असंखगुगो ॥ ५३॥ असमत्ततसुकोसो पज्जजहान्नियरु एव ठिइठाणा । अपजेयर संखगुणा परमपजविए असंखगुणा ॥ ५४॥

अर्थ-स्क्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके प्रथम समयमे सबसे अल्प योग होता है। उससे वादर एकेन्द्रिय, विकलत्रय, असंज्ञी और संज्ञी लब्ध्यपर्याप्तकका जघन्य योग असंख्यातगुणा है। उससे प्रारम्भके दो लब्ध्य-पर्याप्तक अर्थात् स्क्ष्म और वादर एकेन्द्रियका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है।

तभागवन्ध गयकी मन्दर श्म प्रकृति होते है। अनुभागबन्ध अधिक प्रकार प्रत्येक प्रकृतिके हीनाधिके 🚓 कपायकी हीनाधिकता पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु शुभ प्रकृतियोंके अनुभागवन्यकी हीनता और अधिकता कपायकी तीव्रता और मन्दता पर अवलिम्वित हैं, और अग्रुभ प्रकृतियोके अनुभागवन्थकी तीनता और अधिकता कपायकी मन्दता और तीव्रता पर अवलिग्वित हैं। साराज्ञ यह है कि अनुभाग्न वन्थकी दृष्टिसे कपायकी तीव्रता और मन्दताका प्रभाव ग्रुभ और अग्रुभ प्रकृतियो पर विल्कुल विपरीत पड़ता है। किन्तु स्थितिवन्यमें यह वात नहीं है; क्योंकि कपायकी तीव्रताके समय ग्रुभ अथवा अग्रुभ जो भी प्रकृतियाँ बंधती हैं, उन सबमे ही स्थितिबन्ध अधिक होता है और इसी तरह कपायकी मन्दताके समय जो भी प्रकृतियाँ बन्धती हैं उन सबमें ही स्थितिबन्ध कम होता है। अतः रिथतिवन्धकी अपेक्षासे कपायकी तीव्रता और मन्दता का प्रभाव सभी प्रकृतियो पर एकसा होता है । जैसे अनुभागमें ग्रम और अग्रुभ प्रकृतियों पर कपायका जुदा जुदा प्रभाव पड़ता है, वैसे स्थितिवन्धमें नहीं पड़ता है। दूसरी रीतिसे इसी वातको या कहना चाहिये कि जब जब ग्रुभ प्रकृतियोम उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, तव तव उनमे जवन्य स्थितिवन्ध होता है, और जव जव उनमे जवन्य अनुभागवन्य होता है तव तव उनमे उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध होता है। क्यांकि ग्रुभ प्रकृतियोमे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका कारण कपायकी मन्दता है जो कि जबन्य स्थितिबन्धका कारण है। तथा उनके जवन्य अनुभागका कारण कपायकी तीव्रता है जोकि उत्कृष्ट स्थितिवन्धका कारण है । यह तो हुई शुभ प्रकृतियोंकी वात । अशुभ प्रकृतियोमे तो अनु-भाग अधिक होनेपर स्थिति भी अधिक होती है, और अनुभाग कम होने पर् स्थितिवन्ध भी कम होता है । क्योंकि दोनोका कारण कपायकी तीव्रता

ग्रहण के में तीय असी कि आदि का हो हैं माना हो है। योग्य पुरुग मार्ट के मार्ग कर गिर्म आर परि कर गिर्म आर अलाव के मार्म आर परि कर गिर्म आते हैं— मनोयोग, वचनयोग और काययोग । मनके अवलम्बन के जो योग अर्थात व्यापार होता है इसे मनोयोग कहते हैं। वचनका अवलम्बन लेकर को व्यापार किया जाता है, उसे वचनयोग कहते हैं। और क्वासोङ्वास वगैरहके अवलम्बनसे जो व्यापार होता है उसे काययोग कहते हैं। साराश यह है कि योग नामक शक्तिकी वजहसे ही जीव मन, वचन और काय वगैरहका निर्माण करता है और वह मन, वचन और काय उसकी योग नामक शक्तिके आल्लम्बन होते हैं। इस प्रकार पुद्गलोके ग्रहण करनेमें, ग्रहण किये हुए पुद्गलोको शरीरादिरूप परिणमानेमें और उनका अवलम्बन लेनेमें जो साधन है उसे ही योग कहते हैं।

जीवकाण्डमें योगका स्वरूप इस प्रकार वतलाया है-

"पुग्गलविवाइदेहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स । जीवस्स जा हु सत्ति कम्मागमकारणं जोगो ॥ २१५ ॥"

अर्थात्—पुद्गलविपाकी शरीरनाम कर्मके उदयसे मन, वचन और कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारण है, उसे योग कहते हैं। इस प्रकार जैन वाड्ययमें वीर्यान्तरायके क्षयोपशम अथवा क्षयसे जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा पुद्गलोंके ग्रहण वगैरहमें आर्माका जो व्यापार होता है, उसे योग कहते हैं।

यह योग एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तक सभी जीवेंकि यथायोग्य पाया जाता है उसकी दो अवस्थाएँ होती हैं—एक जघन्य और दूसरी

१ कार्यवाद्यानः कर्मयोगः ॥ ६-१ ॥ तत्त्वार्थसूत्र ।

जा यात है । उन्हें समा विश्वात असंख्यात । जा के समा विश्वात अन्य प्रांत के स्वात असंख्यात । जा के समा विश्वात अन्य प्रांत के समा विश्वात अन्य योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार स्थितिस्थान मा अपयात और प्रयातगुणा है । इसी प्रकार स्थितिस्थान मा अपयात और प्रयातगुणे होते हैं । केवल अपर्यात दीन्द्रियके स्थितिस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

भावार्थ-पहले वतलाये गये वन्थके चार भेदांमंसे प्रष्टृतिवन्ध और प्रदेशवन्ध योगसे होते हैं और स्थितिवन्ध और अनुमागवन्ध कपायसे होते हैं। अतः सामान्यसे वन्धके दो ही मूल कारण कहे जाते हैं—एक योग और दूसरा कपाय। यहाँ 'योग' शब्दसे योगदर्शनका योग नहीं समझना चाहिये। उस योगसे यह योग विलक्षल जुटा है। योगदर्शनमें चिचकी वृत्तियोके रोकनेको योग वतलाया है और वह पुरुपके कैवल्यपदकी प्राप्ति-में प्रधान कारण है। किन्तु यह योग एक शक्ति विशेष है, जो कर्मरजको आत्मा तक लाता है।

पञ्चसङ्ग्रहमें इसके नामान्तर वतलाते हुए लिखा है—
"जोगो विरियं थामो उच्छाह परक्कमो तहा चिट्ठा।
सत्ती सामत्यं चिय जोगस्स हवन्ति पज्जाया॥ ३९६॥"

अर्थात्—योग, वीर्य, स्थाम, उत्साह, पराक्रम, चेष्टा, शक्ति, सामर्थ्य, ये योगके नामान्तर हैं।

कर्मप्रकृति (वन्धनकरण)में लिखा है-

"परिणामा छंवण गहण साहणं तेण छद्धनामतिगं।"

अर्थात्-पुद्गलोंका परिणमन, आलम्बन और प्रहणके साधन अर्थात् कारणको योग कहते हैं। सारांद्य यह है कि वीर्यान्तरायकर्मके क्षय, अथवा क्षयोपशमसे आत्मामें जो वीर्य प्रकट होता है, उस वीर्यके द्वारा जीव पहले औदारिक आदि शरीरोंके योग्य पुद्गलोको ग्रहण करता है और गार्व

द्वीन्द्रिं में तीय अकी तो सङ्ख्यातगु ने इसी दा यहित ति विक्रिय कि कि उत्तर मिनिको है । २६-२ मा है। २६-२ मा है। न चार्ट्स्ट्रामी कि कि अधिका है। २६-२ मा है। अधिका कि कि अधिका है। अधिका असङ्ख्या जा है मिनिको है मा असङ्ख्या असङ्ख्याति जा है। उससे पर्य मिनिको इस रायका उत्कृष्टिकी असङ्ख्यातगुणा है।

इस प्रकार चौदह जीव सुमासोंमें जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे योगींके २८ स्थान होते हैं। तथा, पर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें कुछ स्थान और भी होते हैं जो इस प्रकार हैं—

२९-पैर्याप्त संजीके उत्हृष्टयोगसे अनुत्तरवासी देवोंका उत्हृष्टयोग असङ्ख्यातगुणा है। ३०-उससे ग्रैवेयकवासी देवोंका उत्हृष्टयोग असङ्ख्यातगुणा है। ३१-उससे मोग भूमिज तिर्यञ्च और मनुष्योंका उत्हृष्टयोग असङ्ख्यातगुणा है। ३२-उससे आहारक शरीरियोंका उत्हृष्टयोग असङ्ख्यातगुणा है। ३३-शेष देव, नारक तिर्यञ्च और मनुष्योंका उत्हृष्टयोग उत्तरोत्तर असङ्ख्यातगुणा है। यहाँ सर्वत्र गुणाकारका प्रमाण पत्योपमके असङ्ख्यातवें भाग जानना चाहिये। अर्थात् पहले पहले योग स्थानमें पत्यके असङ्ख्यातवें भागका गुणा करनेपर आगे आगेके योगस्थानका प्रमाण आता है। इस कथनसे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर जीवकी शक्तिका विकास होता जाता है त्यों त्यों योगस्थानोंमें भी वृद्धि होती जाती है, क्योंक जीवकी शक्ति ही तो योग है। जघन्य योगसे जीव जघन्य प्रदेशबंध करता है और उत्कृष्ट योगसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है।

१ कर्मप्रकृति ( वन्धनकरण ) में असशी पश्चेन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट योग से अनुत्तग्वासी देवोंका उत्कृष्ट योग असङ्ख्यातगुणा वतलाया है। यथा-"अमणाणुत्तरगेविज्ज भोगभूमिगयतङ्यवणुगेसु। कमसो असंखगुणिओ सेसेसु य जोग उद्दासो॥ १६॥"

<sup>दि</sup>र्गतक जीववे २-बादर'निगोढिया एक होता है वह उससे असंस्कृतिया है। ३-उससे होन्द्रिय व्यव्यपर्यातकका जवन्ययोग असंख्यातगुणा है । ४-उमसे त्रीन्द्रिय छञ्चार्याप्तकका जवन्य योग असंख्यातगुणा है । ५-उससे चतुरिन्द्रिय छव्यपर्याप्तकका जबन्ययोग असङ्ख्यातगुणा है । ६-उससे असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय छञ्चार्याप्तकका जधन्य-योग असङ्ख्यातगुणा है । ७-उससे सजी पञ्चिन्द्रिय लब्ब्यपर्याप्तकका जयन्ययोग असङ्ख्यानगुणा है । ८-उससे स्ट्रम निगोदिया छन्व्यपर्यातकका उत्कृष्टयाग असङ्ख्यातगुणा है। ९-उससे वादर एकेन्द्रिय लब्खपर्याप्तकका उत्कृष्टयोग असङ्ख्यातगुणा है । १०-उससे स्थ्म निगोदिया पर्याप्तकका जवन्ययोग असङ्ख्यातगुणा है। ११-उससे वादर एकेन्द्रिय पर्यातकका जयन्ययोग असङ्ख्यातगुणा है। १२-उससे सृध्म निगोदिया पर्यासक्का उत्इष्टयोग असङ्ख्यातगुणा है । १३-उससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्टयोग असङ्ख्यातगुणा है । १४-उससे द्वीन्द्रिय छञ्चपर्यातकका उत्कृष्ट-योग असङ्ख्यातगुणा है । १५-उससे त्रीन्द्रिय छन्व्यपर्याप्तकका उत्ऋष्टयोग असङ्ख्यातगुणा है। १६-उससे चतुरिन्द्रिय लच्चपर्याप्तकका उत्कृष्टयोग **असङ्ख्यातगुणा है । १७-उससे असं**ञ्ज्ञी पञ्चेन्द्रिय छञ्चपर्यातकका उत्कृष्ट-योग असङ्ख्यातगुणा है। १८-उससे संज्ञियञ्चेन्द्रिय लञ्चपर्यातकका उत्कृष्ट-योग असङ्ख्यातगुणा है । १९-उससे पर्याप्त द्वीन्द्रियका जत्रन्ययोग अस-झ्यातगुणा है। २०-उससे पर्याप्त त्रीन्द्रियका जवन्ययोग असङ्ख्यातगुणा है। २१-उससे पर्याप्त चतुरिन्द्रियका जयन्ययोग असङ्ख्यातगुणा है। २२-उससे पर्यात असंज्ञी पञ्चेन्द्रियका जवन्ययोग असङ्ख्यातगुणा है । २३-उससे पर्यात संज्ञी पञ्चेन्द्रियका जवन्ययोग असङ्ख्यातगुणा है। २४-उससे पर्यात

संख्यार में तीन असी जो के अपर्याप्त । इसा दा ग्री तन्ति होते हैं भिष्का नेहैं और प्रकार है-ना होता न च

वादर एकेन्द्रिय अपेक्तक स्थिति जन र इस गुणे हैं। ३- में स्क्रम एकेन्द्रिय पर्याप्तक स्थिति जन र इस गुणे हैं। ३- में स्क्रम एकेन्द्रिय पर्याप्तक स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हैं। ४-उससे र एकेन्द्रिय पर्याप्तक स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हैं। इन स्थितिस्थानोंका प्रमाण पत्यक असङ्ख्यातवें भाग प्रमाण जानना चाहिये,क्योंकि एकेन्द्रिय जीवोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका अन्तराल इतना ही होता है।

५-वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिस्थानसे अपर्याप्तक द्वीन्द्रियके स्थितिस्थान असङ्ख्यातगुणे हैं । ६-उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हें । ७-उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हें । ८-उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिस्थान संख्यातगुणे हें । १-उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हें । १०-उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हें । ११-उससे अपर्याप्त असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हें । १२-उससे पर्याप्त असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हें । १२-उससे अपर्याप्त असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हें । १४-उससे अपर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिस्थान संख्यातगुणे हें । १४-उससे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिस्थान सङ्ख्यातगुणे हें । इस प्रकार ज्यों ज्यों स्थितिका प्रमाण बढ़ता जाता हे त्यो त्यों स्थितित्थानोकी सङ्ख्या भी बढ़ती जाती हे । इस प्रकार योगोंका अल्पवहुत्व और स्थितिस्थानोका प्रमाण जानना चाहिये ।

योगके प्रसङ्गसे स्थितिस्थानोंका निरूपण करके, अन्न अपर्याप्त जीवों के प्रति समय जितने योगकी वृद्धि होती है, उसका कथन करते हैं—

पइखणमसंखगुणविरिय अपज पइठिइमसंखलोगसमा । अञ्झवसाया अहिया सत्तसु आउसु असंखगुणा ॥ ५५ ॥ ना यात है। विस्तित्थान कहते हैं। ये स्थितिस्थान भी उत्तरोत्तर सङ्घ्यातगुणे

१ कर्मकाण्डमें गाया २१८ से ४२ गायाओं में योगस्थानोंका विस्तृत वर्णन किया है। उसमें योगस्थानके तीन भेद किये हैं—उपपादयोगस्थान, एकान्तानुश्चियोगस्थान और पिणामयोगस्थान। विश्रहगितमें जो योगस्थान होता है उसे उपपादयोगस्थान कहते हैं। उसके बाद शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेतक जो योगस्थान होता है उसे एकान्तानुश्चियोगस्थान कहते हैं। अरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद परिणामयोगस्थान होता है। ये तीनों ही योगस्थान जघन्य भी होते हैं और उत्कृष्ट भी, और वे चौदह ही जीवसमासों में पाये जाते हैं, अतः योगस्थानोंके समस्त भेद ८४ होते हैं। कर्मश्रन्थमें उक्त तीन भेद नहीं किये हैं इसिलये वहीं २८ ही भेद बतलाये हैं। दोनों श्रन्थोंके भेदकममें भी अन्तर है।

कर्मकाण्डमें स्थितिस्थान वतलानेके लिये भी वही कम अपनाया गया है जो एकेन्द्रियादिक जीवोंकी स्थित वतलानेके लिये अपनाया गया है और जिसे पहले कह आये हैं।

कर्मप्रकृति और पद्धसङ्ग्रहमें वन्धनकरणके प्रार्टममें योगस्थानीका

२ "तत्र जयन्यस्थितेरारम्य एकैकसमत्रवृद्धा सर्वोत्कृष्टनिजस्यिति-पर्यवसाना ये स्थितिमेदास्ते स्थितिस्थानान्युंच्यन्त ।"

पञ्च० कर्मे वी० पृ० ५५, पं० ३।

अंहे अवस्थान नहीं भारे होत अर्थात् । ही हि म्मनाना जीवोके होता जैसे दस भीष्य दे अर् नहीं है कि उन दसों मनुष्योंके सवया एन्क्री एक स्थितिस्थानके कारण अध्यवसायस्थान असङ्ख्यात लोक अलीण होते हैं। आयुकर्मके सिवाय शेष सात कर्मीके अध्यवसायस्थान उत्तरोत्तर अधिक हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्मकी जघन्यस्थितिके कारण अध्यवसायस्थान सबसे कम हैं । किन्तु सामान्यसे उनका प्रमाण भी असङ्ख्यातलोक प्रमाण ही है। उससे ज्ञानावरण कर्मके द्वितीय स्थितिस्थानके कारण अध्यवसाय स्थान अधिक हैं। उससे ज्ञानावरण कर्मके तृतीय स्थितिस्थानके कारण अध्यवसाय-स्थान अधिक हैं। इस प्रकार ज्ञानावरण कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त अ-ध्यवसायस्यान अधिक अधिक जानने चाहियें । इसी प्रकार दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तरायकर्मकी द्वितीय आदि स्थितिसे लेकर अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पर्यन्त अध्यवसायस्थानींकी सङ्ख्या अधिक अधिक जाननी चाहिये। किन्तु आयुकर्मके अध्यवसायस्थान उत्तरो-त्तर असङ्ख्यातगुणे हैं। अर्थात् चारो ही आयुकर्मीके जघन्य स्थितबन्धके कारण अध्यवसायस्थान असङ्ख्यातलोक प्रमाण हैं। उनके द्वितीय स्थित-बन्धके कारण अध्यवसायस्थान उससे असङ्ख्यातगुणे हैं । उनके तृतीय स्थितिवन्धके कारण अध्यवसायस्थान उससे भी असङ्ख्यातगुणे हैं। उनके चतुर्य स्थितिवन्यके कारण अध्यवसायस्थान उससे भी असङ्ख्यातगुणे है । इस प्रकार उत्रुष्ट स्थितिवन्ध पर्यन्त अध्यवसायैस्थानोक्री संख्या असङ्ख्यात-

१ कमप्रकृति बन्धनकरणकी ८७वीं गाथामें अध्यवसायस्थानों का ऐसा ही वर्णन मिलता है। सर्वार्थसिद्धि पृ०९१-९२में भी एक एक स्थितिके कारण अध्यवसायस्थान असख्यात लोक प्रमाण वतलाये हैं।

स्मान कर्मग्रन्थ स्मान असर्वे स्थान असर्वे स्थान असर्वे स्थान अन्य असर्वे स्थान अस्त्र स्थान स्थान

असङ्घः कंशों है।

भे विश्वि योगको स्थितिबन्धका कारण मानकर ग्रन्थकारने रिथित-वन्धना निरूपण करते हुए योगस्थानोका भी संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। संक्षेपका विचार करके ही स्थितिस्थान और स्थितिबन्धके अध्यवसायस्थानके मर्थ्यम् अपर्याप्त जीवांके योगवृद्धिका निर्देश कर दिया है, जो पाठककी इप्रिमं कुछ असम्बद्धसा प्रतीत होता है। किन्तु कर्मप्रकृति आदि ग्रंथींम इसका स्वष्ट वर्णन है। कर्मप्रकृतिमं योगस्थानोंका काल वतलाते हुए स्हम निगोदिया अपर्याप्तकके योगस्थानींका जवन्य और उत्क्रप्ट काल एक समय वतलाया है और उसमें यह हेतु दिया है कि सभी अपर्याप्त जीवॉके प्रति-समय असङ्खयातगुणे योगकी चृद्धि होती है, अतः उनका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक ही समय है, क्योंकि दूसरे समयमें योगस्थान बदल जाता है। इससे यह पता चलता है कि ग्रन्थकार यहाँ यह बतलाना चाहते हैं कि अपर्याप्त जीवोंके योगस्थानोंमे प्रति समय असङ्ख्यातगुणी वृद्धि होती है, किन्तु पर्यातजीवोंमें ऐसा नहीं होता । इसीसे अपर्यातद्याके योगस्थानीका काल केवल एक समय है. जबकि पर्यात योगस्थानोका काल दो समयसे लेकर आट समय तक होता है।

इससे पहलेकी गाथामें रिथितिस्थानोका प्रमाण वतलाया था। यहाँ वतलाते हैं कि एक एक स्थितिस्थानके कारण अगणित अध्यवसायस्थान होते हैं। मिध्यवसायस्थानसे मतलव कपायके तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतम और मन्द्र, मन्द्रतर, प्रन्टतम उदयविशेषसे हैं। अर्थात् स्थितिवन्धके कारण

१ देखो गाथा १३की टीकाएँ।

जोड़के में तीय अंकी जो भी, चार पल के इसा दा खी उक्त प्रकृ अध्का और औाल होता है मा होजु

इस निन्धका मन्मन्त्रतलाते हुए हैं। येथापर लाया है पह सम्यक्ष्रिक उत्हृष्टक प्रिद्ध इस पूरा बतलाया है। इसी प्रकार विजयादिकमें इस्किप्तर मनुष्यभवमें जो अन्तर्भुहूर्तके लिये तीसरे गुणस्थानमें गर्मन बंतस्थ्या वह भी सम्यक्त्वके काल ६६ सागर पूरा होजानेके कारण ही बतलाया है, क्योंकि सम्यक्त्वकी उत्ऋष्टिस्थिति ६६ सागर है।

स्थावर चतुष्क आदि नौ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवन्धकाल मनुष्यभव सहित, चार पल्य अधिक १८५ सागर वतलाया है, जो इस प्रकार है— कोई जीव वाईस सागरकी स्थिति लेकर छठे नरकमें उत्पन्न हुआ। वहा इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, क्योंकि नरकसे निकल करके जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक ही होता है, एकेन्द्रिय अथवा विकलत्रय नहीं होता। वहां मरते समय सम्यक्त्वको प्राप्तकरके मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुआ, और अणुव्रती होकर मरणकरके चार पल्यकी स्थितिवाले देवोमें उत्पन्न हुआ। वहासे च्युत होकर, मनुष्यपर्यायमें जन्म लेकर, महाव्रत धारणकरके, नवें ग्रैवेयकमें इकतीस सागरकी स्थितिवाला देव हुआ। वहा अन्तर्भुहूर्तके वाद मिथ्यादृष्टि होगया । अन्त समय सम्यग्दृष्टि होकर, मनुष्यपर्यायमें जन्म-लेकर, महाव्रतका पालन करके, दो वार विजयादिकमे उत्पन्न हुआ, और इस प्रकार ६६ सागर पूर्ण किये। पहलेकी ही तरह मनुष्यपर्यायमें अन्तर्मुहूर्त के लिये सम्यग्मिथ्यादृष्टि होकर, पुनः सम्यक्त्वको प्राप्तकरके, तीन बार अन्युतस्वर्गमें उत्पन्न हुआ, और इसप्रकार दूसरी वार ६६ सागर पूर्ण किये। इन सव कालोंको जोड़नेसे मनुष्यमव सहित, चार पत्य अधिक २२+३१+६६+६६=१८५ सागर उत्कृष्ट अवन्धकाल होता है ।

अप्रथम संहनन आदि २५ प्रकृतियोंका अवन्धकाल मनुष्यभव सहित

क्रितिन होनेने शिष्टूतिक जात सम्य-ंहिष्टि**।** भवा। मि<sup>रा</sup>िष्ट हैं , का बैन्य नहीं हुआं क्यों कि ग्रैवेयकवासी देवांके निप साक्षेप्यकृतियाँ जन्मसे ही नहीं बंधती है। वहां मरते समय क्षयोपद्यम सम्यक्त्वको प्राप्त करके मनुष्यगतिमें जन्म छेकर, महाव्रत घारण करके, दो बार विजयादिकमें जन्म लेकर पुनः मनुष्य हुआ । वहाँ अन्त-र्भहर्तके लिये सम्यक्त्वसे च्युत होकर तीसरे गुणस्थानमं चला गया ! पुनः क्षयोपद्मम सम्यक्त्वको प्राप्त करके तीन बार अच्युत स्वर्गमें नन्म लिया। इस प्रकार ग्रेवेयकके २१ सागर, विजयादिकमें दो वार जन्म लेनेके कारण वहाँके ६६ सागर और तीन बार अच्युत स्वर्गमे जन्म छेनेसे वहाँके ६६ सागर मिळानेसे १६३ सागर होते हैं। इसमे देवकुरु मोगम्मिकी आयुतीन पत्य, देवगतिकी आयु एक पत्य, इस प्रकार चार पत्य और मिला देना . चाहिये । तथा वीच वीचमें जो मनुष्यभव धारण किये हे, उन्हें भी उसमें

१ कर्मशास्त्रियों के मतसे चतुर्थ गुगस्थानसे च्युत होकर जीव तीसरे गुणस्थानमें था सकता है। किन्तु सिद्धान्तशास्त्रियों का मत इसके विरुद्ध है। वे लिखते हैं-

<sup>&#</sup>x27;'मिच्छत्ता संकंती अविरुद्धा होई सम्ममीसेसु।

मीसाट वा दोसुं सम्मा मिच्छं न उण भीसं ॥११८॥''वृहत्क०भा०। अर्थात्—'जीव मिध्यात्व गुणस्थानसे तीसरे और चौथे गुणस्थानमें जा सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। तथा मिश्र गुणस्थानसे भी पहले और चौथे गुणस्थानमें जा सकता है। किन्तु सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यात्वमें तो जा सकता है परन्तु मिश्र गुणस्थानमें नहीं जा सकता।'

होता है सारांश र्/ स्थान ता है, जो प्र जो जीव इन गुणस्थानाको छोड़कर आगे दूर्ही प्रकृतियोंका वन्ध तवतक नहीं हो सकता जवतक स्थानोंमें लौटकर नहीं आते । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं हैं कि दूसरे गुणस्थानसे आगे पञ्चेन्द्रिय जीव ही बढ़ते हैं, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियों के आगेके गुणस्थान नहीं होते हैं। इसोसे उक्त इकतालीस प्रकृतियोंके अवन्धका काल पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षासे ही वतलाया है। अतः जो पञ्चेन्द्रियं जीव सम्यग्दृष्टि होजाते हैं, उनके उक्त इकतालीस प्रकृतियोका वन्ध तवतक नहीं हो सकता, जवतक वे सम्यक्त्वसे च्युत होकर पहले अथवा दूसरे गुणस्थानमें नहीं आते । किन्तु पहले अथवा दूसरे गुणस्थानमें आने-पर भी कभी कभी उक्त प्रकृतियां नहीं बंधती, जैसा कि आगे ज्ञात हो सकेगा । इन्हीं सब बातोंको दृष्टिमें रखकर उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अवन्ध-कालको उक्त दो गाथाओंके द्वारा वतलाया है, जिसका खुलासा निम्न-प्रकार है—तिर्यञ्चत्रिक, नरकत्रिक और उद्योत प्रकृतिका उत्कृष्ट अवन्धकाल मनुष्यमवसहित चारपल्य अधिक एकसौ त्रेसठ सागर वतलाया है, जो इसप्रकार है-कोई जीव तीन पल्यकी आयु वाधकर देवकुर भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ । वहापर उसके उक्त सात प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता है, क्योंकि इन प्रकृतियोका वन्ध वहीं कर सकता है, जो तिर्थगति या नरकगति में जन्म ले सके। किन्तु भोगभूमिज जीव मरकर नियमसे देव ही होते हैं, अतः वे तिर्यग्गति और नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका वन्ध नहीं करते हैं। अस्तु, भोगभूमिमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके वह जीव एक पल्यकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। सम्यक्त्वके होनेके कारण वहा भी उसके उक्त सात मायां है से स्वाधित के होते होता. कार्या उन होते योको भू गायाओं से हरें

तिरिके सितिजोयाणं नरभवज्ञय सचउपल्ल तेसहं। थावरचउइगविगलायवेस पणसीइसयमयरा ॥ ५३॥ अपढमसंवयणागिइखगई अणभिच्छदुभगथीणतिगं। निय नपु इत्थि दुतीसं पणिदिसु अवन्थठिइ परमा॥ ५७॥

अर्ध-पञ्चेन्द्रिय नीवोके तिर्वक्तिक (तिर्वगाति, तिर्वगानुपूर्वी और निर्वगायु), नरकित्रक (नरकगित, नरकानुपूर्वी और नरकायु) तथा उद्योत, इन सात प्रकृतियोका वन्ध अधिकसे अधिक मनुष्यभव सहित चार पल्य अधिक एक सा नेसठ सागरोपम कालतक नहीं हो सकता । स्थावरचतुष्क (स्थावर, स्थम, अपर्याप्त और साधारण), एकेन्द्रिय ज्ञाति, विकलत्रय और आतप, इन ना प्रकृतियोका वन्ध अधिकसे अधिक मनुष्यभव सहित चार पल्य अधिक एक सा पिचासी सागरतक नहीं हो सकता।

अप्रयम संहतन अर्थात् पहले संहतनके सिवाय शेप पाँच संहतन, अप्रयम आङ्गित अर्थात् पहले संस्थानके सिवाय शेप पाँच संस्थान, अप्रयम खगति अर्थात् अप्रयस्त विहायोगिति, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माथा, लोभ, मिय्यात्व, दुर्भगितिक (दुर्भग, दु:स्वर और अनादेय), स्त्यानिई त्रिक (निद्रानिद्रा, प्रचल प्रचल और स्त्यानिई), नीचगीत्र, नपुंसकवेद और स्त्रीवेद, इन पचीस प्रञ्जतियोंका वन्य अधिकसे अधिक मनुष्यभव सहित एक सौ वित्तीस सागरापम कालतक नहीं हो सकता।

भावार्थ-इन गाथाओंमें जिन इकतालीस प्रकृतियोका पञ्चेन्द्रिय

जोड़क में तीय अर्थी जो से, चार पल ने इसा दा उक्त प्रकृ अधिता है औ ल होता है ना हो न

इस। नियकांम मृत्तालाते हुए हिं। ययापर लाया है पह सम्यक्ष्रिक उत्कृष्टक, राष्ट्रह इस पूरा अविस्त बतलाया है। इसी प्रकार विजयादिकमें ही कि मनुष्यभवमें जो अन्तर्मुहूर्तके लिये तीसरे गुणस्थानमें गर्मन बंतस्थ्या है, वह भी सम्यक्त्वके काल ६६ सागर पूरा होजानेके कारण ही वतलाया है, क्योंकि सम्यक्त्वकी उत्ऋष्टिस्थिति ६६ सागर है।

स्थावर चतुष्क आदि नौ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवन्धकाल मनुष्यभव सहित, चार पल्य अधिक १८५ सागर बतलाया है, जो इस प्रकार है— कोई जीव वाईस सागरकी स्थिति लेकर छठे नरकमें उत्पन्न हुआ । वहां इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, क्योंकि नरकसे निकल करके जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक ही होता है, एकेन्द्रिय अथवा विकलत्रय नहीं होता। वहां मरते समय सम्यक्त्वको प्राप्तकरके मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुआ, और अणुव्रती होकर मरणकरके चार पल्यकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहासे च्युत होकर, मनुष्यपर्यायमें जन्म लेकर, महात्रत धारणकरके, नवें ग्रैवेयकमें इकतीस सागरकी स्थितिवाला देव हुआ । वहा अन्तर्भुहूर्तके बाद मिथ्यादृष्टि होगया । अन्त समय सम्यग्दृष्टि होकर, मनुष्यपर्यायमें जन्म-लेकर, महावतका पालन करके, दो बार विजयादिकमे उत्पन्न हुआ, और इस प्रकार ६६ सागर पूर्ण किये। पहलेकी ही तरह मनुष्यपर्यायमें अन्तर्मुहूर्त के लिये सम्यग्मिथ्यादृष्टि होकर, पुनः सम्यक्त्वको प्राप्तकरके, तीन वार अच्युतस्वर्गमें उत्पन्न हुआ, और इसप्रकार दूसरी बार ६६ सागर पूर्ण किये। इन सव कालोंको जोड़नेसे मनुष्यमव सहित, चार पल्य अधिक २२+३१+६६+६६=१८५ सागर उत्कृष्ट अवन्धकाल होता है ।

अप्रथम संहनन आदि २५ प्रकृतियोंका अवन्धकाल मनुष्यभव सहित

धारण करके अधिक उतान होनेने , का वेन्य नहीं हुआं क्योंकि ग्रैवेयकवासी देंवांके ियं साक्षेप्र्यकृतियाँ जन्मसे ही नहीं वंवती हैं। वहां मरते समय क्षयोपशम सम्यक्तको प्राप्त करके मनुष्यगतिमें जन्म छेकर, महाव्रत धारण करके, दो बार विजयादिकमें जन्म छेकर पुनः मनुष्य हुआ । वहाँ अन्त-र्भुहर्तके लिये सम्यक्त्वसे च्युत होकर तीसरे गुणस्थानमें चला गया ! पुनः क्षयोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके तीन बार अच्युत स्वर्गमें जन्म लिया। इस प्रकार प्रैवेयकके २१ सागर, विजयादिकमे दो बार जन्म लेनेके कारण वहाँके ६६ सागर और तीन वार अच्युत स्वर्गम जन्म लेनेसे वहाँके ६६ सागर मिलानेसे १६३ सागर होते हैं। इसमें देवकुर भोगभ्मिकी आयुतीन पल्य, देवगतिकी आयु एक पल्य, इस प्रकार चार पल्य और मिला देना चाहिये। तथा बीच बीचमं जो मनुष्यभव धारण किये हे, उन्हें भी उसम

र कमग्रन्थ

१ कर्मगास्त्रियों के मतसे चतुर्थ गुगस्यानसे च्युत होकर जीव तीसरे गुणस्यानमें था सकता है। किन्तु सिद्धान्तशास्त्रियों का मत इसके विरुद्ध है। वे लिखते हैं-

"मिच्छत्ता संकंती अविरुद्धा होई सम्ममीसेसु! मीसाट वा टोसुं सम्मा मिच्छं न उण मीसं ॥११४॥"वृहत्क०भा०। अर्थात्—'जीव मिथ्यात्व गुणस्थानसे तीसरे और चौथे गुणस्थानमें जा सकता है, इममें कोई विरोध नहीं है। तथा मिश्र गुणस्थानसे भी पहले और चौथे गुणस्थानमें जा सकता है। किन्तु सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वमें तो जा सकता है परन्तु मिश्र गुणस्थानमें नहीं जा सकता। होकर मं अधाति है औलकर पहलेह ना हो न चार मिला का की से दो वा िक्यासमन्मिनार पूर्ण कर हो एग्रेपर पिठ से भित्रमानिको है. तथा, तक प्रमानिकों के छठे नरह चाई इस एकी अविद्रुवसम्य तथा, तक प्रमानिकों इकतीस सागरिका आवर तथा के बेर विजयादिक में दो वार छियासठ सागर पूरे करके १८५ सागरका अधिक इतने काल तक पंचेन्द्रिय जीवके वन्धको प्राप्त नहीं होतीं।

इस प्रकार जिन प्रकृतियोका जिन जीवोंके सर्वथा बन्ध नहीं होता, उनका निरूपण करके, अब तिहत्तर अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके निरन्तर वन्धकालका जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बतलातें हैं—

# सययवंधो, पल्लतिगं सुरविउव्विदुगे ॥ ५८ ॥

अर्थ-सुरद्विक और वैक्रियद्विकका निरन्तर बन्धकाल तीन पल्य है।

भावार्थ—देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर और वैक्रिय अङ्गी-पाङ्गका वन्ध यदि वरावर होता रहे तो अधिकसे अधिक तीन पल्यतक हो सकता है। क्योंिक भोगभूमिज जीव जन्मसे ही देवगतिके योग्य इन चारों प्रकृतियोंको तीन पल्योपम कालतक वरावर वाधते हैं, क्योंिक उनके नरक, तिर्यञ्च और मनुष्यगतिके योग्य नामकर्मकी प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता। अतः परिणामों अन्तर पड़नेपर भी उक्त प्रकृतियोंकी किसी विरोधिनी प्रकृतिका वन्ध नहीं होता। आगे वासठवीं गाथामे 'परमो' शब्द आता है, जिसकी अनुवृत्ति यहा भी होती है। अतः यह काल उत्कृष्ट जानना चाहिये। जधन्य वन्धकाल एक समय है, क्योंिक ये प्रकृतिया अभुववनिधनी हैं, अतः एक समयके वाद ही इनका वन्ध एक सकता है।।

# समयाद्संखकालं तिरिदुगनीएसु आउ अंतमुहू।

ना वाह है जो के बहु के बहु अवन्यकाल मनुष्यभव सहित १३२ सागर होता है।

अत्र पूर्वोक्त सात वगैरह प्रकृतियाँका उत्कृष्ट अवन्यकाल १६३ सागर वगैरह कैसे होता है, इसको वतलाते है—

# विजयाइस गेविज्जे तमाइ दहिसय दुतीस तेसहं। प्णसीइ

अर्थ-विजयादिकमें जन्मलेनेसे एकसी वचीस सागर काल होता है। ग्रैवेयक और विजयादिकमें जन्मलेनेसे एकसी त्रेसठ सागर काल होता है। और छठवें नरक, ग्रैवेयक और विजयादिकमें जन्मलेनेसे एकसी पिचासी सागर काल होता है।

भावार्य-इससे पहलेकी दो गायाओं में ४१ प्रकृतियोका को उत्हृष्ट अवन्यकाल वतलाया है, वह किस प्रकार बटित होता है, इसका सङ्केत इस गायामें किया है। यद्यित उक्त गायाओं के भावार्यमें अवन्यकालका क्षष्टीकरण कर आये हैं, तयापि प्रसङ्गवद्य संदोगमें यहां भी उसे कहते हैं।

विनय, वैनयन्त, नयन्त और अपरानित विमानों में किसी एक विमानमें दो बार नम्में नेने एक बार छियासठ सागर पूर्ण होते हैं। फिर अन्तर्मुहूर्तके छिये तीसरे गुणस्थानमें नाकर पुन अच्युत स्वर्गमें तीन बार नम्में नेने दूसरी बार छियासठ सागर पूर्ण होते हैं। इसप्रकार विनयादिक में नन्में छेनेसे १२२ सागर पूर्ण होते हैं। वन्य में तीन अर्था न्या स्थाव न इसी बा की दर्श कर है। पुद्गल अधा कहि औ स्थावरकाय न च के अपिकार न च के अपिकार न के अपिकार न कि आ स्थावरकाय न च के अपिकार न के अपिक

इसमिकार कार् हिनीयका भे ज्ञांचन इस काल अविद्रतसम्य है । उत्कृष्ट बन्धकाल कुछ कम एक पूर्वकोटी की सम के कि कि करता है । तथा, जब कोई कम्भूमिया मनुष्य आठवर्षकी उम्रके वाद जिनदीक्षा धारणकरके केवलज्ञान प्राप्त करता है तो उसके कुछ अधिक आठवर्ष कम एक पूर्वकोटि कालतक निरन्तर सातवेदनीयका ही बन्ध होता रहता है, क्योंकि छठे गुणस्थानके बाद उसकी विरोधी असातवेदनीय प्रकृतिका बन्ध नहीं होता, तथा कर्मभूमिया मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि बतला आये हैं। अतः सातवेदनीय का उत्कृष्ट बन्धकाल कुछ अधिक आठवर्षकम एक पूर्वकोटी जानना चाहिये।।

## जलहिसयं पणसीयं परघुस्सासे पणिदितसचउगे।

१ 'देशोनपूर्वकोटिभावनात्वेषा-इह किल कोऽपि पूर्वकोट्यायुष्को गर्भस्थो नवमासान् सातिरेकान् गमयति, जातोऽष्यष्टो वर्षाणि यावद् देशिवरित सर्वविरित वा न प्रतिपद्यते, वर्षाष्टकाद्धो वर्तमानस्य सर्व-स्यापि तथास्वाभाव्यात् देशतः सर्वतो वा विरित्रप्रतिपत्तेरभावात् ।" पद्मसं०, ए० ७७, मलय० टी० ।

अर्थ-कुछकम पूर्वकोटिकी भावना इस प्रकार है-एक पूर्वकोटिकी आयु-वाला कोई मनुष्य गर्भमें कुछ अधिक नौ मास व्यतीत करता है । उत्पन्न होनेपर भी आठवर्ष तक देशविरति अथवा सर्वविरतिको धारण नहीं कर-सकता, क्योंकि आठवर्षके नीचेके सभी व्यक्ति एकदेश या सर्वदेश विरति को धारण नहीं कर सकते, ऐसा उनका स्वभाव ही है। प्रविकासी के स्थाप के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के असंक्ष्म के निर्मा के निर्मा के असंक्ष्म के निर्मा के निर्म के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्म के निर्म के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्म के निर्मा के निर्म के निर

भावार्थ-तिर्यञ्चित्र और नीचगोत्र जघन्यसे एक समयतक बंधते हैं, क्योंकि दूसरे समयमें उनकी विपक्षी प्रकृतियोंका वन्य हो सकता है। किन्तु जब कोई जीव तेजस्काय या वायुकायमें जन्मलेता है, तो उसके तिर्यिग्द्रक और नीच गोत्रका बन्ध तवतक बराबर होता रहता है, जबतक वह जीव उस कायमें ही बना रहता है, क्योंकि तेजस्काय और वायुकायमें तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चानुपूर्वीके सिवाय किसी दूसरी गति और आनुपूर्वी का बन्ध नहीं होता और न उच्चगोत्रका ही बन्ध होता हैं। तेजस्काय और वायुकायमें जन्मलेने वाला जीव असंख्यात लोकाकाशोंके जितने प्रदेश होते हैं, अधिकसे अधिक उतने समयतक बराबर तेजस्काय या वायुकायमें ही जन्मलेता रहता है, अतः उक्त तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट निरन्तर बन्धकाल असंख्यात समय अर्थात् असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी वतलाया है।

आयुकर्मकी चारो प्रकृतियोंका जवन्य और उत्कृष्ट वन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है, अन्तर्मुहूर्तके वाद उसका वन्य रक जाता है। क्योंकि आयुकर्मका वन्ध एक भवमें एक ही वार होता है और वह अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त तक होता रहता है।

शोदारिक शरीर नामकर्मका जवन्य वन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट वन्यकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्त है। क्योंकि जीव एक समयतक औदा-रिक शरीरका वन्यकरके दूसरे समयमें उसके विपक्षी वैक्रियगरीर वगैरहका उतना में तीम अर्थ ते अर्थ, क्योंकि में इसा दा की है। एक अधिचार्रहै औरका वन्धकाला होन् अवत्वका 🚺 ही फर्मनामझना चार् हो। प्रमाण स्थितवन्ध कर्ज छठे नरकर् च छत्त्र उक्त सात प्रकृतियोकी प्रतिपक्षी प्रकृतियों की ने इन सात प्रकृतियों का निरन्तर बन्ध किया। अन्तिम सर्भक्ष करके, मनुष्यगतिमें जन्म लिया । वहाँ अणुव्रतोका पालन करके मरकर चारपैल्यकी स्थितिवाले देवोंमें जन्म लिया । सम्यक्त सहित भरण करके पन: मनुष्य हुआ और महाव्रत धारण करके, मरकर, नवम प्रैवेयकमें इक-तीस सागरकी आयु लेकर देव हुआ। वहाँ मिथ्यादृष्टि होकर मरते समय पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त किया, और मरकर मनुष्य हुआ । वहाँसे तीन बार मर मरकर अच्युत स्वर्गमें जन्म लिया और इस प्रकार ६६ सागर पूर्ण किये। अन्तमु हूर्तके लिये तीसरे गुणस्थानमें आया, और उसके बाद पुनः सम्यक्त्व प्राप्त किया और दो बार विजयादिकमें जन्म लेकर दूसरी बार ६६ सागर पूर्ण किये । इस प्रकार छठे नरक वगैरहमें भ्रमण करते हुए जीवके कहीं जन्मसे और कहीं सम्यक्त्वके माहात्म्यसे पराघात आदि प्रकृतियोंका निरन्तरवन्ध होता रहता है।

इस प्रकार प्रशस्तिविहायोगित वगैरहका जघन्य वन्धकाल एक सेमय १ पञ्चमङ्गहमें ये चार पल्य नहीं लिये गये हैं। वहाँ मनुष्यगितसे एक दम प्रैवेयकमें जन्म माना है। प्रथ॰ भा॰ ए॰ २५८।

२ पञ्चसङ्ग्रहकी स्वोपज्ञ टीकामें (प्रथ० मा० ए० २५९) इन प्रकृतियों का निरन्तर वन्धकाल तीन पत्य अधिक एकसें। वत्तीस सागर वतलाया है। उसमें लिखा है कि तीन पत्यकी आयुवाला तिर्यम्न अथवा मनुष्य भवके अन्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके पहेल वतलाये हुए क्रमसे १३२ सागर तक संसारमें भ्रमण करता है। हन्नम कर्मग्रन्थ

नायाभुक्त विकास कि व

भाषार्थ -पराघात आदि सात प्रकृतियों का निरन्तर वन्धकाल कमसे कम एक समय है; क्यों कि ये प्रकृतियों अञ्चवनिधनी हैं, अतः एक समयके बाद इनकी विपक्षी प्रकृतियों इनका स्थान ले लेती हैं, तथा, इनका उत्कृष्ट वन्धकाल चार पत्य अधिक एकसो पिचासी सागर है । येद्यपि गाथामें केवल एकसो पिचासी सागर ही लिखा है, तथापि चार पत्य और भी समझना चाहिये; क्यों कि इनकी विपक्षी प्रकृतियों का जितना अवन्धकाल होता है, उतना ही इनका वन्धकाल होता है। पहले गाथा ५६में इनकी विपक्षी स्थायर चतुष्क वगैरह प्रकृतियों का उत्कृष्ट अवन्धकाल चार पत्य अधिक एकसो पिचासी सागर वतला आये हैं, अतः इनका बन्धकाल भी

१ 'इह च 'सचतुःपर्यम्' इति अनिर्देशेऽपि 'सचतुःपर्यम्' इति च्याख्यानं कार्यम्। यतो यावानतेद्विपक्षस्यावन्धकालस्तावानेवासां वन्ध- काल इति । पद्धसद्भ हादो च उपलक्षणादिना केनचित् कारणेन यन्नोक्तं चदिभिप्रायं न विद्य इति । पद्धमक्ष्मप्रन्थकी स्वो० टी० पृ० ६०।

सर्थ-'यहाँ चार पत्य सहित' नहीं कहा है, फिर भी 'चारपत्य सहित' ऐसा अर्थ करना चाहिये। क्योंकि जितना इनके विपक्षी प्रकृतियोंका वन्य-काल है उतना ही इनका वन्यकाल है। पञ्चसङ्ग्रह वगैरहमें उपलक्षण वगैरह किसी कारणसे जो चारपत्य अधिक नहीं कहा है, उसका आशय हम नहीं जानते हैं।'

पञ्चसङ्गहमें गा० २००-२०२ में प्रकृतियोंका वन्धकाल वतलाया है ।

र्भहूत रेमें तीय अर्था ते जन्त उसके । इसा वा की है दे हैं के शिक्ष अन्तर्भहुत अर्थाण है है और योंकि उन एमा हो ज न वो अर्थ में कि का स्मार्थ है

मनुषं ति, मन्पृतनुपूर्वी, तिहिंद्रर्गापर पित्रम् मुन्सिनिकी दूर्वा और औदितरेक अङ्गोपाङका निरद्रि वन् इस् अधिव अविद्वासम्पर्धात्र सागर बतलाया है; क्योंकि अनुत्तरवासी कि मुन्सिनिक स्मार्गीय दें यो प्रमृतियोंका ही बन्ध होता है, अतः वह अपने जन्म समयस दें तितीस सागरकी आयु तक उक्त प्रकृतियोंके विरोधी नरकिहक, तिर्यञ्चिहक, देविहक, वैकियिहक और पाँच अञ्चम संहननोका बन्ध नहीं करता। तथा तीर्थ- इर प्रकृतिकी कोई विरोधिनी प्रकृति नहीं है, इसिलिये वह भी तेतीस सागर तक बरावर बंधती रहती है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि इन पाँच प्रकृतियोंमेंसे तीर्थें इर प्रकृतिके सिवाय शेष चार प्रकृतियोंका जधन्य बन्धकाल एक समय है क्योंकि उन प्रकृतियोंकी विरोधिनी प्रकृतियों भी हैं।

कपर वताया गया है कि अध्रुवविन्धिनी प्रकृतियोंका जधन्य बन्धकाल एक समय है। इस परसे यह आश्रद्धा हो सकती है कि क्या सभी अध्रुवविन्धिनी प्रकृतियोंका जधन्य वन्धकाल एक समय है? उसका समाधान करने के लिये प्रन्थकारने लिखा है कि चारों आयुकर्म और तीर्थद्धर नामकर्मका जधन्य बन्धकाल भी अन्तर्भुहूर्त प्रमाण ही है। अर्थात् अप्रशस्त विहायोगित वगैरह इकतालीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धकाल ही अन्तर्भुहूर्त नहीं है किन्तु आयु वगैरहका जधन्य बन्धकाल भी अन्तर्भुहूर्त है। इस प्रकार अध्रुवविन्धिनी होने पर भी इनके जधन्य बन्धकालमें अन्तर है। आयुकर्मके बन्धकालके बारेमें तो पहले ही लिख आये हैं कि एक भवमें केवल एक बार ही आयुका वन्ध होता है और वह भी अन्तर्भुहूर्तके लिये ही होता है। तीर्थद्धर प्रकृति का जधन्य बन्धकाल इस प्रकार घटित होता है—कोई जीव तीर्थद्धर प्रकृतिका वन्ध करके उपशमश्रेणि चढ़ा। वहाँ नववें,दसवें और ग्यारहवें गुणस्थानमें उसने तीर्थद्धरका बन्ध नहीं किया, क्योंकि तीर्थद्धर प्रकृतिके बन्धका निरोध

समयादत्तमुहत्तं मणुदुग-जिण-वहर्-उरलवंगेसु।
तित्तीसयरा परमा अंतमुह लहू वि आउजिणे॥ ६२॥

अर्थ-अप्रशस्त विहायोगित, अशुभजाति अर्थात् एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय जीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति, अशुभ संहनन अर्थात् ऋषभनाराच आदि अन्तके पाँच संहनन, अशुभ आकृति अर्थात् न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान वगैरह अन्तके पाँच संस्थान, आहारकद्विक,नरकद्विक,उद्योतद्विक,स्थिर,शुभ, यशःकीर्ति, स्थावर आदि दस, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद,दो युगल अर्थात् हास्य रित और शोक अरित, तथा असातवेदनीय, इन इकतालीस प्रकृतियोका निरन्तर वन्यकाल एक समयसे लेकर अन्तमुहूर्त पर्यन्त है । मनुष्यद्विक, तीर्थंक्कर नाम, वज्रऋषभनाराच संहनन और आदारिक अङ्गोपाङ्कका उत्कृष्ट वन्यकाल ३३ सागर है । तथा, आयुकर्म और तीर्थंक्कर नामका जघन्य वन्यकाल भी अन्तर्मुहूर्त है ।

भावार्थ—अप्रशस्त विद्यायोगित आदि इकतालीस प्रकृतियोका निर-न्तर वन्धकाल कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त वतलाया है । ये प्रकृतियाँ अप्नुववन्धिनी हैं अतः अपनी अपनी विरोधी प्रकृतिके वन्धकी सामग्रीके होनेपर अन्तर्मुहूर्तके बाद इनका वन्ध रुक जाता है। इनमेसे सात वेदनीय,रित,हास्य,स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिको विरोधिनी असात वेटनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका वन्ध छठे गुणस्थान तक होता है, अतः वहाँ तक तो इनका निरन्तरवन्ध अन्त- हीनाधिर में तीय अर्की जन्म । अर्थात 🍀 इसी बा ख़ी खूब गाढ़ा अछ देती है और एंडिमें लिवना है से रू द्घमे उसरे किम गाढ़ापुन और चिक्रेन होर्रह निपर भी कम गास्त्रपन और चिकनाई रहू ज़र्री है इस गाढ़ापन और चिकनाई रहती है। इस प्रकारकी कि ही वगैरह भिन्न भिन्न पशुओंके पेटमें जाकर भिन्न भिन्न रसरूपे परिणी उसी प्रकार एक ही प्रकारके कर्मपरमाणु मिन्न भिन्न जीवों के कषायरूप परिणामोका निमित्त पाकर भिन्न भिन्न रसवाले हो जाते हैं। इसे ही अनुभागवन्य कहते हैं । जैसे भैसके दूधमें अधिक शक्ति होती है और वकरीके दूधमें कम, उसी तरह शुभ और अशुम दोनो ही प्रकारकी प्रक्र-तियोका अनुभाग तीव्र भी होता है और मन्द भी होता है। अर्थात अनुभागवन्धके दो प्रकार हैं-एक तीव अनुभागवन्ध और दूसरा मन्द अनुभागवन्ध, और ये दोनों ही तरहके अनुभागवन्ध ग्रुभ प्रकृतियोंमें भी होते हैं और अशुभ प्रकृतियोंमें भी होते हैं। अतः अनुभागवन्ध द्वारका उद्घाटन करते हुए ग्रन्थकार ग्रुभ और अग्रुभ प्रकृतियोंके तीव्र और मन्द अनुभाग वन्धका कारण वतलाते हैं-

## तिच्वो असुहसुहाणं संकेसविसोहिउ विवज्जयउ। मंदरसो

अर्थ-संक्लेशपरिणामोंसे अशुभप्रकृतियोंमें तीव अनुभागवन्ध होता है और विशुद्ध भावोंसे शुभ प्रकृतियोंमें तीव अनुभागवन्ध होता है। तथा, विपरीत भावोंसे उनमें मन्द अनुभागवन्ध होता है। अर्थात् विशुद्ध भावोंसे अशुभ प्रकृतियोंमें मन्द अनुभाग वन्ध होता है और संक्लेश भावोंसे शुभ प्रकृतियोंमें मन्द अनुभाग वन्ध होता है।

भावार्थ-रस या अनुभाग दो प्रकारका होता है-तीव और मन्द ।

### १९. रसवन्धद्वार

बन्धके पूर्वोक्त चार भेदों मसे प्रकृतिवन्ध और स्थितिवन्धका वर्णन करके अब तीसरे रसवन्ध अथवा अनुभागवन्धका वर्णन करते हैं। बन्धको प्राप्त कर्मपुद्गलों में फल देनेकी जो शक्ति होती है उसे रसवन्ध कहते हैं। आश्य यह है कि जीवके साथ बंधनेसे पहले कर्मपरमाणुओं में उस प्रकारका विशिष्ट रस नहीं रहता, उस समय वे प्रायः नीरस और एकरूप रहते हैं। किन्तु जब वे जीवके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, तब ग्रहण करनेके समयमें ही जीवके कपायरूप परिणामांका निमित्त पाकर उनमे अनन्तगुणा रस पढ़ जाता है, जो जीवके गुणोंका यात वर्गरह करता है, उसे ही रसवन्ध कहते हैं। जैसे एखे तृण नीरस होते हैं, किन्तु ऊंटनी, मेंस, गाय और वकरीके पेटमें जाकर वे खीर आदि रसरूप परिणत होते हैं, तथा उनके रसमें चिकनाईकी

१ कर्मकाण्टमें अधुववन्धिनी प्रकृतियोंका केवल जघन्य वन्धकाल ही वतलाया है, जो इस प्रकार है-

'अवरो भिण्णसहूत्तो तित्याहाराण सन्वआऊण । समओ छावट्टीणं वन्धो तम्हा दुधा सेसा॥ १२६॥'

अर्थात्-तीर्थद्वर, आहारकद्विक और त्रारों आयुक्रमोंके निरन्तर वन्ध होनेका जधन्य काल अन्तर्मुहुर्त है और शेष छियासठ प्रकृतियोंके निरन्तर बन्यका जधन्य काल एक समय है। आदि,

#### १९ रसवन्धद्वार

5

क्रमशः अनन्तानुबन्धीकषाय, अप्रत्याख्यानावरणकषाय, प्रत्रे विकार क्षाय और संज्वलनकषाय है। शास्त्रकारोंने न चारों अमिति क्षाय की उपमाएँ दी हैं। अनन्तानुबन्धी कषायकी जीपर पर्वतकी मत्त्रमिनिको व है। जैसे, पर्वतमें जो दरार पड़ जाती है ह इस हों व अविरत्सम्पर्व जी नहीं मिटती, वैसे ही अनन्तानुबन्धी कषायकी सना में सिरंग विति विकार होते हैं। इस कषायका उदय होनेसे जीवके परिणाम अत्य किल्प्ष होते हैं, और वह पापप्रकृतियोंका अत्यन्त कटुकरूप चतुःस्थानिक रसबन्ध करता है, किन्तु ग्रुम प्रकृतियोंके केवल मधुरतररूप द्विस्थानिक ही रसबन्ध करता है, क्योंकि ग्रुम प्रकृतियोंके एकस्थानिक रसबन्ध नहीं होता।

अप्रत्याख्यानावरण कषायको पृथ्वीकी रेखाकी उपमा दी जाती है। अर्थात् तालावमें पानीके स्खजानेपर जमीनमें जो दरारें पढ़ जाती है, उनके समान अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है। जैसे वे दरारें समय पाकर पुर जाती हैं, उसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण कषायकी वासना भी अपने समयपर शान्त होजाती है। इस कषायका उदय होनेपर अशुभ प्रकृतियोंमें भी तिस्थानिक रसवन्ध होता है और शुभप्रकृतियोंमें भी तिस्थानिक रसवन्ध होता है। अर्थात् कडुकतम और मधुरतम ही अनुभागवन्ध होता है।

प्रत्याख्यानावरण कषायको बाळ् या धूलिकी लकीरकी उपमा दी जाती है। जैसे बाळ्में की लकीर स्थायी नहीं होती, जल्दी ही पुर जाती है उसी तरह प्रत्याख्यानावरण कषायकी वासना भी अधिक समय तक नहीं रहती है। इस कषायका उदय होनेपर पाप प्रकृतियों में दिस्थानिक अर्थात् करुकतर तथा पुण्यप्रकृतियों में चतु:स्थानिक रसवन्ध होता है।

संज्वलन कषायकी उपमा जलकी रेखासे दी जाती है । जैसे जलमें इधर रेखा खींची जाती है तो उधर हायके हाथ ही वह स्वयं मिटती जाती है। उसी प्रकार संज्वलन कषायकी वासना अन्तर्मुहूर्तमें ही नष्ट हो जाती याहर कि प्रश्नित्य प्रतियों में पर्वतकी रेखाके समान अनन्तानुबन्धी कपाय कि एथ्वीकी रेखाके समान अप्रत्यान्त्र के स्वान्त्र के अनुमागबन्ध होता है, वाङ्काकी रेखाके समान अप्रत्यान्त्र के निवस्त्र के अनुमागबन्ध होता है, और एक प्रान्ति के समान अप्रत्याने के कि प्रान्ति के समान अप्रत्याने होता है। अर्थात् वाङ्काकी रेखाके सहय कपायों से चतुःस्थानिक अनुमागबन्ध होता है। प्रश्नीकी रेखाके सहय कपायसे विस्थानिक अनुमागबन्ध होता है। और पर्वतकी रेखाके सहय कपायसे विस्थानिक अनुमागबन्ध होता है। और पर्वतकी रेखाके सहय कपायसे विस्थानिक अनुमागबन्ध होता है। और पर्वतकी रेखाके सहय कपायसे विस्थानिक अनुमागबन्ध होता है।

पांच अन्तराय, ज्ञानावरण और दर्शनावरणकी सात देशवातिप्रकृत्यां, पुरुपवेद, और संज्वलन कोध, मान, माया, लोभ, इन सतरह प्रकृतियों में चारों ही प्रकारका अनुमागवन्य होता है। शेप प्रकृतियों में दिन्स्यानिक छे लेकर चतुःस्यानिक पर्यन्त ही अनुभागवन्य होता है, एक स्थानक्ष अनुभागवन्य नहीं होता।

भावार्थ-अनुमागवन्यका कारण वतलाते हुए तीत्र और मन्द अनुमागके चार चार प्रकार वतलाये थे। यहां उनका कारण वतलाया है। अनुभागवन्यका कारण कपाय है और तीत्र तीत्रतराटि तथा मन्द मन्दतरादि मेट अनुभागवन्यके ही हैं, अतः उन मेदोका कारण भी कपायके ही मेद हैं। कपायके चार मेद प्रसिद्ध हैं—कोष, मान, मावा और लोभ। इनमेसे प्रत्येककी चार चार अवस्थाएं होती हैं। अर्थात् कोध कपायकी चार अवस्थाएं होती हैं। अर्थात् कोध कपायकी चार अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओंका नाम लोभ कपायकी भी चार चार अवस्थाएँ होती हैं। उन अवस्थाओंका नाम मंजवलन, और अन्तरायकी पाँच प्रकृतियाँ, इनमें चारोही प्रकारका परिणमन होता है।

अव तीव और मन्द अनुभागबन्धके उक्त चार चार मेद जिन कारणों से होते हैं, उन कारणोंका निर्देश करते हैं—

गिरिमहिरयजलरेहासँरिसकसाएहिं ॥ ६३ ॥ चउठाणाई असुहा सुहन्नहा विग्घदेसघाइआवरणा । युमसंजलणिगदुतिचउठाणरसा सेस दुगमाई ॥ ६४ ॥

१-सरिक-ख० पु०। २-देसभाव-ख० पु०।

३ 'आवरणमसन्वग्ध पुंसंजलणंतरायपयडीओ । चतराणपरिणयाओ दुतिचतराणात सेसाओ ॥१४८॥' पद्मसं० अर्थ-ज्ञानावरण और दर्शनावरणकी देशघाती प्रकृतियां, पुरुषवेद,

पुञ्चम कर्मग्रन्थ

अग्रुभ प्रकृतियां म ्रिम प्रकृतियाँके अनुमागक नीम वगैरह मार्ग जाती है। अर्थात् जैर भीमका रस है। अधिकारसभी बुरा समर्था जाता है, <sup>भि</sup>णसी त रिज्याही फलदेती हैं। तथा ग्रुम प्रकृतियोके रम ्यू इतिया को इं रसका उपमा दी नाती है। अर्थात् नैसे ईखका रस मीठा आर स्वादिष्ट होता है, उसी प्रकार ग्रुभ प्रकृतियोका रस सुखदायक होता है। इन टोनोंही प्रकारकी प्रकृतियोंके तीव्र और मन्दरसकी चार चार अवस्थाएँ होती हैं। जैसे, नीमसे तुरन्त निकाला हुआ रस स्वभावसे ही कटुक होता है। उस रसको अग्निपर पकानेसे जब वह सेरका आधसेर रहजाता है तो कटुकतर होनाता है, सेरका तिहाई रहनेपर कटुकतम होनाता है और सेरका पावसेर रहनेपर अत्यन्त करुक होजाता है। तथा, ईखको पेरनेसे जो रस निकलता है वह स्वभावसे ही मधुर होता है। उस रसको आगपर पकानेसे जब वह सेरका आधसेर रहजाता है तो मधुरतर होजाता है, सेरका निहाई रहनेपर मयुरतम होजाता है और सेरका पावसेर रहनेपर अत्यन्त मधुर हो जाता है। इसीप्रकार अग्रुम और ग्रुम प्रकृतियोंका तीव रस भी चार प्रकारका होता है—तीत्र, तीव्रतर, तीव्रतम और अत्यन्त तीव्र। तथा जैसे उस कटुक या मथुर रसमें एक चुल्छ पानी डालदेनेसे वह मर्न्द हो-जाता है, एक गिलास पानी डालदेनेसे वह मन्दतर होजाता है, एक लोटा पानी डालदेनेसे वह मन्दतम होजाता है और एक घड़ा पानी डालदेनेसे वह अत्यन्त मन्द होनाता है। उसीप्रकार अग्रुम और ग्रुम प्रकृतियोका मन्द रस भी मन्द्र, मन्द्रतर, मन्द्रतम और अत्यन्त मंद्र, इस तरह चार प्रकार का होता है । इस तीव्रता और मन्दताका कारण कपायकी तीव्रता और मन्दता है। तीत्र कपायसे अग्रम प्रकृतियोमं तीत्र और शुभ प्रकृतियोमं मंद अनुभागवन्य होता है, तथा, मन्दकपायसे अशुम प्रकृतियोंमें मन्द और शुम

क्रमशः अनन्तानुबन्धीकषाय, अप्रत्याख्यानावरणकष्म्य, प्रतः कषाय और संज्वलनकषाय है। शास्त्रकारोंने न चारों छेमी कर्णा कर्णी उपमाएं दी हैं। अनन्तानुबन्धी कषायकी जीपर पर्वतकी मृत्तिमिको है ति हैं। जैसे, पर्वतमें जो दरार पड़ जाती है है इस अविद्रतसम्प्राणी नहीं मिटती, वैसे ही अनन्तानुबन्धी कषायकी जीपना में संदर्भ विदेश विल्ह होते हैं। इस कषायका उदय होनेसे जीवके परिणाभिक्षात्व किल्ह होते हैं, और वह पापप्रकृतियों का सत्यन्त कटुकरूप चतुःस्थानिक रसबन्ध करता है, किन्तु शुभ प्रकृतियों में केवल मधुरतररूप द्विस्थानिक ही रसबन्ध करता है, क्यों कि शुभ प्रकृतियों में एकस्थानिक रसबन्ध नहीं होता।

अप्रत्याख्यानावरण कपायको पृथ्वीकी रेखाकी उपमा दी जाती है। अर्थात् तालावमें पानीके सूखजानेपर जमीनमें जो दरारें पड़ जाती है, उनके समान अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है। जैसे वे दरारें समय पाकर पुर जाती हैं, उसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण कषायकी वासना भी अपने समयपर शान्त होजाती है। इस कपायका उदय होनेपर अशुभ प्रकृतियोंमें भी त्रिस्थानिक रसवन्ध होता है और शुभप्रकृतियोंमें भी त्रिस्थानिक रसवन्ध होता है। अर्थात् कटुकतम और मधुरतम ही अनु-भागवन्ध होता है।

प्रत्याख्यानावरण कपायको बालू या धूलिकी लकीरकी उपमा दी जाती है। जैसे बालूमें की लकीर स्थायी नहीं होती, जल्दी ही पुर जाती है उसी तरह प्रत्याख्यानावरण कषायकी वासना भी अधिक समय तक नहीं रहती है। इस कषायका उदय होनेपर पाप प्रकृतियों में दिस्थानिक अर्थात् कटुकतर तथा पुण्यप्रकृतियों में चतु:स्थानिक रसवन्ध होता है।

संज्वलन कषायकी उपमा जलकी रेखासे दी जाती है। जैसे जलमें इधर रेखा खींची जाती है तो उधर हाथके हाथ ही वह स्वयं मिटती जाती है। उसी प्रकार संज्वलन कषायकी वासना अन्तर्मेहूर्तमें ही नष्ट हो जाती योद्धार प्रमुख्य प्रदान पर्या प्रमुख्य स्थाप क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक

पांच अन्तराय, ज्ञानावरण और दर्शनावरणकी स्तात देशचातिप्रक्ष-तियां, पुरुषवेद, और संज्ञ्चलन क्रोध, मान, माया, लोभ, इन स्तरह प्रक्ष-तियोंमें चारो ही प्रकारका अनुमागवन्य होता है। शेष प्रकृतियोंमें दि-स्यानिक्से लेकर चतुःस्यानिक पर्यन्त ही अनुमागवन्य होता है, एक स्थान-त्य अनुमागवन्य नहीं होता।

भावार्थ-अनुमागवन्यका कारण वतलाते हुए तीव और मन्द अनुमागके चार चार प्रकार वतलाये थे। यहां उनका कारण वतलाया है। अनुमागवन्यका कारण कपाय है और तीव तीवतरादि तथा मन्द मन्दतरादि भेद अनुमागवन्यके ही हैं, अतः उन मेदोंका कारण भी कपायके ही भेद हैं। कपायके चार भेद प्रसिद्ध हैं—क्रोब, मान, माया और लोभ। इनमेंसे प्रनेक्षी चार चार अवस्थाएं होती हैं। अर्थात् क्रोध कपायकी चार अवस्थाएं होती हैं, मानकपायकी चार अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओंका नाम किन्द्र कीर अन्तरायकी पाँच प्रकृतियाँ, इनमें चारोंद्दी प्रकारका परिणम्म होता है और अप प्रकृतियाँमें दिस्थानिक, विस्थानिक और चनुस्थानिक परिणम होता है।

## १९ रसवन्धद्वार

है। उसी तरह संक्लिप्टपरिणामी जीव जितने संक्लेशके स् है, विशुद्ध भावोके होनेपर उतनेही स्थानींसे उतरता भी है शमश्रेणि चढ़ते समय जितने विगुद्धिस्थान्रोपर' चढ़ता अविरत्समर उतने ही संक्लेश स्थानोपर चढ़ता है। अतः इस दृष्टिसे अविरत्समर के स्थान हैं, उतने विशुद्धिके स्थान हैं ही, क्योंकि न विश्वद्धि स्थान होते हैं उतरते समय उतने ही संक्लेशस्थान होतें हैं। किन्तु विशुद्धिके स्थान संक्लेशके स्थानोंसे अधिक हैं, क्योंकि क्षपकश्रेणि चढने वाला जीव जिन विशुद्धि स्थानो पर चढ़ता है, उन पर से फिर नीचे नहीं उतरता । यदि उन विशुद्धि स्थानोंकी बरावरीके संक्लेश स्थान भी होते तो उपरामश्रेणिकी तरह क्षपकश्रेणिमें भी जीवका पतन अवस्य होता । किन्तु ऐसा नही होता, क्षपकश्रेणि पर आरोहण करनेके बाद जीव नीचे नहीं आता, अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि उनके बराबर संक्लेशस्थान नहीं हैं। अतः संक्लेश स्थानोसे विशुद्धिस्थानींकी संख्या अधिक है और क्षपकश्रेणिमे विशुद्धिस्थान ही होते हैं। इन अत्यन्त विशुद्धिस्थानोंके रहते हुए शुभ प्रकृतियोंका केवल चतुःस्थानिक ही रसबन्ध होता है। तथा, अत्यन्त संक्लेगस्थानों के रहते हुए शुभ प्रकृतियोंका वन्ध ही नहीं होता है । अत्यन्त संक्लेशके समय भी यद्यपि कोई कोई जीव नरक गतिके योग्य वैक्रियशरीर वगैरह शुभ प्रकृतियोका वन्य करते हैं, किन्तु उस समय भी उनमें जीव-स्वभावसे द्विस्थानिक ही रसवन्ध होता है। तथा, जिन मध्यम परिणामोंसे शुभ प्रकृतियोंका वन्ध होता है, उनसे भी उनका दिस्थानिक ही रसवन्ध होता है । अतः शुभ प्रकृतियोंमें कहीं पर भी एकस्थानिक रसवन्ध नहीं होता । इस प्रकार अनुभागवन्धके स्थानींके कारण कष्रायके ही स्थान हैं।

चारो ही प्रकारके रसका कारण वतलाकर, अव शुभ और अशुम रसका ही विशेष स्वरूप कहते हैं— निया उदय होनेपर पुण्पप्रकृतियोमें चतुःस्थानिक रसवन्ध हित्सपापप्रकृतियोमें केवल एकस्थानिक अर्थात् कटुकरूप ही रस-उद्देश्हस प्रकार् भूजन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्या-अन्तलन के स्थानिक प्रकृतियोमें क्रमद्यः चतुःस्थानिक, ग्राानिक और ग्रुक्त्यानिक रसवन्ध होता है, तथा ग्रुम् प्रकृति गृह्यानिक त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक रसवन्ध होता है। इस प्रकार अनुभागवन्धके चारो प्रकारोका कारण चारों कषायोंको वतला-कर, किस प्रकृतिमे कितने प्रकारका रसवन्ध होता है यह वतलाते हैं।

पांच अन्तराय आदि सतरह प्रकृतियों में एकस्थानिक, द्विस्थानिक, विस्थानिक और चतुःस्थानिक, इसप्रकार चारो ही प्रकारका रसवन्ध होता है। इनमेसे इनका एकस्थानिक रस तो नवें गुणस्थानके संख्यात माग वीतजानेपर वंघता है। और उससे नीचेके गुणस्थानों में दिस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक रसवन्ध होता है। इन सतरहके सिवाय शेष प्रकृतियोमें दिस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक रसवन्ध होता है, किन्तु एकस्थानिक रसवन्ध नहीं होता। इसका कारण यह है कि शेष प्रकृतियोमें ६५ पाप प्रकृतियां हैं, और नवें गुणस्थानके संख्यातमाग वोतजानेपर उनका बन्ध नहीं होता है। अतः उनमें एकस्थानिक रसवन्ध नहीं होता है व्यां कि अग्रुम प्रकृतियों एकस्थानिक रसवन्ध नवें गुणस्थानके संख्यात भाग वीतजानेपर ही होता है। यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि उक्त ६५ अग्रुमप्रकृतियों से यद्यपि केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरणका बन्ध दसवें गुणस्थानतक होता है किन्तु ये दोनों प्रकृतियां सर्व- धातिनी हैं, अतः उनमे एकस्थानिक रसवन्ध नहीं होता है।

रोप ४२ पुण्यप्रकृतियों में भी एकस्थानिक रसवन्ध नहीं होता है, जिसका खुळासा इस प्रकार है—जैसे महलके ऊपर पहुँचनेके लिये जितनी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं, उसपरसे उतरते समय उतनी ही सीढ़ियाँ उतरनी होती

तियोका रस भी जीवको आनन्ददायक होता है।

नीम और ईखको पेरने पर उनमें से जो स्वाभाविक रस स्वमावसे ही कडुआ और मीठा होता है। उस कडुवांहर अविद्वस एकस्थानिक रस समझना चाहिये । नीम और ईखर्को<sup>ँ</sup> लेकर उन्हें यदि आग पर पकाया जाये और जलकर वर् रह जाये तो उसे दिस्थानिक रस समझना चाहिये, क्योकि पहुँ के स्वामाविक रससे उस पके हुए रसमे दूनी कडुवाहर्ट और दूनी मधुरता हो जाती है। वही रस पक कर जब एक सेरका तिहाई शेष रह जाता है तो उसे त्रिस्या-निक रस समझना चाहिये, क्योंकि उसमें पहलेके स्वाभाविक रससे तिगुनी कडुवाहट ओर तिगुना मीठापन पाया जाता है। तथा वही रस पकते पकते जब एक सेरका एक पाव शेप रह जाता है, तो उसे चतुःस्थानिक रस समझना चाहिये, क्योंकि पहलेके स्वाभाविक रससे उसमें चौगुनी कडुवाहट और चौगुना मीठापन पाया जाता है। उसी प्रकार कषायकी तीव्रताके बढ़ने-से अग्रुम प्रकृतियोमें एकस्थानिकसे लेकर चतु.स्थानिक पर्यन्त रस पाया जाता है। और कपायकी मन्दताके बढ़नेसे ग्रुभ प्रकृतियों में द्विस्थानिकसे लेकर चतु:स्थानिक पर्यन्त रस पाया जाता है, क्योंकि ग्रुम प्रकृतियोमें एक-स्थानिक रसवन्थका निपेध कर आये हैं।

जैसे नीमके एकस्थानिक रससे द्विस्थानिक रसमे दूनी कडुआहट होती है, और त्रिस्थानिकमें तिगुनी कडुआहट होती है। उसी प्रकार अग्रम-प्रकृतियोंके जो स्तर्द्धक सबसे जघन्य रसवाले होते हैं, वे एकस्थानिक रस वाले कहे जाते हैं उनसे द्विस्थानिक स्तर्द्धकोंमें अनन्तगुणा रस होता है, उनसे त्रिस्थानिक सर्द्धकोंमें अनन्तगुणा रस होता है और उनसे चतु:-स्थानिक सर्द्धकोंमें अनन्तगुणा रस होता है। इसी प्रकार ग्रुम प्रकृतियोंमें भी समझ लेना चाहिये।

घातिकमों की जो प्रकृतिया सर्वघातिनी हैं उनके सभी सर्द्धक सर्व-

# िशी सहजो दुतिचडभाग कड्डिइक्कभागंतो । शिक्षक असहो असहोण सहो सहाणं तु ॥ ६५॥

ही तही कि निम्न रस कहुआ आर इंसका रस मीठा होता है, वैसे ही तही कि निम्न स्व अग्रम आर ग्रम प्रकृतियोका रस ग्रम होता है। तम, कि निम्न र इंसके रमम स्वामाविक रीतिसे एकस्थानिक ही रस रहता है, अर्थात् उनमे नम्बर एक की ही कहुकता आर महरता रहती है किन्तु आग पर रख कर उसका क्वांय करने पर उनमें दिस्थानिक, तिरथानिक आर चतुःस्थानिक रस हो जाता है, अर्थात् पहलेसे दुगुना, तिगुना और चांगुना कडुवापन आर मिठास आ जाता है। उसी प्रकार अग्रम प्रकृतियोमें संक्लेश के बढ़नेसे अग्रम, अग्रमतम और अत्यन्त अग्रम, तथा ग्रम प्रकृतियोमें विश्वतियोमें विश्वदिक बढ़नेसे श्रम, श्रमतर, श्रमतम और अत्यन्त अग्रम, तथा ग्रम प्रकृतियोमें विश्वदिक बढ़नेसे श्रम, श्रमतर, श्रमतम और अत्यन्त स्वन्तश्रम रस पाया जाता है।

भावार्थ-पहलं नां अनुभागवन्यके एकस्थानिक दिस्थानिक आदि चार भेद बतलाये थे, इस गाथामें उन्हींका स्पष्टीकरण किया है, और उन्हें समझानके लिये अग्रम प्रकृतियोंके रसकी उपमा नीमके रससे और ग्रम प्रकृतियोंके रसकी उपमा ईखके रससे दी है। नैसे नीमका रस कड़ुआ होता है और पीनेवालेके मुखको एकदम कड़ुआ कर देता है, उसी प्रकार अग्रम प्रकृतियोंका रस भी अनिष्टकारक और दु:खदायक होता है। तथा, नेसे ईखका रस मीटा और आनन्ददायक होता है उसी तरह ग्रम प्रकृत

१ 'वीसाइइनिव्यक्तो असुमाण सुमाण खीरखंडुवमो ।

एगट्टाणी उ रसी अणंतगुणिया कमेणियरे ॥१५०॥' पञ्चसं० । अर्थ-'अग्रम प्रकृतियों के एकस्थानिक रसकी घोषातकी नीम वगैरहकी उपमा दी जाती है और ग्रम प्रकृतियों के रसकी क्षीर खांड वगैरहकी उपमा दी जाती है। वाकी के द्विस्थानिक त्रिस्थानिक वगैरह स्पर्दक कमसे अनन्त-गुणे रस बांड होते हैं।' ही होते हैं।

अनुभागवन्धका वर्णन करके, अब उत्कृष्ट अनुभागवद्भारिका करिते व वतलाते हैं— तिद्दमिगथावरायव सुरमिच्छा विगलसुहुमिनिकेविद्यत्तसम्यं तिरिमणुयाउ तिरिनरा तिरिदुगछेवट सुरि

अर्थ-एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और आतप प्रकृतिका उत्कृष्ट अनु-भागवन्य मिय्यादृष्टि देव करते हैं। विकलत्रय, सूक्ष्म आदि तीन, नरकित्रक तिर्थञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्य मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्थञ्च करते हैं। तथा, तिर्थञ्चगति, तिर्थञ्चानुपूर्वी, और सेवार्त संहननका उत्कृष्ट अनुभागवन्य मिथ्यादृष्टि देव और नारक करते हैं।

भावार्थ-अनुभागवन्यका स्वरूप समझाकर अनुभागवन्यके स्वामियों-को वतलाते हैं। एकेन्द्रिय जाति आदि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध मिथ्यादृष्टि देव करते हैं, ऐसा गाथामें लिखा है। किन्तु यहां ईंगान स्वर्गतकके देवोंका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि ईंगान स्वर्गतकके ही देव मरकर एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म लेसकते हैं, उससे ऊपरके देव एके-न्द्रिय पर्याय धारण नहीं कर सकते।

राङ्का-निथ्यादृष्टि देव ही इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्यों करते हैं ? उत्तर-नारक तो मरकर एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म ही नहीं छेते, अतः उनके उक्त प्रकृतियोंका बन्ध ही नहीं होता है। तथा, आतप प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके छिये जितनी विशुद्धिकी आवश्यकता है, उतनी विशुद्धिके होनेपर मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चमें जन्म छेनेके योग्य अन्य शुभ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं, और एकेन्द्रिय तथा स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके छिये जितने संक्छेशभावोंकी आवश्यकता है, उतने संक्छेशके होनेगर वे नरकगतिके योग्य अशुभ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। किन्तु देवगतिमें उत्कृष्ट संक्छेशके होनेगर में नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका

मुन्ती नितु देशघानिप्रकृतियों के कुछ स्पर्द्धक सर्ववाती होते हैं और किती । यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि जो किती हैं। यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि जो किती हैं। के और चतुःस्थानिक रसवाले होते हैं वे नियमसे सर्ववाती कि दिस्थानिक रसवाले होते हैं वे देशघीती भी होते हैं, किन्तु एकस्थानिक रसवाले स्पर्वक देशघाती शिक्ती हैं। किन्तु एकस्थानिक रसवाले स्पर्वक देशघाती शिक्ती हैं। विश्वतिहाणरसाइ सब्विचाइणि होति फड्डाई।

दुद्वाणियाणि मीसाणि देसघाईणि सेसाणि ॥१४६॥ पद्मसं०। अर्थात्-'चतुःस्थानिक और त्रिस्थानिक रसवाले स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। द्विस्थानिक रसवाले स्पर्धक सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। तथा गेप एकस्थानिक रसवाले स्पर्धक देशघाती ही होते हैं।'

२ गोमहसार कर्मकाण्डमें अनुभागवन्धका वर्णन करते हुए घातिकर्मोंकी शिक चार विभाग किये हैं-लता, दारु, अस्थि और पत्थर । जैसे
ये चारों पदार्थ उत्तरोत्तर अधिक अधिक कठोर होते हैं उसी प्रकार कर्मोंकी
शिक भी समझनी चाहिये । इन चारों विभागोंको कर्मप्रनथके अनुसार
कमशः एकस्थानिक द्विस्थानिक आदि नाम दिये जा सकते हैं । इनमेंसे लताभाग तो देशघाती ही है । दारुभागका अनन्तवां भाग देशघाती है और
भेप बहुभाग सर्वघाती है । तथा, अस्थि और पत्थर भाग सर्वघाती ही
है । यह तो हुआ घातिकर्मोकी शिक्तका विभाजन । अघातिकर्मोंके पुण्य
और पापक्ष दो विभाग करके पुण्य प्रकृतियोंमें गुरु, खांड, शक्कर और
अमृत रूप चार विभाग करके पुण्य प्रकृतियोंमें गीन, कजीर, विप और
हालाहल, ट्रम तरह चार विभाग किये हैं । इन विभागोंको भी कमशः
एउस्थानिक दिस्थानिक आदि नाम दिया जा मकता है । पद्ध० कर्मग्रन्थकी
६४ वी गाथाही की नरह कर्मकाण्ड (गा० १८२) में भी सत्तरह प्रकृतियोंमें
चारों प्रकारका और शेष प्रकृतियोंमें तीन ही प्रकारका परिणमन चतलाया है।

ही होते हैं।

अनुभागवन्धका वर्णन करके, अब उत्सृष्ट अनुभागवद्भारिकी के व वतलाते हैं— पूर्चमुनिको के विवाससहस्राधिकी के विवाससहस्राधिकी के विवाससहस्राधिकी के विवाससहस्राधिकी के विवाससहस्राधिकी के विवास सहस्राधिकी के विवास सहस्राधिक के विवास सहस्राधिक के विवास सहस्राधिक के विवास स्वाधिक के विवास के विवास

तिव्वमिगथावरायव सुरमिच्छा विगलसुहुमिर्भविद्गतसंस्येती तिरिमणुयाउ तिरिनरा तिरिदुगछेवृद्व सुरिद्धारा है

अर्थ-एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और आतप प्रकृतिका उत्कृष्टि अनु-भागवन्ध मिय्यादृष्टि देव करते हैं। विकलत्रय, सूक्ष्म आदि तीन, नरकित्रक तिर्थञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्थञ्च करते हैं। तथा, तिर्थञ्चगति, तिर्थञ्चानुपूर्वी, और सेवार्त संहननका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि देव और नारक करते हैं।

भावार्थ-अनुभागबन्धका स्वरूप समझाकर अनुभागबन्धके स्वामियों-को बतलाते हैं। एकेन्द्रिय जाति आदि तीन प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध मिथ्यादृष्टि देव करते हैं, ऐसा गाथामें लिखा है। किन्तु यहां ईशान स्वर्गतकके देवोका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि ईशान स्वर्गतकके ही देव मरकर एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म लेसकते हैं, उससे ऊपरके देव एके-न्द्रिय पर्याय धारण नहीं कर सकते।

राङ्का-मिथ्यादृष्टि देव ही इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्य क्यों करते हैं?
उत्तर-नारक तो मरकर एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म ही नहीं लेते, अतः
उनके उक्त प्रकृतियोंका वन्य ही नहीं होता है। तथा, आतप प्रकृतिके
उत्कृष्ट अनुभागवन्यके ित्ये जितनी विशुद्धिकी आवश्यकता है, उतनी
विशुद्धिके होनेपर मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चमें जन्म लेनेके योग्य
अन्य शुभ प्रकृतियोंका वन्य करते हैं, और एकेन्द्रिय तथा स्थावर प्रकृतिके
उत्कृष्ट अनुभागवन्यके लिये जितने संक्लेशभावोंकी आवश्यकता है, उतने
संक्लेशके होनेपर वे नरकगतिके योग्य अशुभ प्रकृतियोंका वन्य करते हैं।
किन्तु देवगतिमें उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर भी नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका

विश्व देशघातिप्रकृतियोके कुछ स्पर्कंक सर्वधाती होते हैं और किन्द्रें । यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि जो किन्द्रें के और चतु स्थानिक रसवाले होते हैं वे नियमसे सर्वधाती होते हैं, किन्द्रें के दिस्थानिक रसवाले होते हैं वे देशघाती भी होते हैं, किन्तु एकस्थानिक रसवाले स्पर्कंक देशघाती

१ 'चंडितहाणरसाइ सन्वविघाइणि होति फह्नाई।

दुटाणियाणि मीसाणि देसवाईणि सेसाणि ॥१४६॥' पञ्चसं०। अर्थाद्-'चतुःस्यानिक और त्रिस्थानिक रसवाले स्पर्दक सर्वधाती होते हैं। द्विस्थानिक रसवाले स्पर्दक सर्वधाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। तथा शेप एकस्थानिक रसवाले स्पर्दक देशघाती ही होते हैं।'

२ गोमहसार कर्मकाण्डमं अनुभागवन्धका वर्णन करते हुए धारिकर्मोंकी शिक्के चार विभाग किये हैं – लता, दारु, अस्यि और परयर । जैसे
ये चारों पदार्थ उत्तरीत्तर अधिक अधिक कठोर होते हैं उसी प्रकार कर्मोंकी
शिक्त भी समझनी चाहिये । इन चारों विभागोंको कर्मश्रन्थके अनुसार
कर्मशः एकस्यानिक द्विस्यानिक आदि नाम दिये जा सकते हैं । इनमेंसे लताभाग तो देशधाती ही हैं । 'दारुभागका अनन्तवां भाग देशधाती है अ
थेप बहुभाग सर्वधाती है । तथा, अस्यि और परयर भाग सर्वधार्त
है । यह तो हुआ धातिकर्मोंकी शिक्तका विभाजन । अधातिकर्मोंके
और पापस्प दो विभाग करके पुण्य प्रकृतियोंमें गुरु, खांड, शह
अस्त म्प चार विभाग किये हैं, और पापप्रकृतियोंमें नीम, कंजीर
हालाहल, दम तरह चार विभाग किये हैं । इन विभागोंको
एउस्थानिक दिस्थानिक आदि नाम दिया जा मकता है । पद्धा
६४ वी गाथाही की तरह कर्मकाण्ट (गा० १८२) में भी स

विउव्वि-सुरा-हारदुगं सुखगइ-वन्नचउ-तेय-रि समचउ-परघा-तसदस-पणिदि-सासु-च्च खेल्डेमिन्स्रेर्ग्ण्डा।

अर्थ-वैक्रियद्विक, सुरद्विक, आहारकद्विक, प्रशस्त अविस्तासम्स्कृषण-चतुष्क, तैजसचतुष्क (तैजस, कार्मण, अगुक्लघु और पण्नियं दूर, सातवेदनीय, समन्वतुरस्रसंस्थान, पराधात, त्रसन्प्म अस्त पञ्चेन्द्रिय जाति, उच्चास, और उच्चगोत्रका उत्हष्ट अनुभागवन्य क्षपकश्रेणि चढ़नेवाले मनुष्योके होता है।

भावार्थ-इस गायामें वैक्रियद्विक आदि वत्तीस प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी क्षपकश्रेणि चढ़नेवाले मनुप्योंको बतलाया है। उनमें से सातवेदनीय, उच्चगोत्र और त्रसदशकमेंसे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट अनुभाग-वन्ध सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थानके अन्तमें होता है, क्योंकि इन तीनों प्रकृतियोंके बन्धकोंमें वही सबसे विशुद्ध है और पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट रसवन्ध अति विशुद्ध परिणामोंसे ही होता है। इन तीनके सिवाय शेष उनतीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट रसवन्ध अपूर्वकरण गुणस्थानके छट्ठे भागमें देव-गितके योग्य प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्तिके समयमें होता है। क्योंकि इन प्रकृतियोंके बान्धनेवालोम अपूर्वकरण क्षपक ही अति विशुद्ध होता है। इसप्रकार इन बत्तीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी क्षपक मनुष्य ही होता है।।

# तमतमगा उन्जोयं सम्मसुरा मणुय-उरलदुग-वइरं । अपमत्तो अमराउं चउगइमिच्छा उ सेसाणं ॥ ६८॥

अर्थ-सातवे नरकके नारक उद्योत प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं। मनुष्यद्विक, औदारिकद्विक, और वज्रऋषमनाराच संहननका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यग्दृष्टि देव करते हैं। देवायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्र-मत्तसंयत मुनि करते हैं। और शेष प्रकृतियोंका तीव्र अनुभागवन्ध चारों ही गतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं।

वन विभी नहीं होता । अतः नारक, मनुष्य और तिर्यञ्च उक्त तीनां प्रवृत्ति क्षेत्र अनुभागवन्य नहीं करते, किन्तु ईंगान स्वर्गतकके मि

मनुष्य कि ग्यारह प्रकृतियांका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्य कि होता है; क्योंकि तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके सिवाय कि नी प्रकृतियांको नारक और देव तो जन्मसे ही, नहीं वाधते हैं। तथा, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध वे ही जीव करते हैं जो मरकर भोगभृमिमं जन्म छेते हैं, अतः देव और नारक इन टोनोंका भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नहीं कर सकते। किन्तु मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्च ही उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं। इसीप्रकार शेष प्रकृतियोंने का उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी अपने अपने योग्य संक्षेत्र परिणामोंके धारक मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्च ही करते हैं, अतः उक्त ग्यारह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उन्हींके होता है।

तथा, निर्श्विद्विक और सेवार्तमंहननका उत्पृष्ट अनुभागवन्य मिथ्यादृष्टि देवा और नारकोके होता हैं; क्यांकि यदि तिर्द्धां और मनुत्योके उतने संक्लिप्ट परिणाम हों ना उनके नरकगतिके योग्य प्रकृतियोका ही बन्य होता है। किन्तु देव और नारक अतिगंक्लिप्ट परिणाम होनेपर भी तिर्यक्षगति के योग्य प्रकृतियोका हो बन्य करते हैं। अतः उक्त तीन प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका न्यामी देवां और नारकोंकों ही बनलाया है। यहां इतना विशेष वक्तव्य है कि देवगतिमें सेवार्तमहनका उत्कृष्ट अनुभागवन्य ईशान स्पर्यस करते गानस्कुमार आदि देव ही करते हैं, ईशान स्वर्यतकके देव उत्पाद उत्कृष्ट अनुभागवन्य नहीं करते क्योंकि ईशान स्वर्यतकके देव अति-गंदित्य पर्यामोकों होनेपर एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका हो बन्य करते हैं। किन्तु गेवार्तगंहनन एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका हो बन्य करते हैं। किन्तु गेवार्तगंहनन एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोक एकेन्द्रियके संस्तन नहीं होता है।

योग्य प्रकृतियोका ही बन्ध करते हैं। किन्तु प्रकृत प्रकृतिया दे किन्तु प्रकृत प्रकृतिया दे किन्तु प्रकृतिया दे किन्तु प्रकृतिया दे किन्तु प्रकृतिया दे किन्तु अनुमागबन्ध वत् लाया है। देवायुके उत्कृष्ट अनुमागबन्धका स्वामी अप्रमृत्तुनिको वृत्तलाया है क्योंकि देवायुका बन्धकरनेवाले मिथ्याहिष्ट, अविरतसम्यग्दिष्ट, देशिवरत वगैरहसे वही अतिविद्युद्ध होते हैं।

इसप्रकार ४२ पुण्य प्रकृतियोंके और चौदह पाप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थके स्वामियोको बतलाकर शेष ६८ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग व्रन्धका स्वीमी चारो गतिके संक्लिप्टपरिणामी मिध्यादृष्टि जीवोंको बतलाया है।

समस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके स्वामियोंको वतलाकर अव उनके जघन्य अनुभागवन्धके स्वामियोंका विचार करते हैं—

# थीणितगं अण मिच्छं मंदरसं संजम्रुम्मुहो मिच्छो । वियतियकसाय अविरय देस पमत्तो अरइसोए॥ ६९॥

अर्थ-स्त्यानर्दि त्रिक, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, तथा मिथ्यात्व, इन आठ प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागवन्ध सयमके अभि-मुख मिथ्यादृष्टि जीव करता है। अप्रत्याख्यानावरण कषायका जधन्य अनु-भागवन्ध संयमके अभिमुख अविरत सम्यग्दृष्टि जीव करता है। प्रत्याख्यानावरण कषायका जधन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख देशविरत गुणस्थानवाला जीव करता है। अरित और शोकका जधन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख प्रमत्तमुनि करता है।

भावार्थ-उत्हृष्ट अनुभागवन्यके स्वामियोको वतलाकर इस गाथासे जघन्य अनुभागवन्यके स्वामियोंको वतलाया है। पहले वतलाया था कि

<sup>,</sup>१ कर्मकाण्ड गा० १६५-१६९ में उत्कृष्ट अनुभागवन्धके स्वामियोंका निरूपण किया है जो कर्मग्रन्थके ही अनुरूप है।

भिगायामे उद्योत प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी ि आरकोको वतलाया है। उसका विशेष खुलासा इसप्रकार र्हें में पा कोई नारक सम्यक्लकी प्राप्तिके लिये यथाप्रवृत्त आदि नेति समय अनिवृत्तिंकरणमे मिथ्यात्वका अन्तरकरण करता है। उसके कर मिथ्यात्वकी स्थितिके दो भाग हो जाते हैं, एक अन्तर-करणसे नीचिकी स्थिति; जिसे प्रथम स्थिति कहते हैं और जिसका काल व्यन्तर्भुद्दर्तमात्र है, और दूसरी उससे ऊपरकी स्थिति, जिसे द्वितीय स्थिति कहते हैं। मिथ्यात्वको अन्तर्मुहूर्तप्रमाण नीचेकी रिथतिके अन्तिम समयमें, अर्थात् जिससे आगेके समयमे सम्यक्लकी प्राप्ति होती है उस समयमें, उस जीवके उद्योत प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता है । क्योंकि यह मऋति ग्रुम है अतः विशुद्ध परिणामोंसे ही उसका उत्ऋष्ट अनुभागवन्ध होता है। तथा, उसके वाधनेवालोमें सातवें नरकका उक्त नारक ही अति-विशुद्व परिणामवाला है; क्योंकि अन्यगतिमे इतनी विशुद्धिके होनेपर मनुष्य-गति अथवा देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका ही उत्कृष्ट रसवन्ध होता है। किन्तु उद्योत प्रकृति तिर्यञ्चनितके योग्य प्रकृतियोमेंसे है, और सातवें नरक-का नारक मरकर नियमसे तिर्यञ्चगतिमे जन्मलेता है, अतः सातवें नरक-का नारक मिथ्यात्व में प्रतिसमय तिर्यञ्चगतिके योग्य कर्मीका बन्ध करता है, अतः उसका ही ग्रहण किया है।

मनुष्यद्विक आदि पाच प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी सम्यग्द्दणी देवांको वतलाया है। यद्यपि विशुद्ध नारक भी इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागवन्थ कर सकते हैं, किन्तु वे सर्वदा नरकके कप्रांसे पीड़ित रहते हैं, तथा उन्हें देवांकी तरह तीर्थक्करोकी विभृतिके दर्शन, उनके दिन्य उपदेशका अवण, नन्दीश्वरद्वीपके चैत्यालयोंका वन्दन आदि परिणामोंको विशुद्ध करनेवाली सामग्री नहीं मिलती है, अतः उनका ग्रहण नहीं किया है। तथा, तिर्थक्च और मनुष्य अति विशुद्ध परिणामोंके होनेपर देवगतिके

आदि आठ प्रकृतियोका जघन्य अनुभागवन्य सम्यक्त संयमिन र्मेम् मिथ्यादृष्टि जीव अपने गुणस्थानके अन्त समयमें करता है। अप्रत्या-ख्यानावरण कषायका जघन्य अनुभागवन्ध संयम अर्थात् देशविरत संयमके अभिमुख अविरतसम्यग्दृष्टि जीव अपने गुणस्यानके अन्त समयमें करता है। प्रत्याख्यानावरण कषायका जघन्य अनुभागबन्ध संयम अर्थात् महाव्रत धारण करनेके सन्मुख देशविरत गुणस्थानवाला जीव अपने गुण-स्थानके अन्त समयमें करता है। और अरित तथा शोकका जघन्य अनुभाग वन्ध संयम अर्थात् अप्रमत्त संयमके अभिमुख प्रमत्तमुनि अपने गुणस्थानके अन्तमें करता है। साराश यह है कि जब पहले गुणस्थानवाला जीव चौथे गुणस्थानमें जाता है, चौथे गुणस्थानवाला पाचवें गुणस्थानमें जाता है, पाचवे गुणस्थानवाला और छट्ठे गुणस्थानवाला सातवे गुणस्थानमें जाता है, तो आगे आगेका गुणस्थान प्राप्त करनेके पहले समयमें उक्त प्रकृतियोका जघन्य अनुभागवन्ध होता है। यहा इतना और भी समझ लेना चाहिये, कि यदि पहले गुणस्थानसे जीव चौथे गुणस्थानमें न जाकर पाचवे या बांधे । तथा अरति...मन्दरस प्रमत्तसाधु अप्रमत्तपणानी सन्मुख थको बांधे। 'पृ० १०९।

इससे स्पष्ट है कि कर्मग्रन्थके टीकाकार ने 'संजमुम्मुहो' का अर्थ प्रत्येकके लिये अलग अलग लिया है। किन्तु कर्मग्रकृति पृ० १६० तथा पञ्चसङ्ग्रह प्रथ० भा०, पृ० २४५ में संयमका अर्थ संयम ही किया है। यथा—'अष्टानां कर्मणां सम्यक्त्वं संयमं च युगपत्प्रतिपत्तुकामो मिथ्यादृष्टिश्वरमसमये जघन्यानु- भागवन्धस्वामी, अप्रत्याख्यानावरणकपायाणामिवरतसम्यग्दृष्टि सयम प्रतिपत्तुकामः, प्रत्याख्यानावरणानां देशविरतः सर्वविरतिप्रतिपित्सुर्जघन्यानुभागवन्धं करीति।'

कर्मकाण्ड गा० १७१ में भी 'संजमुम्मुहो' पद आया है। किन्तु टीवाकार ने संयमका अर्थ संयम ही किया है। अश्वीतियांका जयन्य अनुभागवन्य विश्व परिणामांसे होता है और श्वमप्रकृतियांका जयन्य अनुभागवन्य संक्लेश परिणामांसे होता है। इस ग्राथामें जिन प्रकृतियांका जयन्य अनुभागवन्य वतलाया है वे सब अग्रम-प्रकृतियां हैं, अतः उनका जवन्य अनुभागवन्य विश्वद्व परिणामांसे होता है। इसीसे उनके बन्य करनेवालोंको 'संयमके अभिमुख' वतलाया है। यग्रि गायामें 'संजमुम्मुहो' पद दिया है, जो प्रत्येकके साथ लगाया जाता है और जिसका शब्दार्थ 'संयम अर्थात् संयम धारण करनेके उनमुख' होता है। अर्थात् जो जीव दूसरे समयमें ही संयम धारण कर लेगा, उसके अपने अन्ते गुणस्थानके अन्तिम समयमें उक्त प्रकृतिका जयन्य अनुमागवन्य होता है। तथाित यहा संयमका अर्थ प्रत्येक गुणस्थानवाले के लिये प्रयक् प्रयक् लिया गया है। जो इस प्रकार है—स्त्यीनिर्दितिक

१ पद्मम कर्मग्रन्यकी टीकामें लिखा है-'संजमुम्मुहु'ति सम्प्रव्यक्तं संयमाभिमुख सम्प्रवस्वसामायिकं प्रतिवित्सु'.....। अप्रत्याख्यानावरण रूअणस्य ..अविरतसम्यग्दृष्टिः...संयमाभिमुखः-देशिवरितसामिष्यकं प्रभितिष्तुर्भन्द्रसं वध्नाति । तथा तृतीयकपायचतुष्ट्यस्य...देशिवरतः... संयमोनमुखः-सर्वविरतिसामायिकं प्रतिवित्सुर्भन्द्रसं वध्नाति । तथा... प्रमत्तयित स्वयमोनमुखः-अप्रमत्तसंयमं प्रतिवित्सु.....।' पृ० ७१ ।

जैन श्रेयस्कर मण्डल म्हेमाणाकी ओर से पद्धमकर्मग्रन्थका जो गुज-राती अनुवाद प्रजाञित हुआ है, उसमें भी ऐमाही अर्थ किया है। यथा— 'ऐ आठ प्रकृति सम्यक्त्व चारित्र पामवाने सन्मुख भेवो मिथ्यात्वी जीव मंदरमें बांधे।... बीजा अप्रत्याख्यानीयकपाय अविरतसम्यक्ष्टि पोताना गुणठाणाने अन्य समय देशिवरित पामवाने सन्मुख यको मंदरमें बांचे। तथा श्रीजा प्रत्याख्यानीय चार कपायनो मंदरम ते देशिवरित पोताना गुणठाणाने अन्य समय वर्ततो सर्विवरित पामवाने सन्मुख यको अपूर्वकरण और क्षपक अनिवृत्तिकरण वाले जीव ही विशेष होते हैं। ये जघन्यबन्ध अपनी अपनी बन्धन्युन्छितिके समयमें ही होते हैं। विशेष सुहुमो मणुतिरिया सुहुम-विगलतिग-आऊ। वेगुन्विछक्कममरा निरया उज्जोय-उरलदुगं॥ ७१॥

अर्थ-पाँच अन्तराय, पाँच ज्ञानावरण और चार दर्शनावरणका जघन्य अनुभागवन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है। सूक्ष्म आदि तीन, विकल-त्रय, चारों आयु और वैक्रियषट्क (वैक्रियगरीर, वैक्रियअङ्गोपाङ्क, देवगति, देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी) का जघन्य अनुभागवन्ध मनुष्य और तिर्यञ्च करते हैं। तथा, उद्योत और औदारिकद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध देव और नारक करते हैं।

भावार्थ अन्तराय वगैरहका जधन्य अनुभागवन्य क्षपक स्हमसाम्परायनामक दसवें गुणस्थानमें होता है, क्योंकि उनके वन्धकोंमें यही
सबसे विशुद्ध है। स्हमित्रक आदि सोलह प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी मनुष्य और तिर्यञ्चको बतलाया है। उनमेसे तिर्यञ्चायु और
मनुष्यायुके सिवाय शेष चौदह प्रकृतियोंको देव और नारक जन्मसे ही नहीं
वाधते हैं। तथा, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुक्ता जधन्य अनुभागवन्ध कधन्य
स्थितिवन्धके साथ ही साथ होता है अर्थात् जो इन दोनों आयुओंका
जधन्य स्थितिवन्ध करता है, वही उनका जधन्य अनुभागवन्ध भी करता
है। क्योंकि ये दोनो प्रशस्तप्रकृतिया है अतः इनका जधन्य अनुभागवन्ध
तो संक्लेश परिणामोंसे होता ही है किन्तु जधन्य स्थितिवन्ध भी संक्लेश
परिणामोंसे ही होता है। अतः देव और नारक इनका जधन्यवन्ध नहीं
करते, क्योंकि वे जधन्यस्थितिवाले मनुष्य और तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न नहीं होते।
अतः सोलह प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी मनुष्य और तिर्यञ्चों
को वतलाया है।

औदारिकद्विक और उद्योत प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध देव और नारक

सातवे स्थानमें जावे, इसीतरह चौथे गुणस्थानसे पाचवेमे न जाकर यदि सातवे गुणस्थानमें जावे तो क्या उक्त प्रकृतियोंका जवन्य अनुभागवन्य नहीं होगा ? अवध्य होगा, क्योंकि उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्यके लिये विद्युद्व परिणामोंकी आवध्यकता है और उक्त द्यामें तो पहले भी अधिक विद्युद्व परिणाम होते हैं। इसीसे प्रन्थकारने गाथामे 'संजमुम्मुहो' पाठ विया है, जो वतलाता है कि अमुक अमुक गुणस्थानवाले जीव जव संयमके, वह संयम कोईसा भी हा, अभिमुख होते हैं तो उनके उक्त प्रकृतियोका जवन्य अनुभागवन्य होता है।

अपमाइ हारगदुगं दुनिद्द-असुवन्न-हास-रइ-क्रुच्छा। भयमुवघायमपुव्वो अनियही पुरिस-संजलणे॥ ७०॥

अर्थ-आहारक शरीर आंद्र आहारक अद्गोपाद्मका जवन्य अनुमागवन्य अप्रमत्तमुनि करते हैं। दो निहा अर्थात् निहा और प्रचला, अशुभवर्ण, अ-शुभगन्य, अशुभरस, अशुभस्तर्था, हास्य, रति, जुगुप्सा, मय और उपघात, इन ग्याग्ह प्रकृतियोका जवन्य अनुभागवन्य अपूर्वकरण गुणस्थानवाले जीव करते हैं। तथा, पुरुपवेद और संज्वलन कपायका जवन्य अनुभागवन्य अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीव करते हैं।

भावाथ-आहारकद्विक प्रशस्त है, अतः उनका जवन्य अनुभागवन्य अप्रमत्तमुनि उस समय करते हैं जब वे प्रमत्तगुण स्थानके अभिमुख होते हैं। क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्यके लिये संक्लिप्ट परिणामोंका होना आवश्यक है, आर अप्रमत्तमुनि जब प्रमत्तदशाके अभिमुख होते हैं तो उस समय उनके परिणाम संक्लिप्ट होते हैं। निद्रा वगैरहका जवन्य अनुभागवन्य अनिवृत्ति-करणमें और पुरुपवेट वगैरहका जवन्य अनुभागवन्य अनिवृत्ति-करणमें वतलाया है। ये दोना गुणस्थान क्षायक्षेणिके ही लेने चाहिये; क्योंकि निद्रा वगैरह अशुभ प्रकृतिया है और अशुभ प्रकृतियोंका जवन्य अनुभागवन्य विश्वद्ध परिणामोंसे ही होता है। तथा उनके वन्यकोमें क्षाय

भावार्थ-तिर्यञ्चगित आदि तीन प्रकृतियांका जघन्य कर्नागन्य सामान्यसे सातवे नरकमें वतलाया है। विशेष से, सातवें नरकका कोई नारक सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये जब यथाप्रवृत्त आदि तीन कारणोंको करता हुआ अन्तके अनिवृत्तिकरणको करता है; तो वहाँ अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें उक्त तीनो प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्य करता है। ये तीनो प्रकृतिया अशुभ हैं अतः सर्वविशुद्ध जीव ही उनका जघन्य अनु-भागवन्य करता है। और उनके बन्धकोंमें सातवें नरकका उक्त नारक ही विशेष विशुद्ध है। इस प्रकारकी विशुद्धिके होनेपर दूसरे जीव मनुष्यद्विक वगैरह और उच्चगोत्रका ही बन्ध करते हैं, अतः यहाँ सप्तम पृथिवीके नारकका ही ग्रहण किया है।

तीर्यक्कर नामकर्मका जधन्य अनुमागवन्य सामान्यसे अविरतसम्यग्दृष्टि जीवके बतलाया है। विशेष से, बद्धनरकायु अविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्य नरक में उत्पन्न होनेके लिये जब मिथ्यात्वके अमिमुख होता है, तब वह तीर्थक्कर प्रकृतिका जघन्य अनुमागवन्य करता है; क्योंकि यह प्रकृति शुम है। साराश यह है कि तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध चौथे गुणस्थानसे लेकर आठवें गुणस्थान तक होता है। किन्तु शुम प्रकृतियोंका जघन्य अनुमागवन्य सक्लेशसे होता है और वह संक्लेश तीर्थक्कर प्रकृतिके वन्धकोंमें मिथ्यात्वके अमिमुख अविरतसम्यग्दृष्टिके ही होता है, अतः उसीका ग्रहण किया है। तिर्थक्चगतिमें तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता, अतः यहां मनुष्यका ग्रहण किया है। जिस मनुष्यने तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध करनेसे पहले नरककी आयु नहीं वाधी है, वह मरकर नरकमें नहीं जाता, अतः बद्धनरकायुका ग्रहण किया है। शायिक सम्यग्दृष्टि जीध श्रेणिक राजाकी तरह सम्यक्त्वसहित मरकर नरकमें उत्पन्न हो सकते हैं, किन्तु वे विशुद्ध होते हैं अतः तीर्थक्कर-प्रकृतिका ज्यन्य अनुमागवन्य नहीं कर सकते। इसलिये उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है।

करते हार्निन्तु आदारिक अङ्गोगाङ्गका जवन्य अनुभागवन्य ईगान स्वर्गसे कारके सानत्कुमार आदि देव ही करते हैं। क्योंकि ईशान स्वर्गतकके देव उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका ही वन्य करते हैं, और एकेन्द्रियोंके अङ्गोपाङ्ग नहीं होता है। अतः ईशान स्वर्गतकके देवों के अङ्गोगाङ्ग नामकर्मका जवन्य अनुभागवन्य नहीं होता है।

द्यान-ईशान स्वर्गतकके देव अङ्गोपाङ्कका जवन्य अनुमागवन्य न करे, तो न करे, किन्तु मनुष्य और तिर्यञ्च इन तीनीं प्रकृतियोंका जवन्यवन्य क्यों नहीं करते ?

उत्तर-तियंद्रगतिके योग्य प्रकृतियोंके वत्यके साथ ही इन तीनों प्रकृतियोंका जबन्य अनुभागवन्य होता है। अर्थात् जो जीव तिर्यद्रगतिके योग्य प्रकृतियोंका वन्य करना है वहीं इनका जबन्य अनुभागवन्य भी करता है। यदि तियंद्र और मनुष्योंके उतने संक्लिप्ट परिणाम हों, जितने इन प्रकृतियोंके जथन्य अनुभागवन्थके छिये आवश्यक हैं, तो व नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका ही बन्य करते हैं। अतः उनके इन प्रकृतियोंका जबन्य अनुभागवन्थ नहीं वत्छाया है।।

निरिदुगनिअं तमतमा जिणमविरय निरय-विणिग-थावरयं। आसुहुमायव संमो व साय-थिर-सुभ-जसा सिअरा ॥७२॥

अर्थ-निर्वञ्चगति, तिर्वञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगांत्रका जवन्य अनु-भागवन्य मात्रवें नरकके नारक करते हैं। तीर्थकरनाम कर्मका जवन्यअनु-भागवन्य अविरत सम्बर्ग्धि जीव करता है। एकेन्द्रियजाति और स्थावर नामकर्मका जवन्य अनुमागवन्य नरकगतिके सिवाय शेष तीनों गतिके जीव करते हैं। आत्रप प्रकृतिका जवन्य अनुमागवन्य सीधमें स्वर्ग तकके देव करते हैं। सात्रवेदनीय, स्थिर, ग्रुम, यद्यःकीर्ति, और उनके प्रतिप्रक्षी— अमात्रवेदनीय, अस्थिर, अग्रम और अयग्रःकीर्तिका जवन्य अनुमागवन्य यम्यग्दिश अयवा मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं।

- 72/22

स्वर्गीके देव जन्मसे ही इस प्रकृतिका वन्ध नहीं करते हैं। अतः सबको छोड़कर ईशान स्वर्गतकके देवोको ही उसका वन्धक वतलाया है।

सातवेदनीय आदि आठ प्रकृतियोके जघन्य अनुभागवन्धके स्वामी परावर्तमान मध्यमपरिणामवाले सम्यग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि होते हैं। जिसका खुलासा इसप्रकार है-प्रमत्तमुनि एक अन्तर्मुहूर्ततक असातवेदनीयकी अन्त:कोटीकोटी सागर प्रमाण जघन्य स्थिति वाधता है । अन्तर्भृहर्तके वाद वह सातवेदनीयका बन्ध करता है, पुनः असातवेदनीयका वन्ध करता है। इसीप्रकार देशविरत,अविरतसम्यग्दृष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि, सास्वादनसम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव साताके बाद असाताका और असाताके बाद साता का वन्य करते हैं। उनमेंसे मिथ्यादृष्टि जीव साताके बाद असाताका और असाताके बाद साताका बन्ध तवतक करता है, जवतक सातवेदनीय की उत्क्रष्ट स्थिति पन्द्रह कोटीकोटी सागर होती है। उसके वाद और भी संक्लिष्ट परिणाम होनेपर केवल असाताका ही तब तक बन्ध करता है जवतक उसकी तीस कोटीकोटी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति होती है। प्रमत्तसे ऊपर अप्रमत्त आदि गुणस्थानवाले जीव केवल सातवेदनीयका ही बन्ध करते हैं। इस विवरणसे यह स्पष्ट है कि सातवेदनीयके जधन्य अनुभागवन्धके योग्य परावर्तमान मध्यमपरिणाम सातवेदनीयकी पन्द्रह कोटीकोटी सागर स्थितिवन्धसे लेकर छट्ठे गुणस्थानमें असातवेदनीयके अन्त:कोटीकोटी सागर प्रमाण जघन्य स्थितिवन्य तक पाये जाते हैं। साराग यह है कि परावर्तमान परिणाम तभी तक हो सकते हैं जवतक प्रतिपक्षी प्रकृतिका वन्ध होता है । अतः जवतक साताके साथ असाताका भी बन्ध संभव है तभीतक परावर्तमान परिणाम होते हैं। किन्तु सातवेद-नीयके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे लेकर आगे जो परिणाम होते हैं वे इतने संक्लिप्ट होते हैं कि उनसे असातवेदनीयका ही बन्ध हो सकता है। तथा छट्टे गुणस्थानके अन्तमें असातवेदनीयकी वन्धन्युच्छित्ति हो जानेके

क्राम्बर्गन्त एकारेप्रये जाति और स्थावर प्रकृतिका जधन्य अनुमागवन्य नरकगति-के सिवाय शेप तीन गतियोके परावर्तमान मध्यम परिणामहाले जीव करते हैं। ये दोनो प्रकृतिया अग्रुम हैं, अतः अतिसंक्टिप्ट जीव उनका उत्कृष्ट अनुमागवन्य करता ई, और अतिविद्युद्ध जीव इनको छोड़कर पञ्चे-न्द्रिय जाति और त्रसनामकर्मका बन्ध करता है। इसिल्ये मध्यम परिणाम का ग्रहण किया है। प्रथम अन्तर्मुहूर्तमे एकेन्द्रियजाति और स्थावर नाम-का बंध करके जब दूसरे अन्तर्मुहूर्नमें भी उन्हीं प्रकृतियोका बन्ध करता है, तव भी यह मध्यम परिणाम रहता है। किन्तु उस समय उस अवस्थित परिणाममे उतनी विशुद्धि नहीं रहती है, अतः परावर्तमान मध्यम परिणाम-का ग्रहण किया है। साराश यह है कि जब एकेन्द्रिय जाति और स्थावर-नामका वन्ध करके पञ्चेन्द्रिय जाति और त्रसनामका वन्ध करता है और उनका बन्य करके पुनः एकेन्द्रिय जाति और स्थावर नामका बन्ध करता है, तव इसप्रकारका परिवर्तन करके वन्थ करनेवाला परावर्तमान मध्यमपरिणा-मवाला जीव अपने योग्य विशुद्धिके होनेपर उक्त दो प्रकृतियोका जवन्य अनुभाग बन्ध करता है।

आतप प्रकृतिका जवन्य अनुभागवन्य ईशान स्वर्गतक देवांके वत-लाया है। गाथाम यद्यपि 'आसुद्धम' पाट है और उसका अर्थ 'सौधर्म स्वर्गतक' होता है, तथापि सौधर्म और ईशान स्वर्ग एक ही श्रेणीमें वर्तमान हैं अत: सौधर्मके प्रहणसे ईशानका भी ग्रहण किया गया है। क्योंकि भवन-पतिसे छेकर ईशान स्वर्गतकके देव आतपप्रकृतिके वन्धकोमें विशेष संक्लिष्ट होते हैं, अत: एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका वन्ध करते समय वे आतप प्रकृतिका जवन्य अनुभागवन्ध करते हैं। क्योंकि यह प्रकृति शुभ हे अत: संक्लिप्ट जीवोंके ही उसका जधन्य अनुभागवन्ध होता है। तथा, इतने संक्लिप्ट परिणाम यदि मनुष्य और तिर्यञ्चोंके होते हैं तो वे नरकगतिके योग्य प्रकृतियोका ही वन्ध करते हैं। और नारक तथा सानत्कुमार आदि



तस-वन्न-तेयचउ-मणु-खगइदुग-पणिदि-सास-परघु-च्चं । संवयुणा-गिइ-नपु-त्थी-सुभगियरति मिच्छ चउगइया॥७३॥

अर्थ-त्रस आदिक चार,वर्ण आदिक चार,तैनस आदि चार, मनुष्यद्विक, दोनो विहायोगति, पञ्चेन्द्रियनाति, उञ्चास,पराघात, उचगोत्र, छह संहनन,छह संस्थान,नपुंसकवेद,स्त्रीवेद,सुभग आदि तीन और उनके प्रतिपक्षी दुर्भग आदि तीन प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागवन्ध चारोंगतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं।

भावार्थ-इस गाथामे त्रसचतुष्क आदि वयालीस प्रकृतियोके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीवोको वतलाया है। जिनमेंसे त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभवर्ण, शुभरस, शुभगन्ध, शुभ-स्पर्श, तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, निर्माण, पश्चेन्द्रियजाति, उछ्वास और पराधात, इन 'पनद्रह प्रकृतियोका जधन्य अनुभागवन्य चारो गतिके उत्कृष्ट संक्लेशवाले मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं। ये प्रकृतिया शुभ हैं अतः उत्कृष्ट संक्लेशसे उनका जधन्य अनुभागवन्य होता है। चारों गतिके मिथ्या-दृष्टियोमेंसे तिर्यञ्ज और मनुष्य उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर नरकगतिके साथ उक्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्य करते हैं। अर्थात् जिस समय उनके इतने संक्लिप्ट परिणाम होते हैं कि उनकी वजहसे वे नरकगतिके योग्य प्रकृतियोका वन्ध करते हैं उसी समय उनके उक्त जवन्य अनुभगवन्य होता है। नारक और ईशान स्वर्गसे जपरके देव संक्लेशके होनेपर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यायके योग्य उक्त प्रकृतियोको वाधते हुए उनका जघन्य अनुभागवन्ध करते हैं, और ईशान स्वर्गतकके देव पञ्चेन्द्रियजाति और श्रसको छोड़कर शेप तेरह प्रकृतियोंको एकेन्द्रिय जीवके योग्य वाधते हुए उनका जघन्य अनुभागवन्ध करते हैं। अर्थात् नारक और ईंशान स्वर्गसे ऊपरके देव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चकायमें जन्म लेनेके योग्य प्रकृतियोंका वन्ध करते हुए उसके ही योग्य उक्त प्रकृतियोका जघन्य अनुभागवन्य करते हैं, और ईशान स्वर्गतकके देव एकेन्द्रिय पर्यायमे कारण उसके आगे विद्युद्धिसे केवल सातवेदनीयका ही वन्य होता है। अतः दोनोंके वीचमें ही इसप्रकारके परिणाम होते हैं जिनसे उनका जबन्य अनुभागवन्य होता है। इसीलिये सातवेदनीय और असातवेद-नीयके जबन्य अनुभागवन्यका स्वामी परावर्तमान मध्यमपरिणामवाले सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोको वतलाया है।

अस्थिर, अग्रुम और अयग:कीर्तिकी उत्कृष्ट स्थिति वीस कोटीकोटी सागर वतलाई ह और स्थिर, ग्रुम और यदा:कीर्तिकी उत्हृष्ट स्थिति दस कोर्यकोर्टी सागर वतलाई है। प्रमत्तमुनि अस्थिर, अग्रुम और अयगः-कीर्तिकी अन्त.कोटीकोटी सागर प्रमाण जवन्य स्थितिको वाधता है । फिर विद्युद्धिकी वनहसे उनकी प्रतिपक्षी स्थिरादिक प्रष्टृतियोंका बन्ध करता है। उसके बाद पुनः अस्थिरादिकका बन्ध करता है । इसीप्रकार देशविरत, अविरत मम्यग्दृष्टि,सम्यग्मिथ्यादृष्टि,सास्त्राद्न और मिथ्यादृष्टि जीव स्थिरा-विकके बाद अस्थिरादिकका और अस्थिरादिकके बाद स्थिरादिकका बंध करते हैं । उनमेसे मिथ्यादृष्टि इन प्रकृतियोका उक्त प्रकारसे तवतक वंघ करता है जवतक स्थिरादिकका उत्कृष्ट स्थितिवन्य नहीं होता है। सम्य-ग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके योग्य इन स्थितिवन्धामें ही उक्त प्रकृतियोका जवन्य अनुमागवन्य होता है । क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्थिरादिक कें उत्कृष्ट स्थितियन्यके पश्चात् तो अस्थिरादिकका ही वन्य होता है और अप्रमचादिक गुणस्थानोंमें स्थिरादिकका ही वन्य होता है। पहलेमें संक्टेश परिणामोंकी अधिकता है और दूसरेमं विश्वद्व परिणामोकी अधि-कता है। अतः दोनों हीमें रसवन्य अविक मात्रामें होता है। इसिलये इन दोनोंके सिवाय ऊपर वतलाये गये होप स्थानीमें ही उक्त मक्तियों का नवन्य रसवन्य होता है । इसमकार गायामें वतलाई गई प्रकृतियोके जवन्य अनुभागवन्यके स्वामियोका विवरण जानना चाहिये।

जवन्य अनुभागवन्यके स्वामियोको वतलाकर, अव मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें अनुभागवन्यके भद्गींका विचार करते हैं—

चैउतेय-वन्न-वेयणिय-नामणुक्कोसु सेसधुवबंघी। घाईणं अजहनो गोए दुविहो इमो चउहा ॥७४॥ , सेसंमि दुहा

अर्थ-तेजस आदि चार, वर्ण आदि चार, वेदनीय और नामकर्मका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, इस तरह चार प्रकारका होता है। शेप ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका और घातिकर्मोका अजधन्य अनुभागवन्य मी सादि आदि चार प्रकारका होता है। गोत्रकर्मका अनुन्हृष्ट और अजधन्यवन्ध चार प्रकारका होता है। तथा, उक्त प्रकृतियोंके शेपवन्ध और शेषप्रकृतियोंके सभी वन्ध दो ही प्रकारके होते हैं।

भावार्थ-कर्मोंकी सबसे कम अनुभाग शक्तिको सर्वजयन्य कहते हैं, और सर्वजयन्य अनुभागशक्तिसे ऊरके एक अविभागी अंशको आदि लेकर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग तकके मेदोंको अजयन्य कहते हैं। इस प्रकार जयन्य और अजयन्य भेदमें अनुभागके अनन्त भेद गर्भित हो जाते हैं। तथा, सबसे अधिक अनुभाग शक्तिको उत्कृष्ट कहते हैं। और उसमेंसे एक अविभागी अंश कम शक्तिसे लेकर सर्वजयन्य अनुभाग तकके मेदोंको अनुत्कृष्ट कहते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट भेदमें भी अनुभाग शक्तिके समस्त मेद गर्भित होजाते हैं। उदाहरणके लिये, यदि सर्वजयन्य अनुभागका प्रमाण ८ और सबसे उत्कृष्ट अनुभागका प्रमाण १६ कल्पना किया जाये, तो ८ को सर्वजयन्य कहेंगे और आठसे ऊपर नौसे लेकर १६ तकके मेदोंको अजयन्य कहेंगे। इसी तरह १६ को उत्कृष्ट कहेंगे और १६

१ पद्मसङ्ग्रह गा० २७२-२७३ में भी मूल और उत्तर प्रकृतियों के बन्धों के विकल्प इसी प्रकार बताए हैं।

**W**...

जन्म छेनेके योग्य प्रकृतियोका वन्य करते हुए उसके ही योग्य उक्त प्रकृतियो-का जयन्य अनुमागयन्य करते हैं। पञ्चेन्द्रिय जाति और त्रसनाम कर्मका वन्य ईशान स्वर्गतकके देवोंके विशुद्ध दशामें ही होता है, अत: उनके इन दोने। प्रकृतियोका जयन्य रसवन्य नहीं होता। इसीसे इन दोनोको छोड़ दिया है।

स्रीवेट और नपुंसकवेटका सवन्य अनुभागवन्य विशुद्ध परिणामवाले मिध्यादृष्टि नीव करते हैं, क्योंकि ये प्रकृतिया अशुभ हैं । मनुष्यद्विक, छह संहनन, छह संस्थान, विहायोगतिका युगल, सुमग, सुस्वर, आदेय, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और उच्चगोत्रका नवन्य अनुभागवन्य चारो गतिके मध्यम परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं। सम्यग्दृष्टिके इनका जघन्य अनुभागवन्य नहीं होता है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि निर्यञ्ज और सम्यग्दृष्टि-मनुष्य देवद्विकका ही बन्ध करते हैं-मनुष्यादिद्विकका बन्ध नहीं करते, संस्थानों मेसे समचतुरस संस्थानका ही वन्य करते हैं। संहननका वन्य ही नहीं करते हैं। तथा शुभ विहायोगति, सुभग, सुखर, आदेय और उचगोत्र का ही वन्य करते हैं, उनके प्रतिपक्षी दुर्भग आदिका वन्ध नहीं करते। और सम्यग्दृष्टि देव और सम्यग्दृष्टि नारक भी मनुष्यद्विकका ही वन्य करते हैं— तिर्यञ्जद्दिक वगैंरहका बन्व नहीं करते । संस्थानोमेंसे समचतुरस संस्थान का और संहननोमेसे वज्रऋपमनाराच्यंहननका वन्य करते हैं। विहायो-गति वगैरह भी ग्रुभ ही वाघते हैं । अतः उनके प्रतिपक्षी प्रकृतियोका वन्य नहीं होता। और उनका वन्य न होनेसे परिणामोमें परिवर्तन नही होता । परिवर्तन न होनेसे परिणाम विशुद्ध वने रहते हें अतः प्रशस्त मकृतियोंका जवन्य अनुभागवंध नहीं होता है। इसीसे सम्यग्दिएका ग्रहण न परके मिथ्यादृष्टिका ब्रह्ण किया है । इसप्रकार गाथामें वतलाई गई वयालीस प्रकृतियाँके जवन्य अनुमागर्वधके स्वीमियोको जानना चाहिये।

१ कर्मकाण्डमें गा०१७० से १७७ तक जघन्य अनुमागवन्यके स्वामियों को गिनाया है। जिसमें क्रमेंग्रह्यमें कोई अन्तर नहीं है।

है। कालान्तरमें उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर वह उनका पुनः जघन्य अनु-भागवन्ध करता है। इस प्रकार जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध भी सादि और अधुव ही होते हैं।

वेदनीय और नामकर्मका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी चार प्रकारका होता है, जो इस प्रकार है--वेदनीय कर्मकी साता और नामकर्मकी यगः कीर्ति प्रकृतिकी अपेक्षासे इन दोनों कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय नामक ग्रुणस्थानमें होता है; क्योंकि इस गुणस्थानमें उक्त दोनों कर्मोंकी उक्त दो ही प्रकृतियाँ वंधती हैं। इसके सिवाय अन्य सभी स्थानोमें वेदनीय और नामकर्मका अनुत्रुष्ट अनुभागवन्ध होता है। किन्तु ग्यारहवें गुणस्थानमें उनका बन्ध नहीं होता है। अतः ग्यारहवें गुण-स्थानसे च्युत होकर जो अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, वह सादि है। उससे पहले वह अनादि है। मन्य जोवका बन्ध अनुव और अमन्य जीव-का बन्ध ध्रव है। इस प्रकार वेदनीय और नामकर्मके अनुत्कृष्ट अनु-भागवन्धके चार भड़ होते हैं। किन्तु शेष उत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य वन्ध के दो ही विकल्य होते हैं; क्योंकि वेदनीय और नामकर्मका उत्कृष्ट अनु-भागवन्ध क्षाक सूक्ष्मसाम्पराय नामक गुणस्थानमें वतला आये हैं । इससे पहले किसी भी गुणस्थानमे वह बन्ध नहीं होता है, अतः सादि है। और वारहवे आदि गुणस्थानोंमें तो नियमसे नहीं होता है अतः अध्रव है। तथा, इन कर्मोंका जवन्य अनुभागवन्य मध्यम परिणामवाला सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव करता है । यह जघन्य अनुभागवन्ध अजघन्यवन्धके बाद होता है, अतः सादि है। तथा कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक चार समय तक जघन्यबन्ध होनेके पश्चात पुन: अजघन्य बन्ध होता है, अतः जघन्य वन्घ अधुव है और अजघन्यवन्ध सादि है । उसके वाद उसी भवमें या किसी दूसरे भवमें पुनः जवन्यवन्धके होनेपर अजवन्यवन्ध अध्रवं होता है इस प्रकार शेष तीनो वन्ध सादि और अध्रुव होते हैं।

से एक कम १५ से लेकर ८ तकके मेदोको अनुत्ऋप कहेंगे ।

इस गायामें मूल और उत्तर प्रकृतियोमें इन भेदोका विचार उनके सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव भङ्गांके साथ किया है। एकही गाथामें मूळ और उत्तर प्रकृतियोमें विचार किया है, जो अक्रमवढ़सा जान पड़ता है। किन्तु संक्षेपमें वर्णन करनेके विचारसे ही ऐसा किया गया है। गाथामें वतलाये गये भेदोका खुलासा निम्नप्रकार है—तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, निर्माण, ग्रुभवर्ण, ग्रुभगन्ध, ग्रुभरस और ग्रुभस्पर्श, इन आठ प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षयक अपूर्वकरण गुणस्थानमं देवगतिके योग्य तीस प्रकृतियोके वन्थविच्छेदके समय होता है। इसके सिवाय अन्य स्थानाम, यहातक कि उपरामश्रेणिमे भी, उक्त प्रकृतियोका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य ही होता है। किन्तु ग्यारहवें गुणस्यानमे उनका वन्ध विल्कुल नहीं होता है। अतः ग्यारहवे गुणस्थानसे गिरकर जव कोई जीव उक्त प्रकृतियोका पुनः अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है, तव वह वन्ध सादि कहा जाता है। इस अवस्थाको प्राप्त होनेसे पहले उनका वन्ध अनादि कहाता है, क्योंकि उस जीवके वह वन्ध अनादिकालसे होता चला आता है। भव्य जीवका वन्य अधुव और अभव्य जीवका वन्य ध्रुव होता है। इस प्रकार उक्त आठ प्रकृतियोंका अनुत्रुष्ट अनुभागवन्ध चार प्रकारका होता है। किन्तु रोप उत्कृष्ट, जधन्य और अजधन्य अनुभागवन्धके सादि और अध्रुव दो ही प्रकार होते हैं। क्योंकि तैजसचतुष्क और वर्णचतुष्कका उत्हृष्ट अनुमागवन्ध क्षपक अपूर्वकरण गुणस्थानमें वतला आये हैं। वह वन्य इससे पहले नहीं होता है, अतः सादि है, और एक समयतक होकर आगे नहीं होता है, अतः अध्रव है। ये प्रद्यतिया शुभ हें अतः इनका जवन्य अनुमागवन्ध उत्कृष्ट संक्लेशवाला पर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्या-दृष्टि जीवही करता है। और कमसे कम एक समय और अधिकसे अ-धिक दो समयके बाद वही जीव उनका अजबन्य अनुभागवन्ध करता

अन्त समयमे करता है । इसके सिवाय रोष सर्वत्र उसका अजघन्य अ-नुभागवन्ध होता है। स्त्यानर्द्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्व और संयमको एकसाथ प्राप्त करनेका इच्छुक अत्यन्तविशुद्ध मिथ्यादृष्टि जीव अपने गुण-स्थानके अन्तिम समयमें करता है। इसके सिवाय शेष सर्वत्र उनका अजयन्य अनुभागवन्ध होता है। ये देशविरत वगैरह अपनी अपनी उक्त प्रकृतियांके वन्धकोंमें अत्यन्तविशुद्ध होते हैं, इसलिये उन् उन प्रकृतियोका जघन्य अनुभागवन्ध करते हैं। उसके बाद संयम वगैरहको प्राप्त करके, वहाँसे गिरकर जब पुन: उनका अजधन्यानुभागवन्ध करते हैं तब यह वन्ध सादि होता है। उससे पहलेका अजधन्यवन्ध अनादि होता है। अभव्यका वन्ध ध्रुव होता है और भव्यका वन्ध अध्रुव होता है। इस प्रकार तेतालीस ध्रुव प्रकृतियोका अजधन्य अनुभागवन्ध चार प्रकारका होता है। तथा, उनके जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके दो दो ही प्रकार होते हैं। जो इस प्रकार हैं-४३ प्रकृतियोंके अजधन्य अन-भागवन्धका विचार करते समय स्क्ष्मसाम्पराय आदि गुणस्थानोमें उनका जघन्य अनुभागवन्ध वतला आये हैं । वह जघन्य अनुभागवन्ध उन उन गुणस्थानोमे पहली वार होता है अत. सादि है । वारहवें आदि ऊपरके गुणस्थानोमें नहीं होता है अतः अधुव'है । तथा, इन तेंतालीस प्रक्र-तियोंका उत्हृष्ट अनुभागवन्ध उत्हृष्ट संक्लेशवाला पर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिध्यादृष्टि जीव एक अथवा दो समयतक करता है। उसके वाद पुन: अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है। कालान्तरमें उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर पुन: उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है । इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धमें सादि और अप्रुव दो ही विकल्प होते हैं। इस प्रकार ध्रुववन्धिप्रकृतियोंके अजधन्य आदि चारों मेदोंमें सादि वगैरह मङ्गी का विचार जानना चाहिये।

तेजस चतुष्कके सिवाय शेप ध्रुववनिध प्रकृतियोका अजघन्य अनुभागवन्ध चार प्रकारका होता है। जो इस प्रकार है—गाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना-वरण और पाँच अन्तरायका जघन्य अनुभागवन्ध सृहमसाम्पराय गुणस्थानके अन्तमे होता है। अन्य स्थानोंमें उनका अजघन्य अनुभागवन्ध ही होता है क्योंकि ये प्रकृतिया अग्रुभ हैं। तथा, ग्यारहवें गुणस्थानमें उनका बन्ध ही नहीं होता है। अतः ग्यारहवें गुणस्थानसे च्युत होकर जो अनुभागवन्ध होता है वह सादि है, उससे पहले वह वन्ध अनादि है, भव्यका वन्ध अध्रुव है और अभव्यका वन्ध ध्रुव है। संज्वलन चतुष्कका जघन्य अनुभागवन्ध होता है; क्योंकि यह अग्रुभ प्रकृति है। इसके सिवा अन्य सब जगह अज्ञुम प्रकृति है। इसके सिवा अन्य सब जगह अज्ञुम प्रकृति है। ग्यारहवें गुणस्थानमें वन्ध नहीं होता है, अतः वहाँ से च्युत होकर जो अज्ञुमन्यवन्ध होता है वह सादि है, इससे पहले अनादि है, भव्यका वन्ध अध्रुव है और अभव्यका वन्ध ध्रुव है।

निद्रा, प्रचला अग्रुभवर्ण, अग्रुभ रस, अग्रुभ स्वर्घ, उपघात, भय और ज्रुप्ताका क्षपक अपूर्वकरणमें अपने अपने वन्धविच्छेदके समयमें एक एक समय तक जघन्य अनुभागवन्ध होता है। अन्य सब स्थानोमे उनका अजघन्य अनुभागवन्ध होता है। उपग्रम श्रेणिमे बन्धव्युच्छित्ति करके वहाँ से गिरकर जब पुनः उन्हींका अजघन्य बन्ध होता है तो वह बन्ध सादि है। बन्धव्युच्छित्तिसे पहले उनका वह बन्ध अनादि है। अमव्यका बन्ध ध्रुव है और भव्यका बन्ध अध्रुव है।

प्रत्याख्यानावरण कपायका जवन्य अनुभागवन्ध संयमकी प्राप्तिके अ-भिमुख देशविरत अपने गुणस्थानके अन्त समयमें करता है। उससे पहले उसका जो वन्ध होता है वह अजधन्यवन्ध है। अप्रत्याख्यानावरण क-पायका जधन्य अनुभागवन्ध धायिक सम्यक्त्य और संयमको एकमाथ प्राप्त परनेता इन्दुक अत्यन्त विशुद्ध अविरतसम्यग्दृष्टि जीव अपने गुणस्थानके यह बन्ध इससे पहले नहीं होता है अर्थात् प्रथम बार होता है, अतःसादि है। और बारहवें आदि गुणस्थानों में जानेपर नियमसे नहीं होता है, अतः अध्रुव है। यह बन्ध अनादि नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त गुणस्थानों में आनेसे पहले कभी भी नहीं होता है। और अभव्यके नहीं होता है, अतः ध्रुव भी नहीं है। तथा, प्रस्तुत कमींका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश-वाला पर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिध्यादृष्टि जीव एक अथवा दो समय तक करता है। अनुत्कृष्टबन्धके बाद उत्कृष्टबन्ध होता है, अतः वह सादि है। उसके एक अथवा दो समयके बाद पुनः अनुत्कृष्टबन्ध होता है, अतः उत्कृष्ट बन्ध अध्रुव है और अनुत्कृष्टबन्ध सादि है। तथा, कमसे कम अन्तर्भृहूर्त और अधिकसे अधिक अनन्तानन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके बाद उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर पुनः उत्कृष्टबन्ध होता है, अतः अनुत्कृष्टबन्ध अध्रुव है। इसप्रकार जीवके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध बदलते रहते हैं अतः दोनों सादि और अध्रुव होते हैं।

गोत्रकर्ममें अजधन्य और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध चार प्रकारका होता है। तथा, जधन्य और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध दो प्रकारका होता है। उनमें से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके प्रकार वेदनीय और नामकर्मके प्रकारोंकी तरह समझ लेने चाहियें। यहा जधन्य और अजधन्य बन्धका विचार करते हैं। सातवे नरकका कोई नारक, सम्यक्तके अभिमुख होता हुआ, यथाप्रवृत्त आदि तीन करणोंको करता है। उनमेंसे अन्तके अनिवृत्तिकरणमें वह मिध्यात्वका अन्तरकरण करता है। उस अन्तरकरणके द्वारा मिध्यात्वकी स्थितिके दो भाग हो जाते हैं—एक नीचेकी अन्तर्भृहूर्त प्रमाण स्थिति और दूसरा शेप ऊपरको स्थिति। नीचेकी स्थितिका अनुभवन करते हुए अन्तर्भृहूर्त प्रमाण स्थितिके अनुभागवन्ध होता है। अन्य स्थानमे यदि इतनी विशुद्धि होती तो उससे उच्चगोत्रका अजधन्य अनुभागवन्ध होता।

शेष ७३ अध्रुववन्धिप्रकृतियोके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जधन्य और अजधन्य अनुभागवन्धके सादि और अध्रुव दो ही प्रकार होते हैं। क्योंकि अध्रुव-वन्धी होनेके कारण इन प्रकृतियोका वन्ध सादि और अध्रुव ही होता है, अतः उनका जधन्यादिरूप अनुभागवन्ध भी सादि और अध्रुव ही होता है।

घातिकर्म ज्ञानायरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तरायका अज-घन्य अनुभागवन्य चार प्रकारका होता है । जो इस प्रकार है-अग्रुभ प्रकृतियोका जवन्य अनुभागवन्य और ग्रुभ प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभाग-वन्ध वही जीव करता है जो उनके वन्धकोमे सबसे विशुद्ध होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय अशुभ हैं, अतः उनका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्त समयमे होता है। मोहनीयकर्मका वन्य नर्चे गुणस्थान तक होता है, अतः क्षपक अनिवृत्ति-वादर गुणस्थानके अन्तमं उसका जघन्य अनुभागवन्य होता है, क्योंकि मोहनीयके वन्धकों में यही सबसे विशुद्ध स्थान है। इन गुणस्थानोके सिवाय रोप सभी स्थानाम उक्त चारों कर्मोंका अज्ञवन्य अनुभागवन्य होता है। ग्यारहवें और दसवें गुणस्थानमें उक्त चारो कर्मोंका वन्ध न करके, वहाँसे गिरकर जब पुनः उनका अजधन्य अनुभागवन्य होता है, तब वह बन्ध सादि है। जो जीव नवें दसवें आदि गुणस्थानोंम कभी नहीं आये हैं, उनका अनयन्य वन्य अनादि है, क्योंकि अनादिकालसे उसका विच्छेद नहीं हुआ है। अभव्यका वन्ध श्रुव है और भव्यका वन्ध अध्रुव है। इस प्रकार घातिकर्मीका अनवन्य अनुभागवन्य चार प्रकारका होता है, और रोप तीन-जवन्य, उत्रुष्ट और अनुत्रुष्ट अनुभागवन्यके सादि और अध्रुव दो ही प्रकार होते हैं, जो इसप्रकार हैं-

पहले वतला आये हैं कि मोहनीयका जघन्य अनुभागवन्ध क्षयक अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें होता है और दोप तीन कर्मीका जघन्य अनुभागवन्य क्षपक सूद्रमसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। वर्गणा कहते हैं। किन्तु अभव्यजीवोंकी राशिसे अनन्तगुणे और सिद्ध जीवोंकी राशिके अनन्तवें भाग प्रमाण परमाणुओसे जो स्कन्ध वनते हैं, अर्थात् जिन स्कन्धोमें इतने इतने परमाणु होते हैं, वे स्कन्ध जीवके द्वारा ग्रहण करने योग्य होते हैं, जीव उन्हें प्रहण करके अपने औदारिक शरीर-रूप परिणमाता है। इसलिये उन स्कन्धांको औदारिक वर्गणा कहते हैं। किन्तु औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य वर्गणाओमें यह वर्गणा सबसे जघन्य होती हैं, इसके ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते स्कन्धोकी पहली,तूसरी,तीसरी, चौथी, पाचवीं आदि अनन्त वर्गणाएं औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य होती हैं। अतः औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य जघन्य वर्गणासे अनन्तवें भाग अधिक परमाणुवाली औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है। इस अनन्तवें भागमें अनन्त परमाणु होते हैं, अतः जघन्य वर्गणासे लेकर उत्कृष्ट वर्गणापर्यन्त अनन्त वर्गणाएं औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य जाननी चाहिये।

औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट वर्गणासे ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते स्कन्धोंकी जो वर्गणाएं होती हैं, वे वर्गणाएं एक तो औदारिक शरीरकी अपेक्षासे अधिक प्रदेशवाली होती हैं, दूसरे सूक्ष्म भी होती हैं, अतः औदा-रिकके ग्रहण योग्य नहीं होती। तथा जिन स्कन्धोंसे वैक्रिय शरीर वनता है उन स्कन्धोंकी अपेक्षासे अल्प प्रदेशवालों और स्थूल होती हैं, अतः वैक्रिय-शरीरके भी ग्रहणयोग्य नहीं होती। इसप्रकार औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट वर्गणाके ऊपर एक एक परमाणु वढ़ते स्कन्धोंकी अनन्त वर्गणाएं अग्रहण योग्य होती हैं। जैसे, औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य जघन्य वर्गणासे उसीकी उत्कृष्टवर्गणा अनन्तवे भाग अधिक है। उसीप्रकार अग्रहण योग्य जघन्य वर्गणासे अग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा अनन्तगुणी अधिक परमाणुवाली) जाननी चाहिये। इस गुणाकारका प्रमाण अभव्यराशिसे अनन्तगुणा और सिद्धराशिका अनन्तवाभाग है। इस उत्कृष्ट अग्रहणयोग्य

## .....इगदुगणुगाइ जा अभवणंतगुणियाणू । खंधा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणंतरिया ॥ ७५॥

अर्थ-एकाणुक, द्वचणुक आदिको छेकर एक एक परमाणुकी वृद्धि होते होते अभव्यराधिसे अनन्तगुणे परमाणुआंसे जो स्कन्ध तैयार होते हैं, वे औदारिक शरीरके ग्रहण योग्य वर्णणाएँ होती हैं। उन ग्रहणयोग्य वर्ग-णाओंके ऊपर एक एक परमाणुकी वृद्धि होनेसे अग्रहण वर्गणाएँ निष्पन्न होती हैं। ग्रहणवर्गणा अग्रहणवर्गणासे अन्तरित है। अर्थात् ग्रहणवर्गणाके बाद अग्रहणवर्गणा और अग्रहण वर्गणाके बाद ग्रहणवर्गणा आती है।

भावार्थ-समानजातीय पुद्गलों के समूहको वर्गणी कहते हैं । जैसे समस्त लोकाकाशमें जो कुछ एकाकी परमाणु पाये जाते हैं उन्हें पहली वर्गणा कहते हैं । दो परमाणुओं मेलसे जो स्कन्ध वनते हैं, उन्हें दूसरी वर्गणा कहते हैं । तीन परमाणुओं मेलसे जो स्कन्ध वनते हैं, उन्हें तीसरी वर्गणा कहते हैं । इसप्रकार एक एक परमाणु बढ़ते बढ़ते संख्यातप्रदेशी स्कन्धों को संख्याताणु वर्गणा, असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों असंख्याताणु-वर्गणा, अनन्तप्रदेशी स्कन्धों अनन्तां स्कन्धों को अनन्तां मत्तप्रदेशी स्कन्धों को अनन्तान्तप्रवेशी कारण जीवके द्वारा ग्रहण नहीं कीजातीं, इसलिये इन्हे अग्रहण वाली होनेके कारण जीवके द्वारा ग्रहण नहीं कीजातीं, इसलिये इन्हे अग्रहण

اليهمي

१ "एगा परमाण्णं एगुत्तस्विह्दया तओ कमसो । संखेडजपण्साणं संखेडजा वग्गणा होति ॥ ६३६ ॥ तत्तो संखाईआ संखाइयप्पण्समाणाणं । तत्तो पुणो अणंताणंतपण्साण गंत्णं ॥ ६३७ ॥ श्रोरालियस्स गष्टणप्याओग्गा वग्गणा अणंताओ । अग्गहणप्याओग्गा तस्सेव तओ सणताओ ॥ ६३८ ॥ एवमजोग्गा जोग्गा पुणो सजोग्गा य वग्गणाणंता ।"विद्यो०भा० ।

जघन्यादिरूप अनुमागबन्ध भी अध्रव ही होता है। साराश यह है कि जब आयुकर्मका वंध ही सादि और अध्रव होता है, तब उसोके भेद जघन्यादि अनुभागबन्ध तो सादि और अध्रव होने ही चाहिये । इसप्रकार अनुभागबन्धकी अपेक्षासे मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृतियोमें भड़ोंका विचार जानना चाहिये।



#### २०. प्रदेशबन्धद्वार

अब प्रदेशवन्धका वर्णन करते हैं। पुद्गलके एक परमाणुको एक प्रदेश कहते हैं। अतः जो पुद्गलस्कन्ध कर्मरूप परिणत होते हैं, परमाणुके द्वारा उन पुद्गलस्कन्धोका परिमाण आँका जाता है कि अमुक समयमें इतने परमाणुवाले पुद्गालस्कन्ध अमुक जीवके कर्मरूप परिणत हुए हैं, उसे प्रदेशवन्य कहते हैं। जो पुद्गलस्कन्ध कर्मरूप परिणत होते हैं, उन्हें कर्म-वर्गणास्कन्ध कहते हैं। बात यह है कि यह लोक पुद्गलकायसे खूब ठसा-ठस मरा हुआ है, और वह पुद्गलकाय अनेक वर्गणाओं में विभाजित है। उन्हीं अनेक वर्गणाओं मेंसे एक कर्मवर्गणा भी है। ये कर्मवर्गणाएँ ही जीव के योग और कषायरूप भावोका निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हो जाती हैं। अतः प्रदेशवन्यका स्वरूप समझानेके लिये कर्मवर्गणाका स्वरूप वत-लाना आवश्यक है। किन्तु कर्मवर्गणाका स्वरूप तभी जाना जासकता है जत्र उसके पूर्वकी औदारिक आदि वर्गणाओंका भी स्वरूप वतलाया जावे, अतः वाकीकी वर्गणाओंका स्वरूप भी कहना ही चाहिये। वे शेष औदारिक आदि वर्गणाएँ दो प्रकारकी होती हैं—एक ग्रहणयोग्य और एक अग्रहणयोग्य । अतः अग्रहण वर्गणाको आदि छेकर कर्मवर्गणा पर्यन्त वर्गणाओंका निरूपण करते हैं-

इसकारणसे सप्तम नरकके नारकका ही ग्रहण किया है, क्योंकि सातवें नरकमें मिथ्यात्यद्शामें नीचगोत्रका ही बन्य बतलाया है। तथा, जो नारक मिथ्याहिष्ट सम्यक्तके अभिमुख नहीं है उसके नीचगोत्रका अज्ञयन्य अनुभागवन्य होता है और सम्यक्तकी प्राप्ति होनेपर उचगोत्रका अज्ञयन्य अनुभागवन्य होता है। अतः सम्यक्तके अभिमुख मिथ्या-हिष्टका ग्रहण किया है। नीचगोत्रका यह जधन्य अनुभागवन्य अन्यत्र संभव नहीं है और उसी अवस्थामें पहले पहल होता है, अतः सादि है। सम्यक्तकी प्राप्ति होनेपर वही जीव उचगोत्रकी अपेक्षासे गोत्रकर्मका अज्ञयन्य अनुभागवन्य करता है, अतः जवन्य अनुभागवन्य अप्रुव है और अज्ञयन्य अनुभागवन्य स्था है। इससे पहले जो अज्ञयन्य अनुभागवन्य हाता है वह अनादि है। अमध्यका अज्ञयन्यवन्य प्रुव है और मध्यका अज्ञयन्यवन्य अप्रुव है। इसप्रकार गोत्रकर्मके जवन्य अनुभागवन्यके दो कीर अज्ञयन्य अनुभागवन्यके चार विकल्प होते हैं।

तथा, अविशिष्ट आयुक्तमंके जबन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु-भागवन्यके सादि और अश्रुव दो ही विकल्म होते हैं; क्योंकि सुज्यमान आयुके विभाग वर्गरह नियतकालमें ही आयुक्तमंका वन्य होता है अतः उसका जबन्यादि रूप अनुभागवन्य भी सादि है। तथा, अन्तर्मुहूर्तके बाद वह वंय अवस्य रक जाता है, अतः दंधके अश्रुव होनेके कारण उसका

कमित्रकृतिके वन्यप्रहपणा नामक अधिकारकी ६७ वीं गायाकी उपाध्याय यञीविजयकृत टीकामें भी अनुभागवन्यमें सादि-अनादि भगोका विवेचन किया है, जो कर्मप्रनथके ही अनुरूप हैं।

१ गोमदृसार कर्मकाण्डमें अनुमागवन्वके जघन्य अजघन्य आदि प्रकारोंमें सादि वंगरहका विचार दो गाथाओं में किया है-एकमें मूलप्रकृतियों की अपेक्षासे और दूसरीमें उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षासे। किन्तु कर्मप्रनथसे उनमें कोई अन्तर नहीं है। देखो-गा० १७८-१७९।

वर्गणा कहते हैं। किन्तु अभन्यजीवोकी राशिसे अनन्तगुणे और सिद्ध जीवोकी राशिके अनन्तवें भाग प्रमाण परमाणुओसे जो स्कन्ध वनते हैं, अर्थात् जिन स्कन्धोमें इतने इतने परमाणु होते हैं, वे स्कन्ध जीवके द्वारा ग्रहण करने योग्य होते हैं, जीव उन्हें ग्रहण करने अपने औदारिक शरीर-रूप परिणमाता है। इसिलये उन स्कन्धोको औदारिक वर्गणा कहते हैं। किन्तु औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य वर्गणाओमें यह वर्गणा सबसे जधन्य होती है, इसके ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते स्कन्धोकी पहली,दूसरी,तीसरी, चौथी, पाचवीं आदि अनन्त वर्गणाएं औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य होती है। अतः औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य जधन्य वर्गणासे अनन्तवें भाग अधिक परमाणुवाली औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है। इस अनन्तवें भागमें अनन्त परमाणु होते हैं, अतः जधन्य वर्गणासे लेकर उत्कृष्ट वर्गणापर्यन्त अनन्त वर्गणाएं औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य जाननी चाहिये।

औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट वर्गणासे ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते स्कन्धोंकी जो वर्गणाएं होती हैं, वे वर्गणाएं एक तो औदारिक शरीरकी अपेक्षासे अधिक प्रदेशवाली होती हैं, दूसरे सूक्ष्म भी होती हैं, अतः औदा-रिकके प्रहण योग्य नहीं होतीं। तथा जिन स्कन्धोसे वैक्रिय शरीर वनता है उन स्कन्धोकी अपेक्षासे अल्प प्रदेशवालो और स्थूल होती हैं, अतः वैक्रिय-शरीरके भी प्रहणयोग्य नहीं होतीं। इसप्रकार औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट वर्गणाके ऊपर एक एक परमाणु वढ़ते स्कन्धोकी अनन्त वर्गणाएं अप्रहण योग्य होती हैं। जैसे, औदारिक शरीरके प्रहणयोग्य जघन्य वर्गणासे उसीकी उत्कृष्टवर्गणा अनन्तवें भाग अधिक है। उसीप्रकार अग्रहण योग्य जघन्य वर्गणासे अग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा अनन्तवें भाग अधिक है। उसीप्रकार अग्रहण योग्य अधिक परमाणुवाली) जाननी चाहिये। इस गुणाकारका प्रमाण अभव्यराशिसे अनन्तगुणा और सिद्धराशिका अनन्तवाभाग है। इस उत्कृष्ट अग्रहणयोग्य

# ·····ः इगदुगणुगाइ जा अभवणंतगुणियाणू । संधा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणंतरिया ॥ ७५॥

अर्थ-एकाणुक, इचणुक आदिको छेकर एक एक परमाणुकी इदि होते होने अभव्यरागिसे अनन्तगुणे परमाणुओंसे जो स्कन्च तैयार होते हैं, व ओटारिक द्यरिक प्रहण योग्य वर्णणाएँ होती हैं। उन प्रहणयोग्य वर्ग-णाओंके उत्पर एक एक परमाणुकी इदि होनेसे अग्रहण वर्गणाएँ निष्पन्न होती हैं। प्रहणवर्गणा अग्रहणवर्गणासे अन्तरित है। अर्थात् ग्रहणवर्गणाके वाद अग्रहणवर्गणा और अग्रहण वर्गणाके वाद ग्रहणवर्गणा आती है।

सावार्थ-समानजातीय पुट्गलोंके समृहको वर्गणी कहते हैं । जैसे समन्त लोकाकारामें जो कुछ एकाकी परमाणु पाये जाते हैं उन्हें पहली वर्गणा कहते हैं । दो परमाणुओंके मेलसे जो स्कन्ध बनते हैं, उन्हें दूसरी वर्गणा कहते हैं । तीन परमाणुओंके मेलसे जो स्कन्ध बनते हैं, उन्हें तीसरी वर्गणा कहते हैं । तीन परमाणुओंके मेलसे जो स्कन्ध बनते हैं, उन्हें तीसरी वर्गणा कहते हैं । इसप्रकार एक एक परमाणु बढ़ते बढ़ते संख्यातप्रदेशी स्कन्धोंको मंख्याताणु वर्गणा, असंख्यातप्रदेशी स्कन्धोंको असंख्याताणु-वर्गणा, अनन्तप्रदेशो स्कन्धोंको अनन्ताणुवर्गणा, अनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्धों अनन्तानन्ताणुवर्गणा जानना चाहिये । ये सभी वर्गणाएँ अल्प परमाणु-वाली होनेके कारण जीवके द्वारा प्रहण नहीं कीजातीं, इसलिये इन्हें अप्रहण

१ "एगा परमाण्णं एगुत्तरविद्दया तओ कमसो। संरोज्जपण्साणं संरोज्जा वग्गणा होति॥ ६३६॥ वत्तो मंग्याईआ संम्वाइयप्पण्समाणाणं। तत्तो प्रणो अणंताणंतपण्माण गंत्र्णं॥ ६३७॥ श्रोरािळयस्स गहणप्याओग्गा वग्गणा अणंताश्रो। अग्गहणप्याओग्गा तस्सेव तओ अणताओ॥ ६३८॥ एयमजोग्गा जोग्गा पुणो अजोग्गा य वग्गणाणंता।"विद्यो०भा०।

स्कन्धोंका समूहरूप वर्गणा वैकियदारीरके ग्रहणयोग्य जधन्य वर्गणा होती है। इस जघन्य वर्गणाके स्कन्धके प्रदेशोंसे एक अधिक प्रदेश ज़िस जिस स्कन्धमें पाया जाता है उनका समूहरूप दूसरी वर्गणा वैक्रियशरीरके ग्रहण-योग्य वर्गणा होती है। इसीप्रकार एक एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी अनन्त वर्गणाएं वैक्रियशरीरके ग्रहणयोग्य होती हैं । अतः वैक्रियशरीरके ग्रहणयोग्य जघन्य वर्गणासे उसके अनन्तर्वेमाग अधिक<sup>ं</sup>वैकियशरीरके ग्रहणयोग्य उत्कृष्टवर्गणा होती है। वैकियशरीरके ग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा-से एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी जो वर्गणा होती है, वह वैक्रियशरीरकी अपेक्षासे वहुत प्रदेशवाली और सूक्ष्म होती है, और आहारकशरीरकी अपेक्षासे कम प्रदेशवाली और स्थूल होती है। अतः वह न तो वैक्रियशरीर-के कामकी होती है और न आहारक अरीरके कामकी होती है, इसिलये उसे अग्रहणयोग्य वर्गणा कहते हैं। यह जघन्य वर्गणा है। इसके ऊपर एक एक प्रदेश वढते स्कन्धोंकी अनंत वर्गणाएँ अग्रहणयोग्य हैं। अग्रहण-योग्य उत्कृष्ट वर्गणासे एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी जो वर्गणा होती है, वह आहारक शरीरके ग्रहणयोग्य जवन्य वर्गणा होती है। इस जवन्य वर्गणांसे अनन्तवें भाग अधिक प्रदेशवाले स्कन्धोंकी आहारक शरीरके प्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है।

आहारक गरीरके ग्रहणयोग्य उत्हृष्ट वर्गणासे एक प्रदेश अधिक स्कन्धों-की अग्रहणयोग्य जघन्यवर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जवन्यवर्गणासे अनन्तगुणे प्रदेशोकी वृद्धि होनेपर अग्रहणयोग्य उत्हृष्ट वर्गणा होती है। इस प्रकार वे अनन्तवर्गणाएँ आहारक गरीरकी अपेक्षासे बहुप्रदेशवाली और सूक्ष्म हैं, तथा तैजस शरीरकी अपेक्षासे अल्प प्रदेश-वाली और स्थूल हैं, अतः ग्रहणयोग्य नहीं है। उत्कृष्ट अग्रहणयोग्य वर्गणासे एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी वर्गणा तैजस शरीरके प्रायोग्य जघन्यवर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते वढ़ते तैजसशरीरप्रायोग्य वर्गणासे ऊपर पुनः ग्रहणयोग्य वर्गणा होती है जिसका वर्णन आगेकी गायामें किया जायेगा । इसप्रकार ग्रहणयोग्य वर्गणाएं अग्रहणयोग्य वर्गणाओंसे अन्तरित हैं । अर्थात् ग्रहणयोग्य वर्गणाके बाद अग्रहणयोग्य वर्गणा और अग्रहणयोग्य वर्गणांके बाद ग्रहणयोग्य वर्गणां आती है ।

### एमेव विउच्चा-हार-तेय-भासा-णुपाण-मण-कम्मे। सहुमा कमावगाही ऊणूणंगुलअसंखंसी॥ ७६॥

अर्थ-औदारिक श्ररीरके ग्रहणयोग्य वर्गणा और अग्रहणयोग्य वर्गणा की ही तरह वैकिय शरीरके ग्रहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, आहा-रक-शरीरके ग्रहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, तैनस्मरीरके ग्रहण योग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, भाषा प्रायोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, व्वासोद्धास ग्रहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, और कार्मणग्रहणयोग्य वर्गणा होती हैं। ये वर्गणाएं क्रमसे उत्तरोत्तर स्ट्रम होती हैं और इनकी अवगाहना भी उत्तरोत्तर न्यून न्यून अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है।

भावार्थ-इससे पहली गायामें औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य वर्गणा का और उसके अग्रहणयोग्य वर्गणाका स्वरूप वतला आये हैं। यहां उसके बादकी कुछ वर्गणाओंका निदंश करके उनका स्वरूप भी पूर्व वर्गणाओंकी ही तरह वतलाया है, जिसका खुलासा निम्नप्रकार है—

औदारिक शरीरके अग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणाके स्कन्धमें जितने पर-माणु होते हैं, उनसे एक अधिक परमाणु जिन स्कन्धोंमें पाये जाते हैं उन

१ पञ्चसंग्रह की निम्नगाथासे तुलना कीजिये— ओरालविटन्दाहारतेयभासाणुपाणमणकम्मे । अह दन्दवगणणणं कमो विवन्जासओ खेत्ते ॥१५॥ (बन्धन करण) आवश्यकनिर्युक्तिमें भी यह गाथा मौजूद है, गा० नं० ३९ है।

है। जघन्य वर्गणाके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जघन्य वर्गणाके स्कन्धके प्रदेशोंके अनन्तवें भाग अधिक प्रदेशवाले स्कन्धोंको मनोद्रव्यके ग्रहणयोग्य उत्कृष्टवर्गणा होती है।

मनोद्रव्यके ग्रहणयोग्य उत्हृष्टवर्गणासे एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी अग्रहणयोग्य जधन्य वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जधन्यवर्गणाके स्कन्धके प्रदेशोंसे अनन्तगुणे प्रदेशवाले स्कन्धोंकी अग्रहणयोग्य उत्हृष्ट वर्गणा होती। है। इस उत्हृष्ट वर्गणाके स्कन्धके प्रदेशोंने से एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी वर्गणा कर्मग्रहणके योग्य जधन्य वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जधन्यवर्गणाके अनन्तवें भाग अधिक प्रदेशवाले स्कन्धोंकी कर्मग्रहणके योग्य उत्हृष्टवर्गणा होती है। साराश यह है, कि सजातीय पुद्गल स्कन्धोंके समूहको वर्गणा कहते हैं। अतः जधन्य अग्रहणयोग्य वर्गणाके एक स्कन्धमें जितने परमाणु होते हैं, उनसे अनन्तवें भाग अधिक परमाणु उत्हृष्ट अग्रहण योग्य वर्गणाके एक स्कन्धमें होते हैं। अतः अधनन्तवें भाग अधिक परमाणु उत्हृष्ट ग्रहणयोग्य वर्गणाके स्कन्धमें जितने परमाणु होते हैं, उनके अनन्तवें भाग अधिक परमाणु उत्हृष्ट ग्रहणयोग्य वर्गणाके स्कन्धोंमें होते हैं।

इस प्रकार आठ वर्गणा ग्रहणयोग्य और आठ वर्गणा अग्रहण योग्य होती हैं। इन सोल्ह वर्गणाओमेंसे प्रत्येकके जधन्य और उत्कृष्ट दो मुख्य विकल्प होते हैं, और जधन्यसे ठेकर उत्कृष्टपर्यन्त अनन्त मध्यम विकल्प होते हैं। ग्रहण वर्गणाके जधन्यसे उसका उत्कृष्ट अनन्तगुणा होता है। ग्रहण योग्य वर्गणाएं आठ वतलाई हैं—औदारिकके ग्रहणयोग्य, वैकियके ग्रहण-योग्य, आदारकके ग्रहणयोग्य, तैनसके ग्रहणयोग्य, भाषाके ग्रहणयोग्य, व्वासोञ्चासके ग्रहणयोग्य, मनके ग्रहणयोग्य और कर्मके ग्रहणयोग्य। मनुष्य और तिर्यञ्चोके स्थूल गरीरको औदारिक कहते हैं। जिन पुद्गलवर्गणाओं से यह शरीर वनता है वे वर्गणाएँ औदारिकके ग्रहणयोग्य कही जाती हैं। ज्ञवन्य वर्गणाके अनन्तवेमाग अधिक प्रदेशवाले स्कन्वींकी उत्कृष्ट वर्गणा होती है।

तैजस गरीरके ग्रहण योग्य उत्कृष्टवर्गणाके स्कन्यसे एक प्रदेश अधिक स्कन्योकी जयन्य अग्रहणयोग्य वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश यहते बहते जयन्य अग्रहणयोग्य वर्गणासे अनन्तगुणे अधिक प्रदेशवाले स्कन्योकी उत्कृष्ट अग्रहणयोग्य वर्गणा होती है। इस प्रकार ये अनन्त अग्रहणयोग्य वर्गणाएँ तैजस शरीरकी अपेक्षासे बहुत प्रदेशवाली और स्थ्म होती हैं और भाषाकी अपेक्षासे अल्य प्रदेशवाली और स्थूल होती हैं, अतः ग्रहणयोग्य नहीं है। उत्कृष्ट अग्रहणयोग्य वर्गणासे एक प्रदेश अधिक स्कन्यों-की जो वर्गणा होती है वह भाषाप्रायोग्य जयन्यवर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जयन्यवर्गणाके अनन्तवंभाग अधिक प्रदेशवाले स्कन्योर्ग भाषाप्रायोग्य उत्कृष्टवर्गणा होती है। इस प्रकार अनन्त वर्गणाएं भाषाके ग्रहणयोग्य होती है।

मापाक ग्रहणयोग्य उत्कृष्टवर्गणाके स्कन्वांसे एक प्रदेश अधिक स्कन्वां की अग्रहणयोग्य जवन्य वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जवन्य वर्गणासे अनन्तगुणे प्रदेशवाले स्कन्वोकी अग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है। इस वर्गणाके स्कन्वोसे एक प्रदेश अधिक स्कन्वोकी वर्गणा व्यासोच्यासके ग्रहणयोग्य जवन्यवर्गणा होती है। इसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जवन्य वर्गणाके स्कन्यके प्रदेशोके अनन्तवें भाग अधिक प्रदेश वाले स्कन्वोंकी व्यासोच्यासके ग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है।

व्यासोञ्चासके ग्रहणयोग्य उत्कृष्टवर्गणाके स्कन्धोंसे एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी अग्रहणयोग्य जवन्य वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश यह ने बढ़ने जवन्य अग्रहणयोग्य वर्गणाके स्कन्धोंके प्रदेशोंसे अनन्तगुणे प्रदे-श्वांटे स्कन्धोंकी उत्कृष्ट अग्रहणयोग्य वर्गणा होती है। उस वर्गणाके स्कन्धों-से एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंको मनोइन्थके ग्रहणयोग्य जवन्य वर्गणा होती णाएँ उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती हैं और इनकी अवगाहना अर्थात् लम्बाई चौइाई वगैरह सामान्यसे अंगुलके असंख्यातर्वे माग प्रमाण है, किन्तु वह
अंगुलका असंख्यातवाँ भाग उत्तरोत्तर होन होन है। आगय यह है कि
इयों इयों अधिक परिमाणुओका संघात होता है त्यों त्यो उनका सूक्ष्म
सूक्ष्मतर रूप परिणाम होता है। अतः औदारिकवर्गणाओकी अवगाहना अंगुलके असंख्यातर्वे माग है, तथा उसकी अग्रहण वर्गणाओंकी
भी अवगाहना अंगुलके असंख्यातर्वे माग है, किन्तु वह अंगुलका
असंख्यातवा माग पहलेसे न्यून है। इसी प्रकार वैकियग्रहणवर्गणाओकी
भी अवगाहना अंगुलके असंख्यातर्वे भाग है, किन्तु वह अंगुलका
असंख्यातवा माग पहलेसे न्यून है। इसी प्रकार वैकियग्रहणवर्गणाओकी
भी अवगाहना अंगुलके असंख्यातर्वे भाग है, किन्तु वह असंख्यातर्वो भाग
औदारिककी अग्रहण योग्य वर्गणाओंकी अवगाहनावाले अंगुलके असंख्यातर्वे भागसे भी न्यून है, इसी प्रकार आगे भी अंगुलका असंख्यातर्वो भाग
न्यून न्यून समझना चाहिये। इस न्यूनताकी वजहसे ही अल्प परमाणुवाले
औदारिक शरीरके दिखाई देनेपर भी उसके ही साथ वसनेवाले तैजस और
कार्मण शरीर उससे कई गुने परमाणुवाले होने पर भी दिखाई नहीं देते।

तैजस और कार्मण शरीरके मध्यमें भाषा, श्वासोछ्वास और मन पहें हुए हैं। अर्थात् तैजस शरीरके ग्रहण योग्य वर्गणासे वे वर्गणा अधिक सूक्ष्म हैं जो हमारे वातचीत करते समय शब्दरूप परिणत होती हैं। और उनसे भी वे वर्गणाएँ अधिक सूक्ष्म हैं, जो जीवके श्वासरूप परिणत होती हैं। इससे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि कर्मवर्गणाएँ कितनी अधिक सूक्ष्म होती हैं, किन्तु उनमें परमाणुओकी संख्या कितनी अधिक रहती है। यहां इन वर्गणीओके कथन करनेका यही उद्देश है कि जो चीज कर्मरूप परि-

१ गोमट्टसार जीवकाण्डमें औदारिकवर्गणा, वैक्रियवर्गणा और आहा-रकवर्गणाके स्थानमें केवल एक आहारवर्गणा ही वतलाई है। तथा स्वासो-ख्वास वर्गणाका भी प्रहण नहीं किया है। कर्मप्रकृतिमें भी ऐसा ही मिलता है। किन्तु वहा 'आहारगवग्गणातितणु' लिखकर तीनों शरीरोंका स्पष्ट

गा० ७६

देव और नारकों के शरीरकों वैक्रिय कहते हैं। जिन वर्गणाओं से यह शरीर बनता है वे वर्गणाएँ वैक्रियके ग्रहणयोग्य कही जाती हैं। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिये। जो जारीर चौदह पूर्वके पाठी मुनिके द्वारा ही रचा ना सके, उसे आहारक शरीर कहते हैं | नो शरीर भोजनके पचानेमें हेतु और टीतिका निमित्त हो उसे तैजस शरीर कहते हैं। वातचीतको भापा कहते हैं। बाहरकी वायुको शरीरके अन्टर छे जाना और अन्दरकी वायु-को बाहर निकालना ब्वासोल्वास कहानाता है। विचार करनेके साधनको मन कहते हैं। क्मोंके पिण्डको कर्मकारीर कहते हैं। तत्वार्थसूत्रके द्वितीय अध्यायमें दारीरोंका वर्णन करते हुए उन्हें उत्तरोत्तर स्ह्मे वतलाया है। अर्थात् औटारिक्से वैक्रिय स्ट्रम होता है, वैक्रियसे आहारक, आहारकसे तैजस और तैजससे कार्मण सुक्रम होता है। ये शरीर यद्यपि उत्तरोत्तर स्ध्म होते हैं तथापि उनके निर्माणमें अधिक अधिक परमाणुओंका उपयोग होता हैं। सारांश यह है कि नैसे रुई, छकड़ी, मिटी, पत्यर और छोहा असुक परिमाणमें लेनेपर भी बईसे लकड़ीका आकार छोटा होगा, लकड़ीसे मिटी का आकार छोटा होगा, मिर्झिसे पत्थरका और पत्थरसे छोहेका। किन्तु आकारमें छोटे होनेपर भी ये वस्तुऍ उत्तरोत्तर ठोस और वजनी होती हैं, इसी तरह औदारिक वगैरह शरीरोंके बारेमें भी समझना चाहिये। इसका मारण यह है कि औदारिक बारीर जिन पुद्गलवर्गणाओं से बनता है, वे रुई फी तरह अटप परमाणुवाली किन्तु आकारम स्थूल है, और वैक्रियगरीर जिन पुद्गळवर्गणाओं से वनता है वे छकड़ीकी तरह औदारिक योग्य वर्गणाओं से अधिक परमाणुवाळी किन्तु अस्य परिमाणवाळी हैं। इसी तरह आगे भी समझना चाहिये। सारांद्रा यह है कि आगे आगेकी वर्गणाओं में परमाणुओ की संख्या बढ़नी जाती है, किन्तु उनका आकार स्हम स्हमतर होता जाता है। इनीसे प्रन्थकारने उक्त गायाके उत्तराघंमें लिखा है कि ये वर्ग-

१ ''परम्परं सृक्षमम् ।'' २-३८॥

वर्गणाओंका स्वरूप तथा उनकी अवगाहनाका प्रमाण वतलाकर, अत्र अग्रहण वर्गणाओंके परिमाणका कथन करते हैं—

### इकिकहिया सिद्धाणंतंसा अंतरेसु अग्गहणा । सन्वत्थ जहन्तुचिया नियणंतंसाहिया जिद्दा ॥७०॥

अर्थ-उत्कृष्ट ग्रहणयोग्य वर्गणाओं के उपर एक एक परमाणुकी वृद्धि होनेसे अग्रहण वर्गणाएँ होती हैं। उनका परिमाण सिद्धराशिके अनन्तवें भाग है। और वे औदारिक वैक्रिय आदि वर्गणाओं के मध्यमें पाई जाती हैं। औदारिक आदि सभो वर्गणाओं का उत्कृष्ट अपने अपने थोग्य जघन्यसे अनन्तवें भाग अधिक होता है।

भावारी—प्रन्थकारने इससे पूर्वकी गाथामें ग्रहणयोग्य वर्गणाओं के नाम और उनकी अवगाहनाका प्रमाण बतलाया था। तथा, यह भी लिखा था कि ग्रहण योग्य वर्गणाएँ अग्रहण वर्गणाओं से अन्तरित होती हैं। यहां अग्रहण वर्गणाओं का प्रमाण तथा ग्रहण वर्गणाओं के जघन्य और उत्कृष्ट मेदों का अन्तर बतलाया है। वर्गणाओं का स्वरूप वतलाते हुए यद्यपि इन सभी बातों का खुलासा कर दिया गया है, तथापि प्रसङ्गवश यहाँ संक्षेपसे उन्हे पुन: कहते हैं—

पहले लिख आये हैं कि सजातीय पुद्गलस्कन्धों के समूहको वर्गणा कहते हैं। उत्कृष्ट ग्रहण योग्य वर्गणाके प्रत्येक स्कन्धमें जितने परमाणु होते हैं उनसे एक अधिक परमाणुवाले स्कन्धों के समूहकी अग्रहण योग्य जघन्य-वर्गणा जानना चाहिये, दो अधिक परमाणुवाले स्कन्धों के समूहकी अग्रहण योग्य दूसरी वर्गणा जानना चाहिये, तीन अधिक परमाणुवाले स्कन्धों के समूहकी अग्रहणयोग्य तीसरी वर्गणा जानना चाहिये। इस प्रकार एक एक परमाणु बढ़ते वढते स्कन्धों चौथी पाचवी आदि अग्रहण योग्य वर्गणाएँ जाननी चाहिये। अग्रहण योग्य जघन्यवर्गणां एक स्कन्धमें जितने परमाणु

णत होती है उसके स्वरूपकी रूपरेखा दृष्टिमें आजाये । इसीसे यहां केवल १६ वर्गणीओका ही स्वरूप वतलाया है ।

च्हेंख करिंदया है। तथा मृलमें श्वासोञ्चासवर्गणाका ग्रहण नहीं किया है किन्तु चूर्णिकार ने उसका ग्रहण किया है। तुलनाके लिये दोनों ग्रन्थोंके उद्धरण नीचे दिये नाते हैं—

''अणुसंखासंखेज्जाणंता य अगेज्जगेहि अंतरिया । आहारतेजभासामणकम्मइया ध्रवक्खंघा ॥ ५९३ ॥ सांतरिणरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेहधुवसुण्णा । बादरिनगोदसुण्णा सुहुमणिगोदा णभो महक्खंघा ॥ ५९४ ॥ ' जीवकाण्ड

"परमाणुसंखऽसंखाऽणंत रएसा अभववणंत गुणा । सिद्धाणणंत मागो आहारगवरगणा तित्तणू ॥ १८ ॥ अगहणंतिरियाओ तेयगभासामणे य कम्मे य । ध्रवक्षध्रवक्षचित्ता सुन्नाच उक्षंतरेसुप्पि ॥ १९ ॥ पत्तेयगतणुसु वायरसुहुमनिगोप तहा महक्षंधे । गुणनिष्फ जसनामा असंखमागंगुरुवगाहो ॥ २० ॥" कभ्रमुक्ति ( वन्धनकरण )

१ पञ्चसङ्ग्रहमं वर्गणाओंका निरूपण कर्मग्रन्थके ही अनुरूप है। वहा १६ वर्गणाओंसे आगेकी वर्गणाओंको इंसप्रकार वतलाया है--

क्रम्भोवरिं धुवेयरसुण्णा पत्तेयसुण्णवायरिया ।

सुण्णा सुहुमा सुण्णा महखंधो सगुणनामाओ ॥१६॥ वन्धनदरण सर्थात्—'कर्मवर्गणासे ऊपर ध्रुववर्गणा, अध्रुववर्गणा, श्रून्यवर्गणा, प्रत्येक-शरीरवर्गणा, श्रून्यवर्गणा, वादरिनगोटवर्गणा, श्रून्यवर्गणा, स्क्ष्मिनगोद-वर्गणा, श्रून्यवर्गणा और महास्कन्धवर्गणा होती हैं।' कर्मप्रकृति और जीव-काण्डमें भी मामूलीसे नाम भेदके साथ यही वर्गणाएं कही हैं। भाग अधिक है।

अव जीव जिस प्रकारके कर्मक्तन्थको ग्रहण करता है उसे वतलाते हैं— अंतिमचउफासदुगंधंपचवन्नरसकम्मखंधदलं । सन्वजियणंतगुणरसमणुजुत्तमणंतयपएसं ॥ ७८॥ एगपएसोगाढं नियसन्वपएसउ गहेइ जिउ ।

अर्थ-अन्तके चारस्पर्श, दो गन्ध, पाँच वर्ण और पाँच रस वाले, सर्व जीवराशिसे अनन्तगुणे अविभागी प्रतिच्छेदोके धारक, अनन्त प्रदेशी उन कर्मस्कन्धोको जीव अपने सर्व प्रदेशोसे ग्रहण करता है, जो (कर्मस्कन्ध) उन्हीं आकाशके प्रदेशों में वर्तमान हैं, जिनमें जीव स्वयं वर्तमान है।

भावार्थ-कर्मस्कन्धोके समूहको कर्मवर्गणा कहते हैं। अतः कर्मवर्गणा-का स्वरूप वतला कर अन्थकारने कर्मस्कन्धका स्वरूप वतलाया है। उक्त डेढ़ गाथामें पूरी गाथा तो कर्मस्कन्धका स्वरूप वतलाती है और वादकी आधी गाथा दो प्रश्नोंका उत्तर देती है १—िकस क्षेत्रमे रहनेवाले कर्मस्कन्धों को जीव अहण करता है और २—िकसके द्वारा ग्रहण करता है ?

वर्गणाओं का निरूपण करते हुए यह बतला आये हैं, कि ये वर्गणाएँ पौद्गलिकी हैं। अर्थात् पुद्गल परमाणुओं का ही समुदाय विशेष हैं। अतः कर्म वर्गणाएँ भी पौद्गलिकी ही जाननी चाहियें। हम अपनी ऑखों से जो यस्तुएँ देखते हैं, जिहवासे जिन वस्तुओं को चखते हैं, नाकसे जिन वस्तुओं को स्ंघते हैं, जरीरसे जिन्हे छूते हैं और कानों से जो कुछ सुनते हैं, वे सब ओर उनके उपादान कारण पौद्गलिक कहे जाते हैं। इसीसे पुद्गले हत्य-का लक्षण रूप, रस, गध और स्पर्भ बतलाया है। अर्थात् जिसमें ये चारो गुण पाये जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। कर्मवर्गणा कर्मस्कन्धों के समूहका नाम है और कर्मस्कन्ध पुद्गलपरमाणुओं के ही वन्धन विशेषको कहते हैं।

१ "स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-वन्तः पुद्गलाः ।" ५-२३ तत्त्वार्थसूत्र ।

हो, उनको सिद्धराधिके अनन्तवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आता है, उतने परमाणुवाले स्कन्धों समृहकी अग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है। अतः प्रत्येक अग्रहण योग्य वर्गणाकी संख्या सिद्धराधिके अनन्तवे भाग वतलाई है, क्योंकि जवन्य अग्रहण वर्गणाके एक स्कन्धमें जितने परमाणु होते हैं उन्हें सिद्धराधिके अनन्तवें भागसे गुणा करनेपर जितने परमाणु आते हैं, जवन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त वर्गणाके उतने ही विकल्प होते हैं।

ये अर्यहण वर्गणाएँ ग्रहण वर्गणाओं के मध्यमें होती हैं, अर्थात् अग्रहण वर्गणा, औदारिकवर्गणा, अग्रहणवर्गणा, वैक्षियवर्गणा इत्यादि। जपर जो अग्रहणवर्गणां अन्तत मेद बतलाये हैं, वे प्रत्येक अग्रहणवर्गणांके जानने चाहियें। अर्थात् यह न समझ लेना चाहिये कि कुल अग्रहणवर्गणां सिद्ध-राधिके अनन्तवें माग प्रमाण हैं और उनमें कुल वर्गणाएँ औदारिक वर्गणा-कें पहले होती हैं, कुल उसके बाद होती हैं, कुल वैक्षियवर्गणांके बाद होती हैं। किन्तु ग्रहणवर्गणांकोंके अन्तरालमें जो सात अग्रहणवर्गणां वतिलाई हैं उनमेंसे प्रत्येकके भेदाँका प्रमाण सिद्धराधिके अनन्तवें भाग है।

जैसे, अग्रहण वर्गणाओं का उत्कृष्ट अपने अपने जवन्यसे सिद्धरात्रिके अनन्तवें भाग गुणित है, उसी तरह ग्रहणवर्गणाओं का उत्कृष्ट अपने अपने जवन्यसे अनन्तवें भाग अधिक है। अर्थात् जवन्य ग्रहण योग्य स्कन्धमें जितने परमाणु होते हैं, उनसे अनन्तवें भाग अधिक परमाणु उत्कृष्ट ग्रहण योग्य स्कन्धमें होते हैं।

साराज यह है कि पहले पहलेकी उत्हृप्ट वर्गणाके स्कन्धोमें एक एक प्रदेश बढ़नेपर आगे आगेकी जबन्यवर्गणाका प्रमाण आता है । अग्राह्य वर्गणाकी उत्हृप्टवर्गणा अपनी जबन्यवर्गणासे सिद्धराधिके अनन्तवे भाग गुणित है। तथा ब्राह्मवर्गणाकी उत्कृप्टवर्गणा अपनी जबन्यवर्गणासे अनन्तवें

१ टवेमें लिखा है कि बृहत्शतक की वृत्तिमें अग्रहणवर्गणाओं को नहीं बतलाया है।

जाता है । इसीसे ग्रन्थकारने कर्मस्कन्ध को अन्तके चार स्पर्श, दो गन्ध, पाच वर्ण और पांच रसवाला वतलाया है।

१ कर्मअन्यकी स्वोप श्रं टीका में लिखा है कि बृहत्शतककी टीका में बतलाया है कि कर्मस्कन्ध में मृदु और लघु स्पर्श तो अवश्य रहते ही हैं इनके सिवाय स्निग्ध, उष्ण, अथवा स्निग्ध, शीत, अथवा रूक्ष, उष्ण, अथवा रूक्ष, शीत में से दो स्पर्श और रहते हैं। इसप्रकार एक स्कथ में चार स्पर्श बतलाये हैं।

'चतुःस्पर्श'के बारेमें एक बात जानने योग्य है। स्पर्शके आठ भेद बत-लाये हैं। आहारकशरीरके योग्य प्रहणवर्गणा पर्यन्तके स्कन्धोंमें तो आठों स्पर्श पाये जाते हैं, किन्तु उससे ऊपर तैजसशरीर आदिके प्रायोग्य वर्ग-णाओं के स्कन्धों में केवल चार ही स्पर्श होते हैं, जैसा कि कर्मप्रन्थ वगैरहमें वतलाया है। पञ्चसङ्ग्रहमें लिखा है-

"पञ्चरसपञ्चवण्गेहिं परिणया अट्टफास दो गंधा ।

जीवाहारगजोग्गा चडफासविसेसिया उवरिं ॥ ४१० ॥"

अर्थात्-जीवके प्रहणयोग्य औदारिक आदि वर्गणाएँ पाँच रस, पांच वर्ण, आठ स्पर्श और दो गन्धवाली होती हैं। किन्तु ऊपरकी अर्थात् तैजस-शरीर आदिके योग्य प्रहण वर्गणाएँ चार स्पर्शवाली होती हैं।

भावश्यकिमं द्रव्यके दो भेद किये हैं-एक गुरुलष्ट और दूसरा भगुरुलष्ट । इन दो भेदोंमें वर्गणाओंका चटवारा करते हुए लिखा है-

''भोरालियवेउन्वियभाहारयतेय गुरुलहूद्न्वा ।

कम्मगमणभासाई एयाई अगुरुलहुयाई ॥ ४१॥"

अर्थात्-औदारिक, वैकिय, आहारक और तैंजस द्रव्य गुरुलघु हैं और कार्मण, भाषा और मनोद्रव्य अगुरुलघु है।

द्रव्यलोक प्रकाश (सर्ग ११) में अगुरुलघु और गुरुलघुकी पहिचान

अतः उनमें उक्त चारां गुण होते हैं। एक परमाणुमें पाँच प्रकारके रसोमें से कोई एक रस, पॉच प्रकारके रूपोंमें से कोई एक रूप, टो प्रकारकी गन्वॉमें से कोई एक गन्य और आठ प्रकारके स्वर्धीमें से दो अविषद सर्य होते हैं। गुरु, लबु, कोमल, कटोर, जीत, उष्ण, स्निग्ध और रक्ष, ये थाट सर्च होते हैं। इनमें से परमाणुमें जीत और उष्णमें से एक, तथा स्निग्ध और रक्षमें से एक, इस प्रकार दो स्वर्ध होते हैं। परमाणुका स्वरूप वतलाने हुए एक प्राचीन व्लोकमें लिखा है-

"कारणमेव तदन्त्यं सुक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः। एकरसगन्धवर्णो हिस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥ १॥"

थर्थात्—परमाणु किसीसे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु दूसरी वस्तुओंको उत्मन्न करता है, अनः कारण है। उससे छोटी दूसरी कोई वस्तु नहीं है, अतः वह अन्त्य है, सूश्म है, नित्य है। एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो सर्यवाटा है। तथा, उसका कार्य देखकर उसका अनुमान ही किया जा सकता है-प्रत्यक्ष नहीं होता है।

इस प्रकार एक परमाणुमें एक रूप, एक रस, एक गन्ध और अन्तके चार सर्वोंमें से दो सर्व ही होते हैं। किन्तु इन परमाणुआंके समृहसे जो स्कन्य तेयार होते हैं, उनमें पाँचा वर्ण, पाँची रस, दोनाँ गन्ध और चारीं सर्च हो सकते हैं। क्योंकि उस स्कन्ध में बहुत से परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं में से कोई किसी रूपवाला होता है कोई किसी रूपवाला, कोई किसी रसवाटा होता है कोई किसी रसवाटा, कोई किसी गन्धवाटा होता है कोई किसी गन्यवाला, तथा किसी परमाणु में उक्त चारा सर्गीमें में स्निग्ध और उणा सर्घा पाया जाता है और किसोम रुख़ और शीत सर्य । अतः स्कन्य पञ्च वर्ण, पञ्च रस, दो गन्य और चार स्वर्यवाला कहा

२ यह रहोक तत्त्वार्थभाष्य पृ० ११६ में तथा तत्त्वार्थराजवातिक पृ० २३६ में उद्घृत है। राजवा॰ में 'तदन्त्यः' पाठ है।

ग्रहण करता है, जो उसके गिरनेके स्थान पर मौजूद हो, उसे छोड़कर दूर का जल ग्रहण नहीं करता है। इसी तरह जीव भी जिन आकाश प्रदेशों में रिथत होता है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में रहने वाली कर्मवर्गणाको ग्रहण करता है। तथा जैसे तपाया हुआ लोहेका गोला जलमें गिरने पर चारो ओरसे पानीको खींचता है, उसी तरह जीव भी सर्व आत्म प्रदेशोंसे कर्मोंको ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि आत्माके अमुक हिस्सेसे ही कर्मोंका ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि आत्माके अमुक हिस्सेसे ही कर्मोंका ग्रहण करता हो, किन्तु आत्माके समस्त प्रदेशोसे कर्मों को ग्रहण करता है। इस प्रकार वे कर्मस्कन्ध कैसे हैं और जीव उन्हें कैसे ग्रहण करता है इन पर विचार किया गया।

इस प्रकार ग्रहणिकये हुए कर्मस्कन्धोका आठो कर्मोमें जिस क्रमसे विभाग होता है, उसे वतलाते हैं—

> थेवो आउ तदंसो, नामे गोए समो अहिउ ॥ ७९ ॥ विग्घावरणे मोहे सन्वोवरि वेयणीय जेणप्पे । तस्स फुडत्तं न हवई ठिईविसेसेण सेसाणं ॥ ८० ॥

अर्थ-आयुर्केर्म का हिस्सा थोड़ा है, नाम और गोत्रकर्म का हिस्सा आपसमे समान है, किन्तु आयुर्क्मके हिस्से से अधिक है। इसी तरह अन्तराय, ज्ञानावरण और दर्जनावरण का हिस्सा आपसमें समान है, किन्तु नाम और गोत्रकर्मके हिस्सेसे अधिक है। उससे अधिक मोहनीयका

अर्थात्-अधिक स्थितिवाले कर्मोका माग क्रमस अधिक होता है। किन्तु वेदनीयका भाग सबसे ज्येष्ठ होता है, क्योंकि अल्पदल होनेपर उसका न्यक्त अनुभव नहीं हो सकता।

१ पञ्चसग्रहमें लिखा है-

<sup>&#</sup>x27;'कमसो बुड्डिहर्णं भागो दिलयस्स होइ सविसेसो । तद्दयस्स सन्वजेट्टो, तस्स फुडत्तं जओणपे ॥२८५॥''

प्रदेशवैन्यहारके प्रारम्भमें ही लिख आये हैं कि समस्त छोक पुद्गल हव्यसे ठसाठस भरा हुआ है और वह पुद्गल हव्य अनेक वर्गणाओं में विभाजित है। जब पुद्गलहव्य वर्गणाओं में विभाजित है और सब जगह पाया जाता है, तो इसका यही मतलब हुआ कि पुद्गलहव्य की उक्त वर्गणाएँ समस्तलोकमें पाई जानी हैं। उक्त वर्गणाओं में ही कर्मवर्गणा मा है अत: कर्मवर्गणा भी सब जगह पाई जाती है। किन्तु प्रत्येक जीव उन्हीं कर्मवर्गणाओं को प्रहण करता है, जो उसके अत्यन्त निकट होती हैं। जैसे आगमें तपाये हुए छोहेके गोले को पानीमें डाल देने पर वह उसी जलको

१ कर्मकाण्डमें प्रदेशवन्धका वणन करते हुए लिखा है-

'प्यक्लेत्रोगाढं सव्वपदेसेहिं कम्मणो जोगं।

वंधदि सगहेदुहि य अणादियं सादियं उभयं ॥ १८५ ॥'

अर्थात्-एक अभिन्न क्षेत्रमें स्थित, कर्मक्प होनेके योग्य अनादि, सादि और उभयक्प अर्थात् अनादि सादिक्प द्रव्यको यह जीव अपने सब प्रदेशों-य कारण कलापके मिलनेपर वायता है। और भी-

> 'सयलरसरूपगंधेहिं परिणदं चरमचहुहिं फासेहिं। सिन्दादोऽमन्वादोऽणंतिमभागं गुणं दन्वं॥ १९१॥'

अर्थात्-जीव जिस कर्मरूप पुद्रस्वयको ग्रहण करता है, उसमें पांची रस, पांची रूप, दोनों गन्य और अन्तके चार स्पर्श होते हैं। तथा, उसका परिमाण सिद्धराशिका अनन्तवाँ भाग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तगुणा होता है।

पञ्चसंयहमें भी लिखा है-

'एगपएमोगाहे नहवपएमेहि कम्मणो जोगे। जीवो पोग्गलदृत्वे गिण्हह साई अणाई वा ॥२८४॥' अर्थात्-एक क्षेत्रमें स्थित, कर्महप होने के योग्य सादि अथवा अन-गाहि पुट्टल्टव्यको जीव अपने समस्त प्रदेशोंसे प्रहण करता है।

२२१

है, दूधमें इतनी है इत्यादि | विभिन्न खाद्यों में यह जो जीवनी शक्ति अमुक अमुक अंशमें मौजूद है, यह सिद्ध करती है कि शक्तिके भी अंश हो सकते हैं। इन्हें ही रसके अंश भी कहते हैं, क्यों कि रस शब्दसे भी भी फलदायक शक्ति ही इष्ट है | ये रस के अंश ही रसीणु कहे जाते हैं। सबसे जघन्य रसवाले पुद्गलद्रव्यमें भी जीवराशिसे अनन्तगुणे रसाणु पाये जाते हैं। अतः कर्मस्कन्ध भी सर्व जीवराशिसे अनन्तगुणे रसाणुओंसे युक्त होता है। ये रसाणु ही जीवके भावों का निमित्त पाकर कटुक रूप अथवा मधुर रूप फलदेते हैं। तथा, एक एक कर्मस्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है अर्थात् एक एक कर्मस्कन्ध अनन्त परमाणुओंका समूह होता है, जैसा कि वर्गणाओंके निरूपणसे स्पष्ट है। इस प्रकार जीवके द्वारा ग्रहण करने योग्य कर्मस्कन्धों का स्वरूप जानना चाहिये।

१ रसाणुको गुणाणु या भावाणु भी कहते हैं, जैसा कि पञ्चसङ्ग्रहमें लिखा है-

"पञ्चण्ह सरीराणं परमाणूणं मईए अविभागो । कप्पियगाणेगंसो गुणाणु भावाणु वा होंति ॥ ४१७ ॥"

अर्थात्-पाच शरीरोंके योग्य परमाणुओंकी रस शक्तिका दुद्धिके द्वारा खण्ड करनेपर जो अविभागी एक अंश होता है, उसे गुणाणु या भावाणु कहते हैं। और भी-

"जीवस्सज्झवसाया सुभासुभासंखलोगपरिमाणा । सञ्बजियाणंतगुणा एक्नेके होंति भावाणू ॥ ४३६ ॥"

अर्थात्-अनुभागके कारण जीवके कषायोदय रूप परिणाम दो तरहके होते हैं-एक छम और दूसरे अग्रम । ग्रुम परिणाम असंख्यात लोका-काशके प्रदेशोंके वरावर होते हैं और अग्रम परिणाम भी उतने ही होते हैं । एक एक परिणामके द्वारा गृहीत कर्मपुद्रलोमें सर्वजीवोंसे अनन्तगुणे भावाण होते हैं ।

निस तरह पुद्गलद्रव्यके सबसे छोटे अंशको परमाणु कहते हैं, उसी तरह शक्तिके सबसे छोटे अंश को रसाणु कहते हैं। यहा रसका मतलव खट्टे मीठे आदि पांच प्रकारके रससे नहीं है किन्तु अनुभाग-वन्ध अथवा रसवन्धका वर्णन करते हुए ग्रुमाग्रुम कर्मोंके फलमे जो मधुर और कटुक ऐसा व्यवहार किया था, उस रससे हैं। यह रस प्रत्येक पुट्गल-मे पाया जाता है। जैसे पुद्गलद्रव्यके स्कन्धांके दुकड़े किये जा सकते हैं, दैसे उसके अन्दर रहने वाले गुणांके दुकड़े नहीं किये जा सकते। फिर भी हम अपने सामने आने वाली वस्तुओं में गुणों की हीनाधिकताको सहज-में ही जानलेते हैं। जैसे, यदि हमारे सामने भेंस, गाय और वकरीका वृथ रखा जाये तो हम उसकी परीक्षा करके तुरन्त कह देते हैं कि इस वृथमें चिकनाई अधिक है और इसमें कम है। चिकनाई के टुकड़े नहीं किये जा सकते, क्यांकि वह एक गुण है। किन्तु, विभिन्न वस्तुओं के द्वारा हम उसकी तरतमता को जान सकते हैं। यह तरतमता ही इस वातको वतलाती है कि गुणके भी अंग होते हैं । आजकलके वैज्ञानिक यह खोजा करते हैं कि किस मोज्य वस्तुमें अधिक जीवनदायक शक्ति है और किसमें कम। उनकी ये खोने कभी कभी समाचारपत्रों में भी पढ़ने को मिलजाती हैं। उनकी तालिकामे लिखा रहता है कि वादाममें प्रतिगत इतनी जीवनी गक्ति यतलाते हुए लिखा ई-

"वादरमप्टस्पर्शं द्रव्यं रूप्येव भवति गुरुलघुकम् । अगुरुलघु चतु स्पर्शं सूक्ष्मं वियदाद्यमूर्तमपि ॥ २४ ॥"

अर्थात्-'आठ स्पर्भवाला वादरह्वी द्रव्य गुरुलघु होता है, और चार स्पर्भवाला स्क्ष्मह्वी द्रव्य तथा अमूर्त आकाशादिक भी अगुरुलघु होते हैं।' इसके अनुसार तेजम वर्गणामें आठों स्पर्भ सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसे गुरुलघु वनलाया है। किन्तु कर्मवर्गणामें चार स्पर्श होते हैं इसमें सभीका ऐकमत्य है। दिगम्बर प्रन्थोंमें भी कर्मयोग्य द्रव्यको चार स्पर्शवाला ही वतलाया है। ग्रहण करता है, जो उसके गिरनेके स्थान पर मौजूद हो, उसे छोड़कर दूर का जल ग्रहण नहीं करता है। इसी तरह जीव भी जिन आकाश प्रदेशों में रिधत होता है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में रहने वाली कर्मवर्गणाको ग्रहण करता है। तथा जैसे तपाया हुआ लोहेका गोला जलमें गिरने पर चारों ओरसे पानीको खींचता है, उसी तरह जीव भी सर्व आत्म प्रदेशोंसे कर्मोंको ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि आत्माके अमुक हिस्सेसे ही कर्मोंका ग्रहण करता हो, किन्तु आत्माके समस्त प्रदेशोंसे कर्मों को ग्रहण करता है। इस प्रकार वे कर्मस्कन्ध कैसे हैं और जीव उन्हें कैसे ग्रहण करता है इन पर विचार किया गया।

इस प्रकार ग्रहणिकये हुए कर्मस्कन्धोका आठो कर्मोमें जिस क्रमसे विभाग होता है, उसे वतलाते हैं----

थेवो आउ तदंसो, नामे गोए समो अहिउ ॥ ७९ ॥ विग्धावरणे मोहे सन्वोविर वेयणीय जेणप्पे । तस्स फुडत्तं न हवई ठिईविसेसेण सेसाणं ॥ ८० ॥

अर्थ-आयुर्केर्म का हिस्सा थोड़ा है, नाम और गोत्रकर्म का हिस्सा आपसम समान है, किन्तु आयुर्क्मके हिस्से से अधिक है। इसी तरह अन्तराय, ज्ञानावरण और दर्जनावरण का हिस्सा आपसमें समान है, किन्तु नाम और गोत्रकर्मके हिस्सेसे अधिक है। उससे अधिक मोहनीयका

उसका व्यक्त अनुभव नहीं हो सकता।

१ पञ्चसग्रहमें लिखा है-

<sup>&</sup>quot;कमसो बुड्डिहिंगं भागो दिलयस्स होइ सिवसेसो। तइयस्स सब्बजेट्टो, तस्स फुडत्तं जओणप्ये॥२८५॥" अर्थात्-अधिक स्थितिवाले कर्मोका भाग कमस अधिक होता है। किन्तु वेदनीयका भाग सबसे ज्येष्ठ होता है, क्योंकि अल्पदल होनेपर

प्रदेशवैन्धद्वारके प्रारम्भमें ही लिख आये हैं कि समस्त लोक पुद्गल द्रव्यसे ठसाठस भरा हुआ है और वह पुद्गल द्रव्य अनेक वर्गणाओं में विभाजित है। जब पुद्गलद्रव्य वर्गणाओं विभाजित है और सब जगह पाया जाता है, तो इसका यही मतलब हुआ कि पुद्गलद्रव्य की उक्त वर्गणाएँ समस्तलेक में पाई जाती है। उक्त वर्गणाओं में ही कर्मवर्गणा भी सब जगह पाई जाती है। किन्तु प्रत्येक जीव उन्हीं कर्मवर्गणाओं को ग्रहण करता है, जो उसके अत्यन्त निकट होती हैं। जैसे आगमें तपाये हुए लोहेके गोले को पानीम डाल देने पर वह उसी जलको

१ कर्मकाण्डमें प्रदेशयन्धका वणन करते हुए लिखा है-

'एयक्खेत्तोगाढं सन्त्रपदेसेहिं कम्मणो जोग्गं।

वंधदि सगहेटुहि य अणादियं सादियं उभयं ॥ १८५ ॥'

अर्थात्-एक अभिन्न क्षेत्रमें स्थित, कर्महप होनेके योग्य अनादि, सादि और उभयहप अर्थात् अनादि सादिरूप द्रव्यको यह जीव अपने सब प्रदेशों-म कारण कलापके मिलनेपर वांधता है। और भी-

> 'सयलरसरूपगंधेहिं परिणदं चरमचहुहिं फासेहिं। सिद्धादोऽभव्वादोऽणंतिमभागं गुणं द्व्वं ॥ १९१ ॥'

अर्थात्-जीव जिस कर्महप पुद्गलद्रव्यको ग्रहण करता है, उसमें पांची रस, पांचो रूप, दोनों गन्ध और अन्तके चार स्पर्श होते हैं। तथा, उसका परिमाण सिद्धराशिका अनन्तवाँ भाग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तगुणा होता है।

पञ्चसंग्रहमें भी लिखा है-

'एगपएसोगाढे सब्वपएसेहिं कम्मणो जोगे । जीवो पोग्गलद्वे गिण्हद्द साई अणाई वा ॥२८४॥' अर्थात्-एक क्षेत्रमें स्थित, कर्मह्प होने के योग्य सादि अथवा अन-

गाटि पुद्दत्रद्रव्यको जीव अपने समस्त प्रदेशोंसे प्रहण करना है।

अतः नाम और गोत्रकर्मसे इन तीनों कर्मोंका भाग अधिक है। तथा इन तीनों कर्मों की स्थिति समान है, अतः उनका माग भी बराबर बराबर ही है। इन तीनों कर्मोंसे मोहनीयकर्मका भाग अधिक है क्योंकि उसकी स्थिति सत्तर कोटिकोटि सागर है। और वेदनीय कर्मका भाग सबसे अधिक है। यद्यपि मोहनीय कर्मकी स्थितिसे वेदनीय कर्मकी स्थिति बहुत कम है, तथापि मोहनीयके भागसे वेदनीय कर्मका माग अधिक है। क्योंकि बहुत द्रव्यके बिना वेदनीय कर्मके सुख दुःखादिकका अनुभव स्पष्ट नहीं होता है। वेदनीयको अधिक पुद्गल मिलनेपर ही वह अपना कार्य करनेमें समर्थ होता है। थोड़े दल होनेपर वेदनीय प्रकट ही नहीं होता। इसीसे थोड़ी स्थितिके होनेपर भी उसे सबसे अधिक भाग मिलता है।

१ वेदनीयकर्मको सबसे अधिक भाग मिलनेके वारेमें कर्मकाण्डमें लिखा है-'सुहदुक्खणिमित्तादो बहुणिज्जरगो ति वेयणीयस्स । सब्वेहिंतो बहुगं दब्वं होदित्ति णिहिट्टं॥ १९३॥'

अर्थात्—मुख और दुःखके निमित्तसे वेदनीयकर्मकी निर्जरा बहुत होती है। अर्थात् प्रत्येक जीव प्रति समय मुख या दुःखका वेदन करता रहता है, अतः वेदनीय कर्मका उदय प्रतिक्षण होनेसे उसकी निर्जरा भी अधिक होती है। इसीसे उसका द्रव्य सबसे अधिक होता है, ऐसा कहा है।

२ कर्म प्रन्थमें केवल विभागका कम ही बतलाया है, और उससे केवल इतना ही ज्ञात होता है कि अमुक कर्मको अधिक भाग मिलता है और अमुकको कम भाग मिलता है। किन्तु कर्मकाण्डमें इस कमके साथ ही साथ विभागकी रीति भी बतलाई है, जो इस प्रकार है—

'बहुभागे समभागो अट्टण्हं होदि एकभागिहः। उत्तकमो तत्थिव बहुभागो बहुगस्स देओ दु॥ १९५॥' अर्थात्-बहुभागके समान भाग करके आठों कमोंको एक एक भाग

देना चाहिये। शेष एक भागमें पुनः बहुभाग करना चाहिये, और वह बहु-

भाग है। और सबसे अधिक वेदनीयकर्मका भाग है, क्योंकि थोड़े द्रव्यके होने पर वेदनीयकर्मका अनुभव स्पष्टरीतिसे नहीं हो सकता है। वेदनीयके सिवाय शेप सातकर्मोंको अपनी अपनी स्थितिके अनुसार भाग मिलता है। अर्थात् जिस कर्मकी अधिक स्थिति है उसे अधिक भाग मिलता है और जिस कर्मकी हीन स्थिति है उसे हीन भाग मिलता है।

भावार्थ-निस प्रकार भोजन उदरमं जानेके बाद कालकमसे रस रुधिर आदि रूप हो जाता है, उसी तरह जीव प्रतिसमय जिन कर्म-वर्गणाओंको ग्रहण करता है, वे कर्मवर्गणाएँ उसी समय उतने हिस्साम वंट नाती हैं, जितने कर्मीका वन्य उस समय उस नीवके होता है। पहले लिख आये हैं कि आयुकर्मका वन्य सर्वदा नहीं होता, और जब होता है तो अन्तर्मुहूर्त तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता । अतः जिस समय जीव आयुकर्मका वन्य करता है उस समय जो कर्मटल ग्रहण किये जाते हैं, उसके आठ भाग हो जाते हैं। जिस समय आयुकर्मका वन्घ नहीं करता, उस समय जो कर्मटल ग्रहण करता है, उनका बटवारा आयुकर्मके सिवाय शेप सात कर्मोंमं होजाता है। जब दसवें गुणस्थान में आयु और मोइनीय कर्मकें सिवाय शेप छह कर्मीका बन्ध करता है, उस समय गृहीत कर्म-दलके ६ भाग हो जाते हैं। और जिस समय एक कर्मका ही बन्ध करता है उस समय ग्रहण किये हुए कर्मदल उस एक कर्मरूप ही हो जाते हैं। यहां प्रहण किये हुए कर्मदलका आठो कर्मीमें विभाजित होनेका क्रम वत-लाया है। आयुकर्मका भाग सबसे थोड़ा है, क्यों कि दूसरे कर्मीसे उसकी स्यिति थोड़ी है। आयुकर्मसे नाम और गोत्र, इन दोनों कर्मीका भाग अधिक है, क्यांकि आयुकर्मकी स्थिति तेतीस सागर है और नाम तथा गोत्रकर्मकी स्थिति बीस कोटी कोटी सागर है। नाम और गोत्रकी स्थित समान है, अतः उन्हें हिस्सा भी बरावर वरावर ही मिलता है | ज्ञाना-वरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मकी स्थिति तीस कोटी कोटी सागर है

२२७

मूल प्रकृतियोंमें विभागका कम बतलाकर, अव उत्तर प्रकृतियोंमें उसका कम बतलाते हैं—

## नियजाइलद्धद्लियाणंतंसो होइ सन्वधाईणं। वज्झंतीण विभज्जइ सेसं सेसाण पइसमयं॥ ८१॥

४ से माग देनेपर लब्ब १६०० आता है। इस सोलह सौ को ६४०० में से घटाने पर ४८०० बहुमाग आता है। यह बहुमाग वेदनीयकर्मका है। शेष १६०० में ४ का माग देनेपर लब्ध ४०० आता है। १६०० में से ४०० को घटानेपर बहुमाग १२०० आता है। यह बहुमाग मोहनीयकर्मका है। शेष एक भाग ४०० में ४ का माग देनेपर लब्ध १०० आता है। ४०० में से १०० को घटानेपर बहुमाग ३०० आता है। बहुमागके तीन समान माग करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायको १००, १०० दे देना चाहिये। शेष १०० में ४ का माग देनेसे लब्ध २५ आता है। १०० में से २५ को घटानेपर बहुमाग ७५ आता है। यह बहुमाग नाम और गोत्रकर्मका है। शेष एक भाग २५ आयुकर्मको दे देना चाहिये। अतः प्रत्येक कर्मके हिस्से में निम्न द्रव्य आता है—

नेदनीय मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण क्षन्तराय नाम गोत्र आयु
२४०० २४०० २४०० २४०० २४०० २४०० २४००
४८०० १२०० १०० १०० १०० ३७३ ३७३ २५
७२०० ३६०० २५०० २५०० २५०० २४३७३ २४३७३ २४२५

इस प्रकार २५६०० में इतना इतना द्रव्य उस उस कर्महर परिणत होता है। यह अझ्सदृष्टि केवल विभागकी रूपरेखा समझानेके लिये है। इसे वास्तिवक न समझ लेना चाहिये। अर्थात् ऐसा न समझ लेना चाहिये कि जैसे इसमें वेदनीयका द्रव्य मोहनीयसे ठीक दुगुना है, वैसेही वास्तवमें भी दुगुना ही द्रव्य होता है। आदि भाग वहुत हिस्सेवाले कर्मको देना चाहिये।

इस रीतिके अनुसार एक समयमें जितने पुद्रल द्रव्यका वन्घ होता है, उसमें आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक भागको जुदा रखना चाहिये और वहुमागके आठ समान भाग करके आठों कमीको एक एक भाग देना चाहिये। शेप एक भागमें पुनः आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर, एक भागको जुदा रखकर वहुभाग वेदनीय कर्मको देना चाहिय; क्योंकि सबसे अधिक भागका वही स्वामी है। श्रेप एक भागमें पुनः शावली-के असख्यातवें भागसे भाग देकर, एक भागको जुदा रख, बहुभाग मोह-नीयकर्मको देना चाहिये। शेष एक भागमें पुनः आवलीके असंख्यातवें भाग से भाग देकर एक भागको जुदा रख, वहुभागके तीन समान भाग करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मको एक एक माग देना चाहिये। भेप एक भागमें पुनः आवलीके असल्यातवें भागका भाग टेकर, एक भागकी जुदा रख, बहुभागके दो समान भाग करके, नाम और गोत्रकर्मको एक एक भाग देना चाहिये। शेष एक भाग आयुकर्मको देना चाहिये। इस प्रकार पहले वटवारेमें और दूसरे वटवारेमें प्राप्त अपने अपने द्रव्यका सकलन करने से अपने अपने भागका परिमाण आता है। अर्थात् प्रहण किये हुए द्रव्यमें से इतने इतने परमाणु उस उस कर्मरूप हो जाते हैं।

अद्धंसदिष्टिसे इसे समझनेके लिये कल्पना कीजिये-कि एक समयमें जितने पुत्तल द्रव्यका वन्ध होता है, उसका पिरमाण २५६०० है, और आवलीके असंख्यातवें मागका प्रमाण ४ है। अतः २५६०० को ४ से भाग देनेपर छव्ध ६४०० आता है। यह एक भाग है। इस एक भागको २५६०० में से घटानेपर १९२०० चहुभाग आता है। इस चहुभागके आठ समान भाग करनेपर एक एक मागका प्रमाण २४००, २४०० होता है। अतः प्रत्येक कर्मके हिस्सेमें २४००, २४०० द्रव्य आता है। जेप एक माग ६४०० को

कि घातिकर्सको जो भाग मिलता है, उसका अनन्तवां भाग सर्वघाति प्रकृतियों का होता है और शेष बहुभाग बन्धनेवाली देशघाति प्रकृतियों में वॉट दिया जाता है। इसका खुलासा इस प्रकार है—

शानावरणकी उत्तर प्रकृतियाँ पाँच हैं। उनमेंसे एक केवलशानावरण प्रकृति सर्वधातिनी है और शेष चार देशधातिनी हैं। जो पुद्गलद्रव्य शानावरणरूप परिणत होता है, उसका अनन्तवां भाग सर्वधाती है अतः वह केवलशानावरणको मिलता है। और शेष देशधाती द्रव्य चार देश-धाति प्रकृतियोमे विभाजित होजाता है। दर्शनावरणकी उत्तरप्रकृतियां नौ हैं। उनमें केवल दर्शनावरण और पाँचो निद्राएँ सर्वधातिनी हैं और शेष तीन प्रकृतियाँ देशधातिनी हैं। दर्शनावरणरूप जो द्रव्य परिणत होता है उसका अनन्तवा भाग सर्वधाती है, अतः वह छह सर्वधातिप्रकृतियोमें विभाजित होजाता है और शेष द्रव्य तीन देशधातिप्रकृतियोमें वंट जाता है। वेदनीय कर्मकी उत्तर प्रकृतिया दो हैं, किन्तु उनमेंसे प्रतिसमय एक ही

मिल जाता है, और दर्शनावरणका शेष द्रव्य तीन मार्गोमें विभाजित होकर उसकी तीन देशघातिप्रकृतियोंको मिल जाता है। किन्तु अन्तराय कर्मको जो भाग मिलता है, वह पूराका पूरा पाँच मार्गोमें विभाजित होकर उसकी पाँचो देशघातिप्रकृतियोंको मिल जाता है, क्योंकि अन्तरायकी कोई भी प्रकृति सर्वधातिनी नहीं है।

सर्वघाती और देशघाती द्रव्यके बटवारेके सम्बन्धमें पञ्चसङ्ग्रहमें भी ऐसा ही लिखा है-

'सन्बुक्कोसरसो जो मूलविभागस्सर्णतिमो भागो। सन्बचाईण दिज्जइ सो इयरो देसघाईणं॥ ४३४॥'

अर्थात्-मूलप्रकृतिको मिले हुए भागका अनन्तवा भाग प्रमाण जो उत्कृष्ट रसवाला द्रव्य है, वह सर्वधातिप्रकृतियोंको मिलता है, और शेष अनुतकृष्ट रसवाला द्रव्य देशधातिप्रकृतियोंको दिया जाता है। अर्थ-अर्ना वर्गा मृल्प्रकृतिको नो माग मिलता है, उसका अन-न्तवां माग सर्वयानिप्रकृतियोंका होता है । शेप माग प्रति समय वंवने-वाली शेप देशवातिप्रकृतियोंमें बाँट दिया नाता है ।

भावार्थ-मृह प्रकृतियोंको जो भाग मिछता है, वह उनकी उत्तर प्रकृतियोंमें विभाजित होजाता है, क्योंकि उत्तर प्रकृतियोंके सियाय मृह-प्रकृति नामकी कोई स्वतन्त्र वन्तु नहीं है | जिस प्रकार रहीत पुद्गलप्रव्य उन्हीं क्योंमें विभाजित होता है, जिन क्योंका उस समय वन्त्र होता है | उसी तरह प्रत्येक मृङ्प्रकृतिको जो माग मिछता है वह भाग भी उसकी उन्हीं उत्तर प्रकृतियोंमें विभाजित होता है, जिनका उस समय वन्त्र होता है | जो प्रकृतियों उस समय नहीं व्यर्ता, उनको उस समय माग भी नहीं मिछता, क्योंकि माग मिछनेका नाम ही तो वन्त्र है, थार भाग न मिछनेका नाम ही व्यवन्त्र है |

पहले बतला आये हैं कि आठक्मोंमं से चार कर्म याती हैं और चार क्म अवार्ता हैं । वातिकर्मोंकी कुछ उत्तर प्रकृतियाँ सर्वधातिनी होती हैं और कुछ देशवातिनी होती हैं। इस गायामें उन्होंको लक्षकरके लिखा है

१ 'जं समय जावह्याई यंध्रण ताण प्रिस विहीए। पत्तेयं पत्तेयं मागे निव्यत्तण जीवो॥ २८६॥' पद्धसं०।

२ उत्तर प्रकृतियों में पुद्र दिखोंका बटवारा करते हुए कर्मप्रकृतिमें लिखा है-

'नं सन्ववातिपत्तं सगक्रम्मपण्सणंतमो भागो।

अवरणाण चटहा तिहा य अह पंचहा विग्धे ॥२५॥ वन्धनकरण।
अर्थात्-चो कर्मद्दिक सर्वधातिप्रकृतियों को मिलता है, वह अपनी
अपनी मूल प्रकृतिको जो भाग मिलता है उसका अनन्तवां भाग होता है।
येप दृश्यका बदवारा देशधातिप्रकृतियों में हो जाता है। अतः ज्ञानावरणका
येप दृष्य चार मागों में विभाजित होकर उसकी चार देशधातिप्रकृतियों को

द्रव्य होता है और शेष देशघाती द्रव्य होता है। सर्वधाती द्रव्यके दो भाग होजाते हैं। एक भाग दर्शनमोहनीयको मिल जाता है और दूसरा भाग चारित्र मोहनीयको मिलजाता है। दर्शनमोहनीयका पूरा भाग उसकी उत्तरप्रकृति मिथ्यालमोहनीयको मिल जाता है। किन्तु चारित्र मोहनीय-के मागके वारह हिस्से होकर अनन्तानुबन्धी आदि वारह कषायोमें बंट जाते हैं। मोहनीयकर्मके देगघातिद्रव्यके दो माग होते हैं। उनमेंसे एक भाग कषायमोहनीयका होता है और दूसरा नोकषायमोहनीयका। कषाय-मोहनीयके भागके चार भाग होकर संज्वलन क्रोध, मान, माया और छोम को मिल जाते हैं। और नोकषाय मोहनीयके पाँच भाग होते हैं, जो क्रमशः तीनों वेदोमेंसे किसी एक बध्यमान वेदको, हास्य और रतिके युगल तथा शोक और अरतिके युगलमेंसे किसी एक युगलको ( युगलमेंसे प्रत्येक को एक एक भाग ) तथा भय और जुगुप्ताको मिलते हैं। आयुकर्मकी एक समयमें एकही उत्तर प्रकृति बंधती है । अतः आयुकर्मको जो भाग मिलता है, वह उस एक प्रकृतिको ही मिल जाता है, जो उस समय बंधती है।

नामैकर्मको जो मूलमाग मिलता है, वह उसकी बंधनेवाली उत्तर प्रकृ-है, वह उनकी वन्धने वाली एक एक प्रकृतिको ही मिल जाता है, क्योंकि इन कर्मोंकी एक समयमें एक ही प्रकृति वंघती है।

१ नामकमके वटवारेके सम्बन्धमें कर्मप्रकृतिमें लिखा है-'पिंडपगतीसु वज्झंतिगाण वन्नरसगंधफासाणं।

सन्वार्सि सघाए तणुम्मि य तिगे चउक्के वा ॥२०॥' वन्धनकरण।

सर्थात्-नामकर्म को जो भाग मिलता है वह उसकी वंघनेवाली प्रकृ-तियोंका होता है। वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शको जो भाग मिलता है वह उनकी सब अवान्तर प्रकृतियोंका होता है। संघात और शरीरको जो भाग मिलता है, वह तीन या चार भागोंमें बटजाता है।

प्रकृतिका वन्य होता है। अतः वेदनीयकर्मको जो द्रव्य मिलता है वह उस एक प्रकृतिको ही मिल जाता है।

मोहनीयकर्मको जो भाग मिलता है, उसमें अनन्तवां भाग सर्ववाती

१ मोहनीयकर्मके द्रव्यका वटवारा वतलाते हुए पञ्चसङ्ग्रहमें लिखा है— 'उक्कोसरसस्सद्धं मिच्छे अद्धं तु इयरघाईणं ।

संजलण नोकसाया सेसं अद्दद्यं लेति ॥ ४३५ ॥'

अर्थात्—मोहनीयक्रमेके सर्वघाती द्रव्यका आधा भाग मिण्यात्वको मिलता है और आधा भाग बारह कपायोंको मिलता है। छेप देशधातिद्रव्यका आधा भाग संज्वलन कपायको और आधा भाग नोकपायको मिलता है।

मोहनीय, वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मके द्रव्यका वटवारा उनकी उत्तर प्रकृतियोंमें करते हुए कर्मप्रकृतिमें लिखा है-

'मोहे दुहा चउद्धा य पचहा वावि वज्झमाणीणं।

वेयणिआडयगोण्सु वन्झमाणीण भागो सि ॥२६॥' वन्धनकरण । अर्थात्—स्थितिके प्रतिभागके अनुसार मोहनीयको जो मूल भाग मिलता है, उसके अनन्तवें माग सर्वधातिद्रव्यके दो भाग किये जाते हैं। आधा भाग दर्शनमोहनीयको मिलता है और आधा भाग चारित्रमोहनीयको मिलता है। शेप मूलभागके भी दो भाग किये जाते हैं, आधा भाग कपायमोहनीयको मिलता है, और आधा भाग कपायमोहनीयको मिलता है, और आधा भाग नोकपायमोहनीयको मिलता है। कपाय मोहनीयको जो भाग मिलता है, उसके पुनः चार भाग किये जाते हैं और वे चारों भाग संज्वलन कोध, मान, माया और लोभको दिये जाते हैं। नोकपाय मोहनीयके भागके पांच भाग किये जाते हैं, और वे पांचों भाग तीनों वेदोंम से किसी एक वेदकी, हास्य रित और शोक अरितके युगलों से एक युगलको, सयको और जुगुप्साको दिये जाते हैं, वर्थोंकि एक समयमें पाँच ही नोकपायोंका वन्ध होता है। तथा, वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मको जो मूल भाग मिलता वन्ध होता है। तथा, वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मको जो मूल भाग मिलता

द्रव्य होता है और शेष देशघाती द्रव्य होता है। सर्वधाती द्रव्यके दो भाग होजाते हैं। एक भाग दर्शनमोहनीयको मिल जाता है और दूसरा भाग चारित्र मोहनीयको मिलजाता है। दर्शनमोहनीयका पूरा भाग उसकी उत्तरप्रकृति मिथ्यात्वमोहनीयको मिल जाता है। किन्तु चारित्र मोहनीयके भागके वारह हिस्से होकर अनन्तानुबन्धी आदि वारह कथायों में बंट जाते हैं। मोहनीयकर्मके देशधातिद्रव्यके दो भाग होते हैं। उनमेंसे एक भाग कथायमोहनीयका होता है और दूसरा नोकथायमोहनीयका। कथायमोहनीयके भागके चार भाग होकर संज्वलन कोध, मान, माया और लोभ को मिल जाते हैं। और नोकथाय मोहनीयके पाँच भाग होते हैं, जो कमशः तीनों वेदोमेंसे किसी एक बध्यमान वेदको, हास्य और रतिके युगल को एक एक माग) तथा भय और जुगुज्यको मिलते हैं। आयुकर्मकी एक समयमे एकही उत्तर प्रकृति बंधती है। अतः आयुकर्मको नो भाग मिलता है, वह उस एक प्रकृतिको ही मिल जाता है, जो उस समय वंधती है।

नामैकर्मको जो मूलमाग मिलता है, वह उसकी बंघनेवाली उत्तर प्रकृ-है, वह उनकी वन्धने वाली एक एक प्रकृतिको ही मिल जाता है, क्योंकि इन कर्मोंकी एक समयमें एक ही प्रकृति वंघती है।

१ नामकर्मके वटवारेके सम्बन्धमें कर्मप्रकृतिमें लिखा है-'पिंडपगतीसु वज्झंतिगाण वन्नरसगंधफासाणं।

सन्वासि सघाए तणुम्मि य तिगे चउक्के वा ॥२०॥' वन्धनकरण।
अर्थात्-नामकर्म को जो भाग मिलता है वह उसकी वंधनेवाली प्रकृष्टियोंका होता है। वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शको जो भाग मिलता है वह उनकी सव अवान्तर प्रकृतियोंका होता है। संवात और शरीरको जो भाग मिलता है, वह तीन या चार भागोंमें वटजाता है।

प्रकृतिका वन्य होता है। अतः वेदनीयकर्मको जो द्रव्य मिलता है वह उस एक प्रकृतिको ही मिल जाता है।

मोहनीयकर्मको जो भाग मिछता है, उसमे अनन्तवा भाग सर्ववाती

१ मोहनीयकर्मके द्रव्यका वटवारा वतलाते हुए पञ्चसङ्गहमें लिखा है-'उक्कोसरसस्सद्ध मिच्छे अद्धं तु इ्यरघाईणं । संजलण नोकसाया सेसं अद्धद्धयं लेति ॥ ४३५ ॥'

अर्थात्—मोहनीयकर्मके सर्वघाती द्रव्यका आधा भाग मिण्यात्वको मिलता है और आधा भाग वारह कपार्योको मिलता है। देश देशघातिद्रव्यका आधा भाग संज्वलन कपायको और आधा भाग नोकपायको मिलता है।

मोहनीय, वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मके द्रव्यका वटवारा उनकी उत्तर प्रकृतियोंमें करते हुए कर्मप्रकृतिमें लिखा है-

> 'मोहे दुहा चउद्धा य पंचहा वावि वज्झमाणीणं । वेयणिआउयगोणुसु वज्झमाणीण भागो सि ॥२६॥' वन्घनकरण ।

वयाण आडयगाएस विद्या निर्माण भागा सि । दिशा वन्यन्तरण । अर्थात् – हियतिके प्रतिभागके अनुसार मोहनीयको जो मूल भाग मिलता है, उसके अनन्तर्वे भाग सर्वधातिद्रव्यके दो भाग किये जाते हैं। आधा भाग दर्शनमोहनीयको मिलता है और आधा भाग चारित्रमोहनीयको मिलता है। श्रेष मूलभागके भी दो भाग किये जाते हैं, आधा भाग कपायमोहनीयको मिलता है, और आधा भाग नोकपायमोहनीयको मिलता है। कपाय मोहनीयको जो भाग मिलता है, उसके पुनः चार भाग किये जाते हैं और वे चारों भाग संज्वलन कोध, मान, माया और लोभको दिये जाते हैं। नोकपाय मोहनीयके भागके पांच भाग किये जाते हैं, और वे पांचों भाग तीनों वेदों मे से किसी एक वेदको, हास्य रित और शोक अरितके युगलों से एक युगलको, अयको और जुगुप्साको दिये जाते हैं, वयोंकि एक समयमें पांच ही नोकपायोंका वन्ध होता है। तथा, वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मको जो मूल भाग मिलता वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मको जो मूल भाग मिलता

त्रसदशक अथवा स्थावरदशकमें से जितनी प्रकृतिया एक समयमें वन्धको प्राप्त होती हैं, उतने भागोमे वह भाग वंट जाता है। विशेषता यह है कि वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शको जितना जितना भाग मिलता है वह उनके अवान्तर मेदों में वंट जाता है। जैसे, वर्णनामको जो भाग मिलता है वह पाच भागों में विभाजित होकर उसके गुक्लादिक भेदों में वंट जाता है। मिलता है। विभागकी रीति ऊपरके अनुसार ही है। अर्थात देशघाती द्रव्यमें आवलीके असंख्यातवें भागका माग देकर, एक मागको जुदा रख, शेष बहुमागके चार समान भाग करके चारों प्रकृतियों को एक एक भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें आवलीके असंख्यातवें भागका माग देकर वहुमाग विकालते जाना चाहिये और वह बहुमाग मितज्ञानावरण अत्रज्ञानावरण आदिको नम्बरवार देना चाहिये। अपने अपने सर्वधाती और देशघाती द्रव्यको मिलानेसे अपने अपने सर्वद्रव्यका परिमाण होता है।

दर्शनावरणके—सर्वघाती द्रव्यमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर एक भागको जुदा रख, शेष बहुभागके नौ भाग करके दर्शनावरणकी नौ प्रकृतियोंको एक एक भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देदेकर बहुभाग निकालना चाहिये, और पहला बहुभाग स्त्यानगृद्धिको, दूसरा निद्रानिद्राको, तीसरा प्रचला प्रचलाको, चौथा निद्राको, पाँचवा प्रचलाको, छठा चक्षुदर्शनावरणको, सातवां अचक्षुदर्शनावरणको, आठवां अवधिदर्शनावरणको, और शेष एक भाग केवलदर्शनावरण को देना चाहिये। इसी प्रकार देशघाती द्रव्यमें आवलीके असंख्यातवें भाग का भाग देकर, एक भागको जुदा रख, बहुभागके तोन समान भाग करके देशघाती चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण और अवधिदर्शनावरणको एक एक भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें भी भाग देदेकर बहुभाग चक्षुदर्शनावरणको दूसरा बहुभाग अचक्षुदर्शनावरणको और शेष एक भाग स्विध्दर्शनावरणको दूसरा बहुभाग अचक्षुदर्शनावरणको और शेष एक भाग स्वधिदर्शनावरणको देना चाहिये। अपने अपने आगोंका संकलन करनेसे

तियोमें बंट जीता है। अर्थात् गति, जाति, शरीर, उपाङ्ग, बन्धन, सङ्घा-तन, संहनन, संस्थान, आनुपूर्वी, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, पराघात, उद्योत, उपघात, उद्यास, निर्माण, तीर्थङ्कर, आतप, ग्रुभाग्रुभ विहायोगति, और

१ कर्मकाण्डमें गाथा १९९ से २०६ तक उत्तरप्रकृतियों में पुद्रलद्रव्यके वटवारेका वर्णन किया है। कर्मकाण्डके अनुसार घातिकमींको जो भाग मिलता है उसमेंसे अनन्तवां भाग सर्वधाती द्रव्य होता है और शेप बहुभाग देशघाती द्रव्य होता है, जैसा कि कर्मग्रन्थका भी आशय है। किन्तु कर्मनकाण्डके मतसे सर्वधाती द्रव्य सर्वधाती प्रकृतियोंको भी मिलता है और देशघाती प्रकृतियोंको भी मिलता है और देशघाती प्रकृतियोंको भी मिलता है। जैसा कि उसमें लिखा है-

'सन्वावरणं दन्वं विभन्जणिन्ज तु उभयपयडीसु । देसावरणं दन्वं देसावरणेसु णेविदरे ॥'

अर्थात्—सर्वघाती द्रव्यका विभाग दोनों तरहकी प्रकृतियों करना चाहिये। किन्तु देशघाती द्रव्यका विभाग देशघातिप्रकृतियों ही करना चाहिये। कर्मकाण्डके अनुसार प्रत्येक कर्मके विभागकी रीति निम्नप्रवार है-ज्ञानावरणके—सर्वघाती द्रव्यमें आवलीके असंख्यातमें भागका भाग देकर, बहुमागके पांच समान भाग करके पांचों प्रकृतियोंको एक एक भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें आवलीके असंख्यातमें भागका भाग देकर, बहु-भाग मितज्ञानावरणको, शेष एक भागमें पुन. आवलीके असंख्यातमें भागका भाग देकर दसरा बहुभाग श्रुतज्ञानावरणको, शेष एक भागमें पुनः आवलीक असंख्यातमें भागका भाग देकर दसरा बहुभाग श्रुतज्ञानावरणको, शेष एक भागमें पुनः आवलीक असंख्यातमें भागका भाग देकर तीसरा बहुभाग अवधिज्ञानावरणको, इसी तरह चौथा बहुभाग मनःपर्ययज्ञानावरणको और शेष एक भाग केवल-ज्ञानावरणको देना चाहिये। पहिलेके समान भागमें अपने अपने वहुभागको मिलानेमें मितज्ञानावरण वगैरहका सर्वघाती द्रव्य होता है।

अनन्तर्वे भागके सिवाय शेप वहुमाग द्रव्य देशघाती होता है। यह देशघाती द्रव्य केत्रलज्ञानावरणके सिवाय शेप चार देशघाती प्रकृतियों को संघातोंका एक साथ वन्ध होता है तो उसके तीन भाग होजाते हैं। और यदि वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण शरीर तथा संघातका वन्ध होता है तो चार विभाग होजाते हैं। तथा, वन्धन नामको जो भाग मिलता है, उसके यदि तीन शरीरोंका वन्ध हो तो सात भाग होते हैं और यदि चार

लोभको, सज्वलन मायाको, संज्वलन कोघको, सज्वलन मानको, प्रत्याख्यानावरण लोभको, प्रत्याख्यानावरण मायाको, प्रत्याख्यानावरण कोघको, प्रत्याख्यानावरण मानको, अप्रत्याख्यानावरण लोभको अप्रत्याख्यानावरण मायाको, अप्रत्याख्यानावरण कोघको देना चाहिये । शेप एक भाग अप्रत्याख्यानावरण मानको देना चाहिये । अपने अपने एक एक भागमें पीछेके अपने अपने वहुभागको मिलानेसे अपना अपना सर्वघाती द्रव्य होता है।

देशघाती द्रव्यको आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर, एक भाग को जुदा रख, बहुभागका आधा तो नोकषायको देना चाहिये, और बहु-भागका आधा और शेष एक भाग सज्वलन कषायको देना चाहिये। संज्वलनकषायके देशघाती द्रव्यमें प्रतिभागका भाग देकर, एक भागको जुदा रख, शेष बहुभागके चार समान भाग करके चारों कषायोंको एक एक भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग संज्वलन लोभको देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग संज्वलन मायाको देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग संज्वलनकोधको देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग संज्वलनकोधको देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग से अपना अपना देशघाती द्रव्य होता है। चारों संज्वलन कषायोंका अपना अपना सर्वघाती और देशघाती द्रव्य मिलानेसे अपना अपना सर्वद्रव्य होता है। मिथ्यात्व और वारह कषायका सब द्रव्य सर्वघाती ही है, और नोकषायका सब द्रव्य देशघाती ही है। नोकषायका विभाग इस प्रकार होता इसीप्रकार गन्ध, रस और स्वर्ध नामको नो भाग मिलता है, वह उनके भेटोमें विभाजित होजाता है । तथा, संघात और शरीर नामकर्मको नो भाग मिलता है वह तीन या चार भागोंमें विभाजित होकर संघात और शरीरनामकी तीन या चार प्रकृतियोंको मिल जाता है। यदि औदारिक, तैजस और कार्मण या वैक्रिय, तैजस और कार्मण, इन तीन शरीरों और

अपने अपने द्रव्यका प्रमाण होता है । चक्ष, अचक्ष और अवधि दर्शनाव-रणका द्रव्य सर्दघाती भी है और देशघाती भी । शेप छह प्रकृतियोंका द्रव्य सर्वघाती ही होता है, क्योंकि वे सर्वघातिष्रकृतियां हैं।

अन्तरायकर्मके—ह्रव्यमं उक्त प्रतिभागका भाग देकर, एक भागके विना, जेप बहुभागके पांच समान भाग करके पांचों प्रकृतियोंको एक एक भाग देना चाहिये। अवशेप एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग वीर्यान्तरायको देना चाहिये। जेप एक भागमें पुनः प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग उपभोगान्तरायको देना चाहिये। इसी प्रकार जो जो अवशेष एक भाग रहे, उसमें प्रतिभागका भाग देदेकर बहुभाग भोगान्तराय और लामान्तरायको देना चाहिये। जेप एक भाग दानान्तरायको देना चाहिये। अपने अपने समान भागमें अपना अपना बहुभाग मिलानेसे, अपना अपना ह्रव्य होता है।

मोहनीयकर्भके—सर्वघाती द्रव्यको प्रतिभाग आवलीके असल्यातर्वे भाग का भाग देकर, एक भागको जुदा रख, शेप बहुभागके सत्रह समान भाग करके सत्रह प्रकृतियोंको देना चाहिये। शेप एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग मिथ्यात्वको देना चाहिये। शेप एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर, बहुभाग अनन्तानुबन्धी लोभको देना चाहिये। शेप एक भागको प्रतिभागका भाग देकर, बहुभाग अनन्तानुबन्धी मायाको देना चाहिये। इसी प्रकार जो जो एक भाग शेप रहता जाय उसको प्रतिभागका भाग दे देकर बहुभाग अनन्तानुबन्धी कोषको, अनन्तानुबन्धी मानको, संज्वलन तैजस कार्मण, तैजस तैजस, तैजसकार्मण, और कार्मण कार्मण, इन सात वन्धनोका वन्ध होनेपर सात भाग होते हैं। और वैक्रिय चतुष्क, आहारक चतुष्क तथा तैजस और कार्मणके तीन, इस प्रकार ग्यारह वन्धनोंका बन्ध

शेष एक भागमें आवलीके असल्यातवें भागका भाग देकर बहुभाग अन्तकी निर्माण प्रकृतिको देना चाहिये। शेष एक भागमें आवलीके अस-ख्यातवें भागका भाग देकर बहुभाग अयशःकीर्तिको देना चाहिये। शेष एक भागमें पुनः प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग अनादेयको देना चाहिये। इसी प्रकार जो जो एक भाग शेष रहे, उसमें प्रतिभागका भाग दे दे कर बहुभाग हुर्भग, अञ्चभ वगैरहको देना चाहिये। अन्तमें जो एक भाग रहे, वह तिर्यव्वगतिको देना चाहिये।

पहलेके अपने अपने समान भागमें पीछेका भाग मिलनेसे अपना अपना द्रव्य होता है । जहां पच्चीस, छन्बीस, अठ्ठाईस, उनतीस, तीस या इकतीस प्रकृतिका एक साथ बन्ध होता है, वहां भी इसी प्रकार बटवारेका कम जानना चाहिये। किन्तु जहां केवल एक यश-कीर्तिका ही वन्ध होता है, वहां नाम-कर्मका सब द्रव्य इस एक प्रकृतिको ही मिलता है। नामकर्मके उक्त बन्ध-स्थानोंमें जो पिण्ड प्रकृतियां है, उनके द्रव्यका बटवारा उनकी अवान्तर प्रकृतियोंमें होता है। जैसे, ऊपरके वन्धस्थानमें शरीरनाम पिण्ड प्रकृतिके तीन भेद हैं, अतः वटवारेमें शरीरनामको जो द्रव्य मिलता है, उसमें प्रति-भागका भाग देकर, वहुभागके तीन समान माग करके, तीनोंको एक एक भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर वहुभाग कार्मण-शरीरको देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग तैजसको देना चाहिये। शेष एक भाग औदारिकको देना चाहिये। ऐसे ही अन्य पिण्ड प्रकृतियोंमें भी समझना चाहिये। जहां पिण्ड प्रकृतिकी स्रवान्तर प्रकृतियोंमेंसे एकही प्रकृतिका बन्ध होता हो, वहां पिण्डप्रकृतिका सब द्रव्य उस एकही प्रकृतिको देना चाहिये।

दारीरोंका वन्य हो तो ग्यारह भाग होते हैं। अर्थात् औदारिक औदारिक, आदारिक तेजस, आदारिक कार्मण, औदारिक तैजसकार्मण, तैजस तैजस, तेजस कार्मण और कार्मण कार्मण, इन सात वन्यनोका वन्य होनेपर सात भाग होते हैं, अथवा वैक्रिय वैक्रिय, वैक्रिय तैजस, वैक्रिय कार्मण, वैक्रिय

है-नोकपायके द्रव्यको प्रतिभागका भाग देकर, एक भागको जुदा रख, वहुभागके पांच समान भाग करके पांचो प्रकृतियोंको एक एक भाग देना चाहिये। गेप एक भागको प्रतिभागका भाग देकर, वहुभाग, तीनों वेदोंमें से जिस वेदका वन्य हो, उसे देना चाहिये। गेप एक भागको प्रतिभागका भाग देकर, वहुभाग रित और अरितमेंसे जिसका वन्य हो, उसे देना चाहिये। गेप एक भागको प्रतिभागका भाग देकर, वहुभाग हास्य और गोकमेंसे जिसका वन्य हो, उसे देना चाहिये। गेप एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर, वहुभाग स्वको देना चाहिये। गेप एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर, वहुभाग भयको देना चाहिये। गेप एक भाग जुगुप्पाको देना चाहिये। अपने अपने एक एक भागमें पीछेका वहुभाग मिलानेसे अपना अपना द्रव्य होता है।

नामकर्मकी—तिर्यद्यगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिक तैजस कार्मण ये तीन गरीर, हुंडक संस्थान, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्ग, तिर्यक्षानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपवात, स्थावर, स्क्षम, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अग्रुभ, दुर्भग, अनादेय, अयग कीर्ति और निर्माण, इन तेईस प्रकृतियोंका एक साथ वन्य मनुष्य अथवा तिर्यद्य मिध्यादिष्ट करता है। नामकर्मको जो द्रव्य मिला हो, उसमें आवलीके असङ्यातवें भागका भाग देकर, एक भागको जुदा रख, बहुमाग के दक्कीम समान भाग करके एक एक प्रकृतिको एक एक भाग देना चाहिये। ज्यर जियी नेईस प्रकृतियों में औटारिक, तेजस और कार्मण ये तीनों प्रकृतियों एक शरीरनाम पिउपकृतिके ही अवान्तर मेद हैं। अतः उनको प्रथम, प्रथम, द्रव्य न मिल कर एक शरीर नामको हो हिस्सा मिलता है। द्रयसे द्रव्यीस हो भाग किये हैं। अस्त.



और संहनन भी एक समयमें एक ही वंधता है। तथा त्रसादिक दसका बन्ध होनेपर स्यावरादिक दसका बन्ध नहीं होता।

गोत्रकर्मको जो भाग मिलता है वह सबका सब उसकी बंधनेवाली एक प्रकृतिका ही होता है, क्योंकि गोत्रकर्मकी एक समयमे एकही प्रकृति बंधती दिका उससे अधिक, ६-केवलदर्शनावरणका उससे अधिक, ७-अवधिदर्शनावरणका उससे अधिक, अगर अन्वर्धिक अगर्ने अन्तराणा, ८-अचक्षुदर्शनावरणका उससे अधिक, और ९-चक्षुदर्शनावरणका उससे अधिक भाग होता है।

वेदनीय—असातवेदनीयका सवसे कम और सातवेदनीयका उससे अधिक द्रव्य होता है।

मोहनीय—१-अप्रत्याख्यानावरण मानका सबसे कम, २-अप्रत्या-ख्यानावरण कोघका उससे अधिक, ३-अप्रत्याख्यानावरण मायाका उससे अधिक, और ४-अप्रत्याख्यानावरण लोमका उससे अधिक माग है। उससे इसी तरह ८-प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्तरोत्तर भाग अधिक है। उससे इसी तरह १२-अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भाग उत्तरोत्तर अधिक है। उससे १४-मिथ्यात्वका भाग अधिक है। मिथ्यात्वसे १४-जुगुप्साका भाग अनन्तगुणा है। उससे १५-भयका भाग अधिक है। मिथ्यात्वसे १४-जुगुप्साका भाग अनन्तगुणा है। उससे १५-भयका भाग अधिक है। १७-हास्य और शोकका उससे अधिक किन्तु आपसमें बराबर, २१-स्री और नपुसक वेदका उससे अधिक किन्तु आपसमें बराबर, २१-स्री और नपुसक वेदका उससे अधिक किन्तु आपसमें वराबर, २१-स्री और नपुसक वेदका उससे अधिक किन्तु आपसमें वराबर, २२-संज्वलन कोधका उससे अधिक, २५-संज्वलन मायाका उससे अधिक और २६-संज्वलन लोभका उससे अधिक, २५-संज्वलन लोभका उससे अधिक, २५-संज्वलन लोभका उससे अधिक असंख्यात गुणा भाग है।

आयुकर्म-चारों प्रकृतियोंका समान ही भाग होता है, क्योंकि एक ही बधती है।

नाम--गतिनामकर्भमं-२-देव गति और नरक गतिका सबसे कम,

करनेपर ग्यारह भाग होते हैं। इनके सिवाय नामकर्मकी अन्य प्रकृतियों में कोई अवान्तर विभाग नहीं होता, जो भाग मिछता है वह पूरा वंधनेवाछी उस एक प्रकृतिको ही मिछजाता है। क्योंकि अन्यप्रकृतियां आपसमें विरोधिनी हैं, एकका बन्ध होनेपर दूसरीका बन्ध नहीं होता। जैसे, एक गित-का बन्ध होनेपर दूसरी गितका बन्ध नहीं होता। इसी तरह जाति, संस्थान

पाठक देखेंगे कि नामकमके वटवारेमें उत्तरीत्तर अविक अधिक द्रव्य प्रकृतियों को दिया गया है । इसका कारण यह है कि ज्ञानावरण, दर्शना-वरण और मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियों में कमसे हीन हीन द्रव्य वाटा जाता है, किन्तु अन्तराय और नामकर्मकी प्रकृतियों में कमसे अधिक अधिक द्रव्य वाटा जाता है। वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मकी एक समयमें एकही उत्तर प्रकृति वंधती है। अतः मूलप्रकृतिको जो द्रव्य मिलता है, वह उस एकही प्रकृतिको मिलजाता है। इस प्रकार कर्मकाण्डके अनुसार पुद्गलद्रव्यका वटवारा जानना चाहिये।

कर्मप्रकृति (प्रदेशवन्य गा० २८) में दलिकों के विभागका पूरा पूरा विवरण तो नहीं दिया किन्तु उत्तर प्रकृतियों में दर्मदलिक के विभागकी हीना-धिकता चतलाई है। अर्थात् यह वतलाया है कि किस प्रकृतिको अधिक भाग मिलता है और किसको कम भाग मिलता है। उससे यह जाना जा सकता है कि उत्तर प्रकृतियों में विभाग का क्या और कैसा कम है। अतः कर्मकाण्डके मन्तव्यके साथ कर्मप्रकृतिके मंत्रव्य की तुलना कर सकनेके लिये उसे हम यहां देते हैं—

ज्ञानावरण—१-केवलज्ञानावरणका भाग सबसे कम, २-मन.पर्ययज्ञाना-वरणका उससे अनन्तगुणा, ३-अवधिज्ञानावरणका मनःपर्ययसे अधिक, ४-श्रुत-ज्ञानावरणका उससे अधिक, और ५-मिनज्ञानावरणका उससे अधिक भाग है।

द्र्यनावरण—१-प्रचलाका स्वसं कम, २-निद्राका उससे अधिक, २-प्रचलाप्रचलाका उससे अधिक, ४-निद्रानिद्राका उससे अधिक, ५-स्त्यान- राङ्का-यहां पर, बंधनेवाली प्रकृतियोंमें ही विभागका क्रम वतलाया है। किन्तु जब अपने अपने गुणस्थानमें किन्हीं प्रकृतियोंके बन्धका विच्छेद होजाता है, तो उन प्रकृतियोंके भागका क्या होता है?

उत्तर—जिन प्रकृतियों ने वन्धका विच्छेद होजाता है, उनका भाग उनकी सजातीय प्रकृतियों में ही विभाजित होजाता है। यदि सभी सजातीय प्रकृतियों ने वन्धका विच्छेद हो जाता है तो उनके हिस्सेका द्रव्य उनकी मूलप्रकृतिके ही अन्तर्गत जो विजातीय प्रकृतिया है, उनको मिलता है। यदि उन विजातीय प्रकृतियोंका भी वन्ध एक जाता है, तो उस मूल प्रकृति-

सहननमें-५-आदिके पाँच सहननोंका द्रव्य वरावर वरावर किन्तु सबसे थोड़ा है, उससे ६-सेवार्त का अधिक है।

वर्णमें-१-कृष्णका सबसे कम, और २-नील, ३-लोहित, ४-पीत तथा ५-शुक्त का एकसे दूसरे का उत्तरोत्तर अधिक भाग है।

गन्धमें-१-सुगन्ध का कम और २-दुर्गन्ध का उससे अधिक भाग है। रसमें-१-कटुक रसका सबसे कम और २-तिक्त, ३-कवैला, ४-खट्टा और ५-मधुरका उत्तरीत्तर एकसे दूसरे का अधिक अधिक भाग है।

स्पर्शमें - २ - कर्कश और गुरु स्पर्शका सबसे कम, ४ - मृदु और लघु स्पर्श- ' का उससे अधिक, ६ - रूश और शीतका उससे अधिक तथा ८ - स्तिग्ध और उष्णका उससे अधिक भाग है। चारों युगलों में जो दो दो स्पर्श हैं उनका आपसमें बरावर बरावर भाग है।

आनुपूर्वीमें-१-देवानुपूर्वी और २-नरकानुपूर्वीका भाग सबसे कम किन्तु आपसमें बरावर होता है। उससे ३-मनुष्यानुपूर्वी और ४-तिर्यगानुपूर्वीका कमसे अधिक अधिक भाग है।

त्रसादि वीसमें-त्रसका कम, स्थावरका उससे अधिक । पर्याप्तका कम, अपर्याप्तका उससे अधिक । इसी तरह प्रत्येक् साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सूक्ष्म वादर, और आदेय अनादेयका भी समझना है। अन्तराय कर्मको जो भाग मिछता है वह पाँच भागोंमें विभाजित होकर उसकी पांचो उत्तरप्रकृतियोको मिछता है; क्योंकि श्रुववन्धी होनेके कारण वे पांचों प्रकृतियां सदा वंधती हैं।

किन्तु परस्परमें वरावर, ३-मनुष्यगतिका उससे अधिक, और ४-तिर्यवगति का उससे अधिक भाग है।

जातिनामकर्ममें—४-द्वीन्द्रिय आदि चारों जातियोंका सबसे कम, किन्तु आपसमें बराबर, और ५-एकेन्द्रिय जातिका उससे अधिक माग है।

शरीर नामकर्ममें --१-आहारकका सबसे कम, २-विकियशरीरका उससे अधिक ३-औदारिकशरीरका उससे अधिक, ४-तेजसशरीरका उससे अधिक और ५-कार्मणगरीरका उससे अधिक भाग है।

इसी तरह पांची संघातों का भी समझना चाहिये।

अद्गोपाङ्गनामकर्ममें-१-आहारक अद्गोपाङ्गका सबसे कम, २-विकियका उससे अधिक, और ३-औदारिकका उससे अधिक भाग है।

यन्धनमें—-१-आहारकआहारकयन्धनका सबसे कम, २-आहारकतेजसबन्धन का उससे अधिक, ३-आहारककार्मण धन्धनका उससे अधिक,
४-आहारकतेजसकार्मणवन्धनका उससे अधिक, ५-वेकियवेकियवन्धन का
उससे अधिक, ६-वेकियतेजसबन्धनका उससे अधिक, ७-वेकियकार्मण
बन्धन का उससे अधिक, ८-वेकियतेजसकार्मण बन्धन का उससे अधिक,
इसी प्रकार ९-औदारिक औदारिक चन्धन, १०-औदारिकतेजस बन्धन,
११-औदारिक कार्मण बन्धन, १२-औदारिक नेजसकार्मण बन्धन, १३तेजसतेजस बन्धन, १४-तेजसकार्मण बन्धन और १५-कार्मणकार्मण
चन्धनका माग उत्तरोत्तर एकसे दूसरेका अधिक अधिक होता है।

संस्थानमें-४-मध्यकं चार संस्थानोंका सबसे कम किन्तु आपसमें बरावर वरावर भाग होता है। ५-उससे समचतुरस्रका और उससे ६-हुण्डक का भाग उत्तरोत्तर अधिक है। वतलाई गई रीतिके अनुसार मूल और उत्तर प्रकृतियोंको जो कर्मदलिक मिलते हैं, गुणश्रेणिरचनाके द्वारा ही जीव उन कर्मदलिकोंके बहुभागका क्षपण करता है। अतः गुणश्रेणिका स्वरूप बतलाते हुए पहले उसकी संख्या और नाम बतलाते हैं—

अधिक, शेष पूर्ववत् भाग है। मोहनीयमें केवल इतना अन्तर है कि तीनों वेदोंका भाग परस्परमें तुल्य है और रित अरित से विशेषाधिक है। उससे संज्वलन मान, कोच, माया और लोभका उत्तरोत्तर अधिक है। आयुमें तिर्य- बायु और मनुष्यायुका सबसे कम है और देवायु नरकायुका उससे असंख्यात गुणा है। नामकर्ममें तिर्येष्ट्रगतिका सबसे कम, मनुष्य गितका उससे अधिक, देवगितका उससे असंख्यातगुणा और नरकगितका उससे असंख्यातगुणा भाग है। जातिका पूर्ववत् है। शरीरोंमें औदारिकका सबसे कम, तैजसका उससे अथिक, कार्मणका उससे अधिक, वैकियका उससे असंख्यातगुणा, आहारकका उससे असख्यातगुणा माग है। सवात और वन्धनमें भी ऐसा ही कम जानना चाहिये। अङ्गोपाङ्गमें औदारिकका सबसे कम, वैकियका उससे असंख्यातगुणा, आहारकका उससे असख्यातगुणा माग है। सवात और वन्धनमें भी ऐसा ही कम जानना चाहिये। अङ्गोपाङ्गमें औदारिकका सबसे कम, वैकियका उससे असंख्यातगुगा, आहारकका उससे असंख्यातगुणा भाग है। आनुपूर्वोंका पूर्ववत् है। शेष प्रकृतियोंका भी पूर्ववत् जानना चाहिये। गोत्र और अन्तर्याय कर्मका भी पूर्ववत् है। शेष प्रकृतियोंका भी पूर्ववत् जानना चाहिये। गोत्र और अन्तर्याय कर्मका भी पूर्ववत् है।

१-पञ्चसङ्ग्रहमें इन गुणश्रेणियोंको निम्न प्रकारसे वतलाया है-"संमत्तदेससपुत्रविरइउप्पत्तिभणविसकोगे । दंसणखवणे मोहस्स समणे उवसंत खबगे य ॥ ३१४ ॥ खीणाइतिगे असंखगुणियगुणसेढिद्छिय जहकमसो । संमत्ताईणेकारसण्ह कालो उ संखंसे ॥ ३१५ ॥"

सर्थात्-सम्यक्तव, देशविरति और संपूर्ण विरितकी उत्पत्तिमें, अनन्तातु-वन्धीके विसंयोजनमें, दर्शनमोहनीयके क्षपणमें, मोहनीयके उपशमनमें, उप- को द्रव्य न मिलकर अन्य मृलप्रकृतियोंको मिल जाता है । जैसे, स्त्यानिर्द्ध निद्रानिद्रा और प्रचलाप्रचलाके बन्धका विच्छेद होनेपर, उनके हिस्सेका सब द्रव्य उनकी सजातीय प्रकृति निद्रा और प्रचलाको मिलता है। निद्रा और प्रचलाके बन्धका विच्छेद होनेपर उनका द्रव्य अपनी ही मृलप्रकृतिके अन्तर्गत चक्षुदर्शनावरण वगैरह विजातीय प्रकृतियोंको मिलता है। उनके भी बन्धका विच्छेद होनेपर ग्यारहवे आदि गुणस्थानों-मं सब द्रव्य सातवेदनीयका ही होता है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंमें भी समझना चाहिये।

चाहिये। तथा अयशःकीर्तिका सबसे कम और यशःकीर्तिका उससे अधिक माग है। आतप, उद्योत, प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगित, सुस्वर, दुस्वरका परस्परमें वरावर भाग है।

निर्माण, उछ्वास, पराघात, उपघात, अगुरुलघु और तीर्थद्वर नामका अल्पवहुत्व नहीं होता, क्योंकि अल्पवहुत्वका विचार सजातीय अथवा विरोधी प्रकृतियोंमें ही किया जाता है। जैसे कृष्णनाम कर्मके िक्षेय वर्णनाम कर्मके श्रेप भेद सजातीय हैं। तथा सुभग और दुर्भग परस्परमें विरोधी हैं। किन्तु उक्त प्रकृतियां न तो सजातीय ही हैं, क्योंकि वे किसी एक ही पिण्ड-प्रकृतिकी अवान्तर प्रकृतियां नहीं है। तथा विरोधी भी नहीं हैं; क्योंकि उनका वन्य एक साथ भी हो सकता है।

गोत्रकर्म-में नीच गोत्रका कम उच्च गोत्रका अधिक है।

अन्तराय-में दानान्तरायका सबसे कम और लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अन्तरायका उत्तरोत्तर अधिक भाग है।

यह अल्पवहुत्व उत्कृष्ट पदकी अपेक्षासे हैं।

जघन्य पदकी अपेक्षासे ज्ञानावरण, और वेदनीयका अल्पवहुत्व पूर्ववत् ही है। दर्शनावरणमें निद्राका सबसे कम, प्रचलाका उससे अधिक, निद्राक् निद्राका उससे अधिक, प्रचला प्रचलाका उससे अधिक, स्त्यानर्दिका उससे उक्त गाथामें उन्हीं ग्यारह स्थानोंके नाम बतलाये हैं। जीव प्रथम सम्यक्त्व-की प्राप्तिके लिये अपूर्वकरण वगैरहको करते समय प्रतिसमय असंख्यात-गुणी असंख्यातगुणी निर्जरा करता है, तथा सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेके बाद भी उसका क्रम जारी रहता है। यह सम्यक्त्व नामकी पहली गुणश्रेणि है। आगे की अन्य श्रेणियोकी अपेक्षासे इस श्रेणिमें अर्थात् सम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय मन्द विशुद्धि रहती है, अतः उनको अपेक्षासे इसमें कम कर्मदलिकोंकी गुणश्रेणि रचना होती है किन्तु उनके वेदन करनेका काल अधिक होता है।

सम्यक्ति प्राप्तिके पश्चात् जीव जब विरितका एकदेश पाल्न करता है तब देशविरितनामकी दूसरी गुणश्रेणि होती है। इसमें प्रथम गुणश्रेणिकी अपेक्षासे असंख्यातगुणे अधिक कर्मदिलकोकी गुणश्रेणि रचना होती है, किन्तु वेदन करनेका समय उससे संख्यातगुणा कम होता है। संपूर्ण विरित्तिका पालन करनेपर तीसरी गुणश्रेणि होती है। देशविरितसे इसमें अनन्त-गुणी विश्विद्ध होती है, अतः इसमें उससे असंख्यातगुणे अधिक कर्मदिलकों-की गुणश्रेणिरचना होती है, किन्तु उसके वेदन करनेका काल उससे संख्यातगुणा हीन होता है। इसी तरह आगे आगेकी गुणश्रेणिमे असंख्यातगुणे अधिक कर्मदिलकोंको गुणश्रेणि रचना होती है, किन्तु उसके वेदन करनेका काल उससे उसके वेदन करनेका काल उत्तरोत्तर संख्यातगुणा संख्यातगुणा हीन होता जाता है।

जव जीव अनन्तानुवन्धी कषायका विसंयोजन करता है, अर्थात् अन-न्तानुवन्धी कपायके समस्त कर्मदिलकोंको अन्य कषायरूप परिणमाता है, तव चौथी गुणश्रेणि होती है। दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोका विनाश करते समय पाचवी गुणश्रेणि होती है। आठवें नौवें और दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका उपशमन करते समय छठी गुणश्रेणि होती है। उपशा-न्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें सातवीं गुणश्रेणि होती है। क्षपकश्रेणिमें चारित्रमोहनीयका क्षपण करते हुए आठवीं गुणश्रेणि होती है। क्षीणमोह

## सम्मद्रसन्वविर्रेई अणविसंजोयदंसखवगे य । मोहसमसंतखवगे खीणसजोगियर गुणसेढी ॥ ८२ ॥

अर्थ-सम्यक्त्य, देशविरति, सर्वविरति, अनन्तानुत्रन्थीका विसंयोजन, दर्शनमोहनीयका अपक, चारित्रमोहनीयका उपरामक, उपशान्तमोह, अपक, श्रीणमोह, सयोगकेवळी और अयोगकेवळी, ये ग्यारह गुणकेणि होती हैं।

√भावार्थ-कर्मोंके दलकोंका वेदन किये विना उनकी निर्जरा नहीं हो सकती । यद्यपि स्थिति और रसका बात तो बिना ही बेदन किये द्यम परि-णाम वगैरहके द्वारा किया जा सकता है, किन्तु दिलकोंकी निर्जरा वेदन किये विना नहीं हो सकती । यो तो जीव प्रतिसमय कर्मद्छिकोका अनु-भवन करता रहना है, अतः कर्मोंकी भोगजन्य निर्जरा, जिसे <u>श्रीपक्रमि</u>क अथया सविपाक निर्जरा भी कहते हैं, उसके प्रतिसमय होती रहती हैं। किन्तु इस तरहसे एक तो परिमित कर्मदिलकोकी ही निर्जरा होती है, दूसरे मागजन्य निर्जरा नवीन कर्मवन्यका भी कारण है, अतः उसके द्वारा कोई जीव कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता। अतः उसके लिये कमसे कम समय-में अधिकते अधिक कर्मपरमाणुओका क्षपण होना आवश्यक है। तथा उचरांचर उनको मंख्या बढ़ती ही जानी चाहिये। इसे ही गुणश्रेणि निर्जरा कहते हैं। इस प्रकारकी निर्जरा तभी होती है, जब आत्माके भावों में उत्तरोत्तर विश्विकी वृद्धि होती है। अर्थात् जीव उत्तरोत्तर विश्विद्धभानीपर आरो-हण करता जाता है। ये विश्वद्धिस्थान, जो गुणश्रेणि निर्जरा अथवा गुण-श्रेणि रचनाका कारण होनेसे गुणश्रेणि भी कहे जाते हैं, ग्यारह होते हैं।

शान्तमोहमें, क्षपक श्रेणिमें, और क्षीणकपाय आदि तीन गुणस्थानोंमें क्रमशः असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दलिकोंकी गुणश्रेणि रचना होती हैं। तथा सम्यक्त्य आदि ग्यारह गुणश्रेणियोंका काल क्रमशः संख्यातवें भाग सख्यान्तवें भाग है।। १-रई उ ख० प्र०।

इन गुणश्रेणियोका यदि गुणस्थानके क्रमसे विभाग किया जाये, तो उनमें चौथे गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तकके सभी गुणस्थान सम्मिलित हो जाते हैं। तथा सम्यक्त्वकी प्राप्तिके अभिमुख मिथ्यादृष्टि भी उनमें सम्मिलित हो जाता है। विशुद्धिकी वृद्धि होनेपर ही चौथे पांचवे आदि गुणस्थान होते हैं अतः आगे आगेके गुणस्थानोंमें जो उक्त गुण-श्रेणियां होती हैं उनमें तो अधिक अधिक विशुद्धिका होना स्वाभाविक ही है।

गुणश्रेणिमें जितनी निर्जरा होती है, उसका कथन करते हैं—

## गुणसेढी दलरयणाऽणुसमयग्रुदयादसंखगुणणाए । एयगुणा पुण कमसो असंखगुणनिज्जरा जीवा ॥८३॥

अर्थ-उदयक्षणसे लेकर प्रतिसमय असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे कर्म-दिलकोंकी रचनाको गुणश्रेणि कहते हैं। पूर्वोक्त सम्यक्त्व, देशविरित, सर्व-विरित वगैरह गुणवाले जीव क्रमशः असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी निर्जरा करते हैं।

भावार्थ-इस गाथाकी पहली पंक्तिमें गुणश्रेणिका स्वरूप वतलाया है, और दूसरी पंक्तिमे इससे पहलेकी गाथामें वतलाये गये गुणश्रेणिवाले जीवोंके निर्जराका प्रमाण वतलाया है। हम पहले छिख आये हैं कि सम्यक्त्व देशविरति वगैरह जो गुणश्रेणिके ग्यारह प्रकार वतलाये हैं, वे स्वयं गुणश्रेणि नहीं है किन्तु गुणश्रेणिके कारण हैं। कारणमें कार्यका उपचार करके उन्हें

"खनगो य खीणमोहो सजोइणाहो तहा अजोईया। एदे उनिरं उनिरं असंखगुणकम्मणिज्जस्या॥ १०८॥"

किन्तु इसकी सस्कृत टीकामें टीकाकारने स्वस्थान केवली और समुद्धात-गत केवलीको ही गिनाया है, 'अजोईया'को उन्होने छोड़ ही दिया है।

में सयोगी और अयोगीको ही गिनाया है। यथा-

नामक बारहवें गुणस्थानमें नवमी गुणश्रेणि होती है। सयोगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थानमें दसवीं गुणश्रेणि होती है। बार अयोगकेवली नामक चीदहवें गुणस्थानमें ग्वारहवीं गुणश्रेणि होती है। इन सभी गुणश्रेणियोंमें उच्चेच्चर अमंख्यातगुणे अमंख्यातगुणे कमदिलकोंकी गुणश्रेणि निर्दरा होती है किन्तु काल उचरोचर मंख्यातगुणा संख्यातगुणा हीन लगता है। अर्थात् कम समयमें अधिक अधिक कमदिलक ख्याये जाते हैं। इसीसे उक्त ग्यारह स्थान गुणश्रेणि कहलाते हैं।

१ गोमहमार जीवकाण्डमें भी इसी क्रमसे गुणश्रेणिशेंकी गणना की है, जो इस प्रकार है—

> "सम्मचुप्यचीये सावयविरदे अणंतकम्मंसे । दंमणमोहक्ववगे कपायटवसामगे य टवसंते ॥ ६६ ॥ खबगे य खीणमोहे जिणेसु दृष्वा असंखगुणिदकमा । तिब्ववरीया काला संखेज्जगुणकृमा होति ॥ ६७ ॥"

अर्थात-सम्बक्तकी उत्पत्ति होनेपर, श्रावकके, सुनिके, अनन्तात्वनबी क्षायका विसंयोजन करनेकी अवस्थामें, दर्शनमोहका क्षपण करने वालेके, क्षायका उपद्यम करने वालेके, उपद्यान्त मीहके, क्षपक श्रेणिके तीन गुण-स्थानोंमं, श्रीणमोह गुणस्थानमं, तथा स्वस्थान केवलीके और समुद्धात करने वाले केवलीके गुणश्रीण निर्जराका द्रव्य उत्तरीत्तर असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा है, और काल उससे विपरीत है। अर्थान् समुद्धानगत केवलीके लेकर सम्बक्त स्थान तक उत्तरीत्तर संख्यातगुणा संख्यातगुणा काल लगता है। अथवा यह कहना चाहिये कि काल उत्तरीत्तर संख्यातगुणा हीन है। इसमें कर्ममन्यसे केवल इतना ही अन्तर है कि अयोग केवलीके स्थानमें समुद्धातगत केवलीके गिनाया है।

तस्वार्यसूत्र १-४५ में सबोगी अयोगीके स्वानमें केवल 'जिन'को रखा है। और टीकाकारोंने उसे एक ही स्थान गिना है। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा तक (प्रतिसमय) असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दलिकोंका निक्षेपण करता है।

खुलासा यह है कि स्थितिघातके द्वारा उन्हीं दलिकोंकी हिश्यतिका घात किया जाता है जिनकी स्थिति एक अन्तर्मुहूर्तसे अधिक होती है । अतः स्थितिका घात करदेनसे जो कर्मदलिक बहुत समय वाद उदयमें आते, वे तुरत ही उदयमें आने योग्य होजाते हैं। इसलिये जिन कर्मदलिकोकी स्थितिका घात किया जाता है, उनमेंसे प्रतिसमय कर्मदलिकोंको ले लेकर, उदयसमयसे लेकर अर्न्तमुहूर्त कालके अन्तिम समयतक असंख्यात गुणितक्रमसे उनकी स्थापनाकी जाती है। अर्थात् पहले समयमें जो दलिक ग्रहण किये जाते हैं उनमेंसे थोड़े दिलक उदय समयमें दाखिल करिंदेये जाते हैं, उससे असंख्यातगुणे दलिक उदय समयसे ऊपरके द्वितीय समयमें दाखिल करदिये हैं, उससे असंख्यातगुणे दलिक तीसरे समयमें दाखिल कर दिये जाते हैं। इसी क्रमसे अन्तर्मुहूर्तकालके अन्तिम समयतक असंख्यात-गुणे असंख्यातगुणे दलिकोकी स्थापना की जाती है। यह प्रथम समयमें गृहीत दलिकोंके स्थापन करनेकी विधि है। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे आदि समयोमें गृहीत दलिकोंके निक्षेपणकी थिधि जाननो चाहिये । अन्तर्मुहूर्त-काल तक यह क्रिया होती रहती है। इसीको गुणश्रेणि कहते हैं। जैसा कि कर्मप्रकृतिकी उक्त पन्द्रहवीं गाथाकी टीकामें उपाध्याय यशोविजयजीने लिखा है-

"अधुना गुणश्रेणिस्वरूपमाह-यत्स्थितिकण्डकं घातयित तन्मध्यादृष्ठिकं गृहीत्वा उद्यसमयादारभ्यान्तर्मुहूर्तचरमसमयं यावत् प्रतिसमयमसंख्येयगुणनया निक्षिपति । उक्तं च-'उव-रिक्षिटिइहिंतो घित्त्णं पुग्गले उ सो खिबइ । उद्यसमयम्मि थोवे तत्तो अ असंखगुणिए उ ॥ १ ॥ वीयम्मि खिबइ समए तइए तत्तो असखगुणिए उ । एवं समए समए अन्तमुहुत्तं तु जा पुत्रं ॥२॥' एषः प्रथमसमयगृहीतदिलिकनिक्षेपविधिः । एव- गुणश्रेणि कहा गया है। जैसे कहायत है कि 'अन्न ही प्राण है'। किन्तु अन्न प्राण नहीं है, किन्तु प्राणांका कारण है, इसलिये उसे प्राण कह देने हैं। इसीनग्ह सम्यक्त्य वगेरह भी गुणश्रेणिके कारण हैं, किन्तु स्त्रयं गुणश्रेणि नहीं हैं। गुणश्रेणि तो एक कियाविशेष है, जो इस गायामें वतलाई गई है। इस कियाको समझनेके लिये हमें सम्यक्त्यकी उत्तिकी प्रक्रियानर दृष्टि टालनी होगी। हम पहले लिख आये हैं कि सम्यक्त्यकी प्राप्तिके लिये जीव यथाप्रकृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक तीन करणोंको करना है। अपूर्वकरणमें प्रवेश करने ही चार काम होने प्रारम्भ हो जाने हैं—एक स्थितियात, दृसरा रसवात, तीमरा नवीन स्थितिकन्य और चीया गुणश्रेणि। स्थितियातके द्वारा पहले बावे हुए कमीकी स्थितिको कम कर दिया जाता है। जिन कमेटिलकोकी स्थित कम हो जाती है, उनमेंने प्रतिसमय असंख्यातगुणे अनंख्यातगुणे दिलक ब्रह्ण करके उदय समयसे लेकर जरकी और स्थापिन कर दिये जाते हैं। कमेप्रकृति-(उपश्यमनाकरण) की पन्द्रहीं गार्थोकी प्राचीन चूर्णिमें लिखा है—

"उचिरहाओ द्वितिड पोग्गंह घेन्ण उद्यसमये थोवा पर क्लिबित, वितियसमये असंखेळागुणा एवं जाव अन्तोमुहुनं।"

अर्थात्—'ऊरिकी स्थितिसे दलिकोंको ग्रहण करके उनमेसे उदयसमय-में थोड़े दलिकोंका निखेपण करता है, दूसरे समयमें उससे असंग्यातगुणे दलिकोंका निखेपण करता है। इसी प्रकार अन्तर्मुहूर्तकालके अन्तिम समय

अर्थ-प्रतिसमय असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दलिकोंके निक्षेपण करने को गुणधेणी कहते हैं। उसका काल अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके काल से कुछ अधिक है। इस कालमें से ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों त्यों कररके शेष समयोंमें ही दलिकोंका निक्षेपण किया जाता है।

१ "गुणसेढी निक्खेबी समये समये असंख्रुणणाए। अद्यादुगाहरित्तो संसे संसे य निक्खेबी ॥ १५ ॥"

समय तकके प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलक स्थापन करता है। कहा भी है—'ऊपरकी स्थितिसे पुद्गलोंको लेकर उदयकालमें थोड़ें स्थापन करता है, दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे स्थापन करता है, तीसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे स्थापन करता है। इसप्रकार अन्तर्म- हूर्तकालकी समाप्ति तकके समयोंमें असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलक स्थापन करता है।' यह प्रथम समयमें प्रहण किये हुए दिलकोंके निक्षेपणकी विधि ज्ञाननी चाहिये। तथा, गुणश्रेणिरचनाके लिये प्रथम सपयसे लेकर गुणश्रेणिने अन्तिम समय तक उत्तरीत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण करता है। कहा भी है—''ऊपरकी स्थितिसे दिलकोंका ग्रहण करते हुए, प्रथम समयमें थोड़े दिलकोंका ग्रहण करता है, दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण करता है। तोसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण करता है। तोसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण करता है। इस प्रकार अन्तर्महूर्तकालके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलकों अहण करता है। इस प्रकार अन्तर्महूर्तकालके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण करता है। इस प्रकार अन्तर्महूर्तकालके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण करता है। इस प्रकार अन्तर्महूर्तकालके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण करता है। इस प्रकार अन्तर्महूर्तकालके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण करता है। इस प्रकार

समयों के बरावर जो निषेक हैं, उनमें जो द्रव्य दिया जाता है, उसे गुणश्रेणि-में दिया गया समझना चाहिये। गुणश्रेणिसे ऊपरके, अन्तके कुछ निषेकों-को छोड़कर, शेष सर्व निषेकोंमें जो द्रव्य दिया जाता है, उसे ऊपरकी स्थितिमें दिया गया द्रव्य समझना चाहिये। इस कियाको मिथ्यात्वके उदा-हरणके द्वारा यों समझना चाहिये-

मिथ्यात्वके द्रव्यमें अपकर्षण मागहारका भाग देकर, एक भाग विना, वहुभाग प्रमाण द्रव्य तो ज्यों का त्यों रहता है। शेष एक भागको पत्यके असंख्यातवें भागका भाग देकर वहुभागका स्थापन ऊपरकी स्थितिमें करता है। शेष एक भागमें असंख्यातलोकका भाग देकर वहुभाग गुणश्रेण आयाम- में देता है। शेष एक भाग उदयावलीमें देता है। इस प्रकार गुणश्रेण

मेव द्वितीयादिसमयगृहीतानामिष द्विकानां निक्षेपविधि-र्क्रप्टयः। किञ्च गुणश्रेणिरचनाय प्रथमसमयादारभ्य गुण-श्रेणिचरमसमयं यावद् गृह्यमाणं द्विकं यथोत्तरमसख्येयगुणं द्रप्ट्यम्। उक्तञ्च-'द्वियं तु गिण्हमाणो पढमे समयिम थोवयं गिण्हे। उवरिह्यिहिहींतो वियमिम असंखगुणियं तु॥१॥ गिण्हह समप द्वियं तहए समए असंखगुणियं तु। एवं समप समप जा चिरमो अंतसमथोत्ति॥२॥' इहान्तमुंहर्तप्रमाणो निक्षेपकालो, द्वरचनारूपगुणश्रेणिकाल्रश्चापूर्वकरणानिवृत्ति-करणाद्वाद्विकात् किञ्चद्विको द्रप्ट्यः, तावत्कालमध्ये चाधः स्तनोद्यक्षणे वेद्नतः श्लीणे होपक्षणेषु द्विकं रचयित, न पुन-रुपिर गुणश्रेणिं वर्धयित । उक्तं च-"सेढी६ कालमाणं दुण्णय-करणाण समहियं जाण। खिज्ञह सा उद्वणं जं सेसं तिमम णिक्खेशो।' इति।"

अर्थात् 'अव गुणश्रेणिका स्वरूप कहते हिं—जिस स्थितिकण्डकका चात करता है उसमेंसे दिलकोंको लेकर, उदयकालसे लेकर अन्तर्महूर्तके अन्तिम-

१ छिट्यसारमें गाया ६८ से ७४ तक गुणश्रेणिका विधान कहा है, जिसका आशय इस प्रकार है-गुणश्रेणिरचना जो प्रकृतियां उदयमें आरहीं हैं, उनमें भी होती हैं और जो प्रकृतियां उदय में नहीं आरही हैं उनमें भी होती हैं। अन्तर केवल इतना है कि उदयागत प्रकृतियों के द्रव्यका निक्षेपण तो उदयावली गुणश्रेणि और ऊपरकी स्थिति, इन तीनोंमें ही होता है। किन्तु जो प्रकृतियां उदयमें नहीं होतीं, उनके द्रव्यका स्थापन केवल गुणश्रेणि और ऊपरकी स्थितिमें ही होता है, उदयावलीमें उनका स्थापन नहीं होता। आशय यह है कि वर्तमान समयसे लेकर एक आवली तकके समयमें जो निपेक उदय आनेके थोग्य है, उनमें जो द्रव्य दिया जाता है, उसे उदयावलीमें दिया गया द्रव्य समझना चाहिये। उदयावलीके ऊपर गुणश्रेणिके

जो कर्मदिलिक ग्रहण किये गये उनका स्थापन शेष चौदह समयों ही होगा। ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि प्रत्येक समयमें गृहीत दिलकोंका स्थापन सोलह ही समयों होता है और इस तरह गुणश्रेणिका काल ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार अन्तर्महूर्त कालतक असंख्यात गुणित क्रमसे जो दिलकोंकी स्थापनाकी जाती है उसे गुणश्रेणि कहते हैं। सम्यक्त्वकी प्राप्तिक समय जीव इस प्रकारकी गुणश्रेणि रचना करता है। गुणश्रेणि उदयसमयसे होती है और ऊपर ऊपर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलक स्थापित किये जाते हैं। अतः गुणश्रेणि करनेवाला जीव ज्यों ज्यो ऊपरकी ओर चढ़ता जाता है। क्यों त्यों प्रतिसमय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी निर्जरा करता जाता है। क्यों कि जिस क्रमसे दिलक स्थापित होते हैं उसी क्रमसे वे प्रतिसमय उदयमें आते हैं। अतः वे असंख्यात गुणितक्रमसे स्थापित किये जाते हैं और उसी क्रमसे उदयमें आते हैं, अतः सम्यक्त्वमें असंख्यातगुणी निर्जरा होती है।

देशिवरित और सर्वविरितकी प्राप्तिके लिये जीव यथाप्रवृत्त और अपूर्वकरण ही करता है, तीसरा अनिवृत्तिकरण नहीं करता। तथा अपूर्वकरणमें यहा गुणश्रेणिरचना भी नहीं होती, और अपूर्वकरणका काल समाप्त होनेपर नियमसे देशिवरित या सर्वविरितकी प्राप्ति होजाती है। इसीसे तीसरे अनिवृत्तिकरणकी आवश्यकता नहीं होती। उक्त दोनों करण यदि अविरत्त दशामें किये जाते हैं तब तो देशिवरित वा सर्वविरितकी प्राप्ति होती है, और यदि देशिवरित दशामें किये जाते हैं तो नियमसे सर्वविरित प्राप्त होतों है। देशिवरित अथवा सर्वविरितकी प्राप्ति होनेपर जीव उदयाविलके कपर गुणश्रेणिकी रचना करता है। इसका कारण यह है कि जो प्रकृतियाँ उदयवती होती हैं, उनमें तो उदयक्षणसे लेकर ही गुणश्रेणि होती है, किन्तु जो प्रकृतियाँ अनुदयवती होती हैं, उनमें तो उदयक्षणसे लेकर ही गुणश्रेणि होती है, किन्तु जो प्रकृतियाँ अनुदयवती होती हैं। पाँचवे गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण और छट्ठे

दिलकोंकी रचनारूप गुणश्रेणिका काल अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालांसे कुछ अधिक जानना चाहिये। इसकालमेसे नीचे नीचेके उदयक्षण-का अनुभव करनेके बाद क्षय होजानेपर, वाकीके क्षणोमें दिलकोकी रचना करता है। किन्तु,गुणश्रेणिको ऊपरकी ओर नहीं बढ़ाता है। कहा है—'गुणश्रेणिका काल दोनो करणोंके कालसे कुछ अधिक जानना चाहिये। उदयके द्वारा उसका काल श्रीण होता जाता है, अतः जो शेपकाल रहता है उसीमे दिलकोका निक्षेपण किया जाता है।"

साराश यह है कि गुणश्रेणिका काल अन्तर्मृहूर्त है, अतः अन्तर्मृहूर्त तक ऊरकी स्थितिमेंसे कर्मदलिकाका प्रतिसमय ग्रहण किया जाता है। और प्रति समय जो कर्मदलिक ग्रहण किये जाते हैं, उनका स्थापन असं-ख्यातगुणित क्रमसे उद्यक्षणसे, लेकर अन्तर्मृहूर्त कालके अन्तिम समय-तक्षमें कर दिया जाता है। जैसे यदि अन्तर्मृहूर्तका प्रमाण १६ समय कल्पना किया जाये तो गुणश्रेणिके प्रथम समयमे जो कर्मदलिक ग्रहण किये गये उनका स्थापन पूर्वोक्तप्रकारसे १६ समयोमें किया जायेगा। दूसरे समयमे जो कर्मदलिक ग्रहण किये गये उनका स्थापन वाकीके पन्द्रह समयोग में ही होगा क्योंकि पहले उदयक्षणका वेदन हो जुका। तीसरे समयमें

रचनाके लिये गुणश्रेणि कालके अन्तिम समयपर्यन्त असंख्यातगुणे असंख्या-तगुणे द्रव्यका अपकर्पण करता है और पूर्वोक्त विधानके अनुसार उदयावली, गुणश्रेणि आयाम और ऊपरकी स्थितिमें उस द्रव्यका स्थापन करता है। इस प्रकार आयुके सिवाय नेप सातकमीका गुणश्रेणिविधान जानना चाहिये।

जीवकाण्ड गाथा ६६-६७ की टीकामें भी गुणश्रेणिका विस्तारसे वर्णन किया है।

पञ्चसंग्रहमें भी गुणश्रेणिका स्वरूप उपर्युक्त प्रकार ही वतलाया है-"वाह्यिटह्ओ दल्लियं वेक्तुं वेक्तुं असंखगुणणाए । साहियदुकरणकाले उदयाह स्यह गुणसेढिं॥ ७४६॥" और सर्वविरत जीव करते हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि तो चारों गितके छेने चाहियं, देशविरत मनुष्य और तिर्यञ्च ही होते हें, और सर्वविरत मनुष्य ही होते हें। जो जीव अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेके छिये उद्यत होता है, वह यथाप्रवृत्त आदि तीनों करणोंको करता है। यहा इतनी विशेषता है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही गुणसंक्रम भी होने छगता है। अर्थात् अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें अनन्तानुबन्धी कषायके थोड़े दिछकोंका शेष कषायोमें संक्रमण करता है। दूसरे समयमें उससे असंख्यात-गुणे दिछकोंका परकषायरूप संक्रमण करता है। तीसरे समयमें उससे भी असंख्यातगुणे दिछकोंका परकषायरूप संक्रमण करता है। वीहरे समयमें उससे भी असंख्यातगुणे दिछकोंका परकषायरूप संक्रमण करता है। यह क्रिया अपूर्व-करणके आन्तम समयतक होती है। उसके बाद अनिवृत्तिकरणमें गुणसंक्रम और उद्धलन संक्रमणके द्वारा समस्त दिछकोंका विनाश करदेता है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनमें भी प्रतिसमय असंख्यातगुणी निर्जरा जाननी चाहिये।

दर्शनमोहैनीयके क्षपणका प्रारम्भ वज्रऋपभनाराच संहनेनका धारक मनुष्य आठवर्षकी अवस्थाके वाद करता है। किन्तु यह काम जिनकालमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य ही कर सकता है। अर्थात् ऋषम जिनसे लेकर जम्बूस्वामीको केवलज्ञानकी उत्पत्ति होने तकके कालमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य दर्शनमोहका क्षपण कर सकता है। दर्शन मोहनीयकी क्षपणा भी उसी प्रकारसे जाननी चाहिये जैसा कि पहले अनन्तानुबन्धी कषायकी बतला आये हैं। यहा पर भी पूर्ववत् तीनो करण करता है और अपूर्वकरणमें गुणश्रेणि वगैरह कार्य होते हैं।

उपशमश्रेणियर आरोहण करनेवाला जीव भी तीनों करणोंको करता

१ "दंसणमोहे वि तहा कयकरणद्धा य पिन्छमे होह। जिणकालगो मणुस्सो पहुचगो अहुचासुप्पि॥ ३२॥" कर्मप्रकृति ( उपशम० )

में प्रत्याख्यानावरण कपाय अनुदयवती हैं अत: उनमें उदयाविस्काको छोड़कर जपरके समयसे गुणश्रेणि होती है। देशविरति और सर्वविरतिकी प्राप्तिके पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्तकालतक जीवके परिणाम वर्धमान रहते हैं। उसके बाद कोई नियम नहीं है-किसीके परिणाम वर्धमान रहते हैं, किसीके तदवस्य रहते हैं, और किसीके हीयमाने होनाते हैं। तथा नत्रतक देश-विरति या सर्वविरति रहती है, तवतक प्रतिसमय गुणश्रेणि भी होती है। किन्तु यहां इतनी विशेषता है कि देशचारित्र अथवा सकलचारित्रके साय उदयाविलके ऊगर एक अन्तर्मेहूर्त कालतक असंख्यातगुणितकमसे गुणश्रेणिकी रचना करता है, क्योंकि परिणामोकी नियत वृद्धिका काल उतना ही है। उसके बाद यदि परिणाम वर्धमान रहते हैं तो परि-णामाके अनुसार कभी असंख्यातवें भाग अधिक, कभी संख्यातवे भाग अधिक, कभी संख्यातगुणी और कभी असंख्यातगुणी गुणश्रेणि करता है। यदि हीयमान परिणाम होते हैं तो उस समय उक्त प्रकारसे ही हीय-मान गुणश्रेणिको करता है, और अवस्थितद्यामे अवस्थित गुणश्रेणि-को करता है। अर्थात् वर्धमान दशामें दिलकोकी संख्या बढ़ती हुई होती है, हीयमान दशामें घटती हुई होती है और अवस्थित दशामें अवस्थित रहती है। अतः देशविरति और सर्वविरतिम भो प्रतिसमय असंख्यातगुणी निर्जरा होती है।

अनन्तार्नुबन्धी कपायका विसंयोजन अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत

१ देखो, कर्मप्रकृति (उपशमनाकरण) गा० २८, २९ की चूर्णि और टीकाएँ ।

२ ''उद्याविटण् टिप्पं गुणसेटिं कुणइ सह चरित्तेण । अंतो असंखगुणणाण् तित्तर्यं बहुण् कालं ॥७६३॥" पञ्चसंद्रह ।

३ "चउगइया पज्जता विज्ञिवि संयोयणा विजोयंति । करणेहिं वीहिं सहिया नंतरकरणं उवसमो वा ॥३१॥" कर्मप्रकृति (उप॰)

ख्यातगुणी निर्जरा होती है। और क्रमशः संक्लेशकी हानि और विशुद्धिका प्रकर्ष होनेपर आगे आगेके गुण ही गुणस्थान कहे जाते हैं। अतः यहा गुणस्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तराल बतलाते हैं—

## पिलयासंखंसम्रहू सासणइयरगुण अंतरं हस्सं । गुरु मिच्छी वे छसही इयरगुणे पुग्गलद्धंतो ॥८४॥

अर्थ-सास्वादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें माग है। और इतर गुणस्थानोका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। तथा, मिथ्यात्व गुणस्थानका उत्कृष्टे अन्तर दो छियासठ सागर अर्थात् १३२ सागर है, और इतर गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्द्ध पुद्गलपरावर्त है।

भावार्थ-हम पहले लिख आये हैं कि सम्यक्त्व, देशविरित वगैरह जो गुणश्रेणियाँ वतलाई हैं, वे प्रायः गुणस्थान ही हैं। गुणोंके स्थानोको गुणस्थान कहते हैं। अतः सम्यक्त्वगुण जिस स्थानमें प्रादुर्भूत होता है, वह सम्यक्त्व गुणस्थान कहा जाता है। देशविरित गुण जिस स्थानमें प्रकट होता है, वह देशविरित गुणस्थान कहा जाता है। इसी तरह आगे भी समझना चाहिये। उक्त गुणश्रेणियोंका सम्बन्ध गुणस्थानोंके साथ होनेके कारण अन्थकारने इस गाथाके द्वारा गुणस्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तराल वतलाया है। कोई जीव किसी गुणस्थानसे च्युत होकर जितने समयके बाद पुनः उस गुणस्थानको प्राप्त करता है, वह समय उस गुणस्थानका अन्तरकाल कहा जाता है। यहा सास्वादन नामक दूसरे गुण-स्थानका जधन्य अन्तराल पत्यके असंख्यातवें भाग वतलाया है, जो इस प्रकार है—

कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव, अथवा सम्यक्त्वमोहनीय और मि-थ्यात्व मोहनीयकी उद्दलना कर देनेवाला सादि मिथ्यादृष्टि जीव औपश-मिक सम्यक्त्वको प्राप्त करके, अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे सास्वादन- है। यहां इतना अन्तर है कि यथाप्रवृत्तकरण सातवें गुणस्थानमें करता है। अपूर्वकरण, अपूर्वकरण नामके गुणस्थानमें और अनिवृत्तिकरण, अनि-वृत्तिकरण नामके गुणस्थानमें करता है। यहां परभी पूर्ववत् स्थितिघात गुणश्रेणि वगैरह कार्य होते हैं। अतः उपरामक भी प्रतिसमय असंख्यात-गुणी असंख्यातगुणी निर्चरा करता है।

चारित्रमाहनीयका उपगम करनेके बाद उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें पहुँच कर भी जीव गुणश्रेणिरचना करता है। उपगान्तमोहका काल अन्तर्महूर्त है और उसके संख्यातवें भाग कालमे गुणश्रेणिकी रचना होती है। अतः यहा पर भी जीव प्रति समय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी निर्जरा करता है।

ग्यारहवें गुणस्थानसे च्युत होकर छठे गुणस्थान तक आकर जब जीव क्षपकश्रेणि चढ़ता है, अथवा उपगमश्रेणिपर आरूढ हुए विना ही सीधा क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है तो वहाँपर भी यथाप्रवृत्तकरण,अपूर्वकरण और आर अनिवृत्तिकरणको करता है और उनमे उपग्रमक और उपगान्तमोह गुणस्थानोंसे भी असंख्यातगुणी निर्जरा करता है। इसी प्रकार क्षीणमोह, सयोगकेवछी और अयोगकेवछी नामक गुणश्रेणियोंमे भी उत्तरोत्तर असं-ख्यातगुणी असंख्यातगुणी निर्जरा जाननी चाहिये।

इन ग्यारह गुणश्रेणियों मेंसे प्रत्येकका काल अन्तर्मृहूर्त अन्तर्भृहूर्त होने पर भी अन्तर्मृहूर्तका परिमाण उत्तरोत्तर हीन होता है, तथा निर्जरा व्यका परिमाण सामान्यसे असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा होनेपर भी उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ होता है। आश्य यह है कि उत्तरोत्तर कम कम समयमें अधिक अधिक व्रव्यकी निर्जरा होती है क्योंकि परिणाम उत्तरात्तर विश्व होते हैं। इस प्रकार गुणश्रेणिका विधान जानना चाहिये।

गुणश्रेणिका वर्णन करते हुए वतला आये हैं कि जीव ज्यो ज्यो आगे आगेके गुणांको अपनाता जाता है, त्यों त्या उसके असंख्यातगुणी असं- उत्तर-उपशमश्रेणिसे ज्युत होकर जो सास्वादन गुणस्थानकी प्राप्ति होती है, वह केवल मनुष्यगतिमें ही सम्भव है और वहाँ पर भी इस प्रकार की घटना बहुत कम होती है । अतः यहाँ उसकी विवधा नहीं की है । किन्तु उपशमसम्यक्त्वसे ज्युत होकर जो सास्वादनकी प्राप्ति बतलाई है, वह चारों गतिमें सम्भव है। अतः उसकी अपेक्षासे ही सास्वादनका जघन्य अन्तराल बतलाया है।

सास्वादनके सिवाय वाकीके गुणस्थानों में सिथ्यादृष्टि, सम्यिग्मिथ्यादृष्टि, अविरतसम्यन्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त तथा उपशमश्रेणिके अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्क्ष्मसाम्पराय और उपशान्तमोह गुणस्थानसे च्युत होकर जीव अन्तर्मुहूर्तके वाद ही उन गुणस्थानोंको पुनः प्राप्त कर लेता है। अतः उनका जधन्य अन्तराल एक अन्तर्मुहूर्त ही होता है। क्योंकि जब कोई जीव उपशमश्रेणि पर चढ़कर ग्यारह्वें गुणस्थान तक पहुँचता है, और वहाँसे गिरकर क्रमशः उतरते उतरते मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें आ जाता है। उसके वाद एक अन्तर्मुहूर्तमें पुनः ग्यारह्वें गुणस्थान तक जा पहुँचता है। क्योंकि एक भवमें दो बार उपशम श्रेणिपर चढ़नेका विधान शौकोंमें पाया जाता है उस समय मिश्रगुणस्थानके सिवाय उक्त वाकीके गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येकका जघन्य अन्तराल अन्तर्मुहूर्त होता है।

यहाँ मिश्रगुणस्थानको इसिलये छोड़ दिया है कि श्रेणिसे गिरकर जीव मिश्र गुणत्थानमें नहीं जाता है। अतः जब जीव श्रेणि पर नहीं चढ़ता तब मिश्र गुणस्थानको और सास्वादनके सिवाय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त होता है क्योंकि ये गुणस्थान अन्तर्मुहूर्तके बाद पुनः प्राप्त हो सकते हैं। बाकीके श्लीणमोह, सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंका अन्तरकाल नहीं होता, क्योंकि ये गुणस्थान

१ 'एगभवे दुक्खुत्तो चरित्तमोहं उवसमेज्जा।' कर्मप्रकृति गा० ६४, तथा पञ्चसङ्ग्रह गा० ९३। उपशम०।

सम्यग्दृष्टि होकर, मिथ्यात्वगुणस्थानमें आ जाता है। वही जीव यदि उसी क्रमसे पुन: सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त करता है तो कमसे कम पत्यके असंख्यातवें भाग कालके बाद ही प्राप्त करता है। इसका कारण यह है कि सास्वादन गुणस्थानसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें आनेपर सम्यक्त्व मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय प्रकृतियोंकी सत्ता अवश्य रहती है। इन दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता होते हुए पुन: औपश्चमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होसकता, और औपश्चमिक सम्यक्त्वको प्राप्त किये विना सास्वादन गुणस्थान नहीं हो सकता। अत: मिथ्यात्वमें जानेके बाद जीव सम्यक्त्वमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीयकी प्रतिसमय उद्दलना करता है, अर्थात् उक्त दोनों प्रकृतियोंके दलिकोको मिथ्यात्व मोहनीयरूप परिणमाता रहता है।

इस प्रकार उद्देलन करते करते पर्ल्यके असंख्यातवें भाग कालमें उक्त दोनों प्रकृतियोका अभाव हो जाता है। और उसके होने पर वहीं जीव पुनः औपश्चिक सम्यक्त्वको प्राप्त करके सास्वादन गुणर्श्यानमें आ जाता है। अतः सास्वादन गुणस्थानका अन्तराल पत्यके असंख्यातवें भागसे कम नहीं हो सकता।

राङ्का-कोई कोई जीव उपरामश्रेणिसे गिरकर सास्वादन गुणस्थानमें आते हैं, और अन्तर्भुहूर्तके वाद पुनः उपरामश्रेणिपर चढ़कर, वहाँसे गिरकर पुनः सास्वादन गुणस्थानमें आ जाते हैं । इस प्रकारसे सास्वादनका जवन्य अन्तर बहुत थोड़ा होता है। अतः उसका जवन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग क्यों वतलाया गया है?

१ यथाप्रशृत्त आदि तीन करणों के विना ही किसी प्रकृतिको अन्य प्रकृति-रूप परिणमानेको उद्दलन कहते हैं।

२ 'पल्योपमासंख्येयभागमात्रेण कालेन ते सम्यक्त्वसम्यग्मिध्यात्वे उद्गलयतः स्तोके उद्गलनसक्रमे तयोर्जघन्यः प्रदेशसंक्रमः ।'

<sup>(</sup>कर्मप्रकृति, मलय० टी॰ गा० १०० सक्रम०)

अर्थ-पल्योपम तीन प्रकारका होता है—उद्घार पल्योपम, अद्धापल्यो-पम और क्षेत्र पल्योपम । उद्धार पल्योपममें प्रति समय एक एक वालाग्र निकाला जाता है और उससे द्वीप और समुद्रोकी संख्या मालूम की जाती है। अद्धा पल्योपममें सौ सौ वर्षके वाद एक एक वालाग्र निकाला जाता है, और उसके द्वारा नारक तिर्यञ्च आदि चारों गतियोंके जीवोंकी आयुका परिमाण जाना जाता है। क्षेत्रपल्योपममें प्रति समय वालाग्रसे स्पृष्ट तथा अस्पृष्ट एक एक आकाश प्रदेश निकाला जाता है और उसके द्वारा त्रस आदि कायोका परिमाण जाना जाता है।

भावार्थ-इस गायामें पत्योपमके भेद, उनका स्वरूप और उनकी उपयोगिताका संक्षेपमें निर्देश किया है । किन्तु अनुयोगिद्धार प्रवचने-सारोद्धार वगैरहमें उनका स्वरूप विस्तारसे बतलाया है। अतः गाथामें स्त्ररूपसे कही गई बातोंको स्पष्टरूपसे समझानेके लिये, उक्त ग्रन्थोंके आधारपर पत्योपम वगैरहका स्वरूप बतलाया जाता है।

गाथा ४०-४१में सुद्र भवका प्रमाण बतलाते हुए प्राचीन कालगणना-का थोड़ा सा निर्देश कर आये हैं, और समय, आवलिका, उञ्चास, प्राण, स्तोक, लब और मुहूर्तका स्वरूप बतला आये हैं। तथा ३० मुहूर्तका एक दिनरात, पन्द्रह दिनरातका एक पक्ष, दो पक्षका एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अयन, और दो अयनका एक वर्ष तो प्रसिद्ध ही हैं। वर्षोंकी अमुक अमुक संख्याको लेकर प्राचीन कालमे जो संज्ञाएँ निर्धारित की गई थी, वे इस प्रकार हैं—८४ लीख वर्षका एक पूर्वाङ्क,

१ गा० १०७, स्० १३८। २ पृ०३०२। ३ द्रव्यलोक० पृ० ४। ४ ये सज्ञाऍ अनुयोगद्वारके अनुसार दी गई हैं। ज्योतिष्करण्डके अनुसार इनका कम इस प्रकार हैं—

८४ लाख पूर्वका एक लताङ्ग, ८४ लाख लताङ्गका एक लता, ८४ लाख लताका एक महालताङ्ग, ८४ लाख महालताङ्गका एक महालता, इसी प्रकार एक वार प्राप्त होकर पुन: प्राप्त नहीं होते | इस प्रकार गुणस्थानोका जघन्य अन्तर होता है ।

उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एकसौ वत्तीस सागर है, जो इस प्रकार है-कोई जीव विद्युद्ध परिणामोके कारण मिथ्यात्वगुणस्थानको छोड़कर सम्यक्त्वको प्राप्त करता है। क्षयोपगम सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल ६६ सागर समाप्त करके वह जीव अन्तर्भुहूर्तके लिये सम्यग्मिथ्यात्वमे चला जाता हैं। वहाँ से पुनः क्षयोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके छियासठ सागरकी समाप्तितक यदि उसने मुक्ति लाभ नहीं किया तो वह जीव अवस्य मिथ्या-त्वमे जाता है । इस प्रकार मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ वचीस सागरसे कुछ अधिक होता है । सास्वादनसे लेकर उपशान्तमोह तर्क वाकीके गुणस्थानोका उत्ऋष्ट अन्तराल कुछ कम अर्ड पुद्गल परावर्त है। क्योंकि इन गुणस्थानोंसे भ्रष्ट होकरके जीव अधिकसे अधिक कुछ कम अर्द्ध पुद्गल परावर्त काल तक संसारमे परिभ्रमण करता रहता है, उसके वाद उसे पुनः उक्त गुणस्थानोंकी प्राप्ति होती है । अतः इन गुणस्थानोका उत्कृष्ट अन्तराल कुल कम अर्द्ध पुद्गल परावर्त होता है। वाकीके क्षीणमोह वगैरह गुणस्थानाका अन्तर नहीं होता, यह पहले कह ही आये हैं।

सास्वादनका जघन्य अन्तर पल्योपम कालके असंख्यातवे भाग वतलाया है। अत: पल्योपमकालका स्वरूप विस्तारसे कहते हिं—

उद्घारअद्धित्तं पित्रय तिहा समयवाससयसमए । केसवहारो दीवोदहिआउतसाइपरिमाणं ॥ ८५ ॥

१ पञ्चसङ्ग्रहमें भी गुणस्थानों का अन्तर इतना ही वतलाया है। यथा-''पिलयासंखो सासायणंतरं सेसयाण अंतमुहू। मिच्छस्स वे छसट्टी इयराणं पोग्गलदंतो॥ ९५॥"

गणितका विषय है। उससे आगे उपमा प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है।

इसका आशय यह है कि जैसे छोकमे जो वस्तुऍ सरलतासे गिनी जा सकती है, उनकी गणनाकी जाती है। जो वस्तुऍ, जैसे तिल,सरसो वगैरह, गिनी नहीं जा सकती, उन्हें तोल या माप वगैरहसे आंक लेते हैं। उसी तरह समयकी जो अवधि वर्षींके रूपमें गिनी जा सकती है, उसकी तो गणनाकी जाती है और उसके लिये पूर्वाङ्ग पूर्व वगैरह संज्ञाएँ कल्पितकी गईं हैं। किन्तु जहाँ समयकी अविध इतनी लम्बी है कि उसकी गणना वर्पोंमें नहीं की जा सकती तो उसे उपमाप्रमाणके द्वारा जाना जाता है। उस उपमा प्रमाणके दो भेद हैं-यल्योपम और सागरोपम । अनाज वगैरह भरनेके गोलाकार स्थानको पत्य कहते हैं। समयकी जिस लम्बी अवधिको उस पल्यको उपमा दी जाती है, वह काल पल्योपम कहलाता है। पल्योपमके तीन भेद हैं-उद्धारपल्योपम, अद्धापल्योपम और क्षेत्र-पल्योपम । इसी प्रकार सागरोपम कालके भी तीन भेद हैं—उद्घार सागरो-पम, अद्धासागरोपम और क्षेत्र सागरोपम। इनमेंसे प्रत्येक पल्योपम और सागरोपम दो प्रकारका होता है-एक वीदर और दूसरा स्क्म । इनका स्वरूप क्रमशः निम्न प्रकार है-

उत्सेधीङ्गुलके द्वारा निष्पन एक योजनप्रमाण लम्बा, एक योजन

१ अनुयोगद्वारमें सूक्ष्म और व्यवहारिक भेद किये हैं।

२ अड्डलके तीन भेद हैं-आत्माड्डल, उत्सेघाड्डल और प्रमाणाड्डल ।

जिस समयमें जिन पुरुषोंके शरीरकी ऊचाई अपने अहुलसे १०८ अहुलप्रमाण होती है, उन पुरुषोंका अहुल आत्माहुल कहलाता है। इस अहुलका प्रमाण सर्वदा एकसा नहीं रहता, क्योंकि कालमेदसे मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई घटती वढ़ती रहती है। उत्सेघाहुलका प्रमाण-परमाण दो प्रकारका होता है-एक निश्चय परमाण और दूसरा व्यवहारपरमाण । अनन्त निश्चय परमाणु और वसरा व्यवहारपरमाणु ।

चौरासी छाख पूर्वाङ्गका एक पूर्व, चौरासी छाख पूर्वका एक श्रुटिताङ्ग, चौरासी छाख श्रुटिताङ्गका एक श्रुटित, चौरासी छाख श्रुटितका एक श्रुटित, इसी प्रकार क्रमशः श्रुववाङ्ग, श्रुवव, हुहुश्रङ्ग, हुहु, उत्प्रह्माङ्ग, प्रचाङ्ग, पद्म, निल्नाङ्ग, निल्न, श्रुविनपूराङ्ग, श्रुविनपूर, श्रुवताङ्ग, श्रुवत, प्रयुताङ्ग, प्रयुत, नयुताङ्ग, व्युति, प्रयुत्त, प्रयुत, नयुताङ्ग, नयुत, चृत्विकाङ्ग, चृत्विकाङ्ग, श्रीपंप्रहेलिका, ये उत्तरोत्तर ८४ लाख गुण होते हैं। इन संज्ञाओंको वतलाकर अनुयोगद्वारमें आगे लिखा है—'प्यावया चव गणिप, प्यावया चेव गणिअस्स विस्प, पत्तोऽवरं श्रीविमए पवत्तद ।" (स्० १३७)

अर्थात्-'र्गापंप्रहेलिका तक गुणा करनेसे १९४ अङ्क प्रमाण जो राशि उत्पन्न होती है गणितकी अविध वहीं तक है, उतनी ही राशि

थागे निलनाइ, निलन, महानिलनाइ, महानिलन, पद्माइ, पद्म, महापद्माइ, महापद्म, कमलाइ, कमल, महाकमलाइ, महाकमल, कुमुदाइ, कुमुद, महा- कुमुदाइ, महाकुमुद, चुटिताइ, चुटित, महाचुटिताइ, महाचुटित, भडडाइ, अडट, महाअडडाइ, महाअटड, जीर्प- प्रहेलिकाइ और गीर्पप्रहेलिकाको समझना चाहिय। (गा० ६४-७१)

काललोकप्रकाशके अनुसार अनुयोगद्वार जम्बृद्वीपप्रज्ञिस वगैरह माधुर वाचनाके अनुगत हैं और ज्योतिष्करण्ड वगैरह बल्मी वाचनाके अनुगत हैं। इमीसे टोनोंकी गणनाओं में अन्तर है। दिगम्बर प्रन्थ त॰ राजवार्तिक में ( पृ० १४९ ) पूर्वाक्ष, पूर्व, नयुताक्ष, नयुत, कुमुदाक्ष, कुमुद, पद्माज्ञ, पद्म, नलिनाक्ष, नलिन, कमलाक्ष, कमल, तुख्याक्ष, तुख्य, अटटाक्ष, अटट, अममाक्ष, अमम, हृहुअंग, हृहू, लताक्ष, लता, महालता प्रमृति, संज्ञाएं दी हैं।

१ जम्मूडीप प्रज्ञित अयुत, नयुत और प्रयुत पाठ है। यथा-"अजुण, नजुण, पज्जण ।" पृ० ७५ ७० ।

२६५

चौड़ा और एक योजन गहरा एक गोल पल्य=गढ़ा बनाना चाहिये जिसकी परिधि कुछ कम ३६ योजन होती है। एक दिनसे लेकर साते दिन तकके

चक्रवर्तीका जो आत्माङ्गल था, वही प्रमाणाङ्गल जानना चाहिये। अनुयोग० पृ० १५६-१७२, प्रवचनसा० पृ० ४०५-८, द्रव्यलोक० पृ० १-२ । दिगम्बर परम्परामें अङ्गुलोंका प्रमाण इसप्रकार वतलाया है-अनन्तानन्त सूक्ष्मपरमाणुओंकी एक उत्संज्ञासंज्ञा, आठ उत्संज्ञासंज्ञाका एक संज्ञासंज्ञा, भाठ संज्ञासंज्ञाका एक त्रुटिरेणु, भाठ त्रुटिरेणुका एक त्रसरेणु, भाठ त्रसरेणु, का एक रथरेणु, आठ रथरेणुका उत्तरकुर देवकुरके मनुष्यका एक वालाम, उन आठ वालायोंका रम्यक और हरिवर्षके मनुष्यका एक वालाय, उन आठ वालाघोंका हैमवत और हैरण्यवत मनुष्यका एक वालाघ, उन आठ वालाघों-का भरत, ऐरावत और विदेहके मनुष्यका एक वालाय, शेष पूर्ववत्। उत्से-घाडुळसे पाचसौ गुणा प्रमाणाडुळ होता है। यही भरत चक्रवर्तीका आत्मा-ड्अल है। त० राजवार्तिक पृ० १४७-१४८।

१ अनुयोगद्वारमें 'एगाहिअ वेआहिभ, तेआहिय जाव उक्कोसेणं सत्तरत्तह्ढाणं · · · · वालग्गकोडीणं' (पृ०१८०पू०) लिखा है। प्रवचन-सारोद्धारमें भी इससे मिलता जुलता ही पाठ है। दोनोंकी टीकामें इसका अर्थ किया है कि सिरके मुडादेने पर एक दिनमें जितने बढ़े वाल निकलते हैं, वे एकाहिक्य कहलाते हैं, दो दिनके निकले वाल द्वयाहिक्य, तीन दिनके वाल त्र्याहिक्य, इस्री तरह सात दिन तकके उगे हुए वाल लेने चाहिये। द्रव्यलोकप्रकाशमें इसके बारेमें लिखा है कि उत्तरकुरके मनुष्योंका सिर मुद्रादेनेपर एकसे सात दिनतकके अन्दर जो केशायराशि उत्पन्न हो वह लेनी चाहिये। उसके आगे पृ० ४ पू० में लिखा है-

"क्षेत्रसमासवृहद्वृत्तिजम्बृद्वीपप्रज्ञप्तिवृत्त्यभिप्रायोऽयम् , प्रवचन-सारोद्धारवृत्तिसंग्रहणीवृहद्वृत्योस्तु मुण्डिते शिरसि एकेनाह्ना द्वाभ्या- परमाणु वास्तवमें तो एक स्कन्ध ही है, किन्तु व्यवहारसे इसे परमाणु कहते हैं, क्योंकि यह इतना सृक्ष्म होता है कि तीक्ष्णसे तीक्ष्ण शस्त्रके द्वारा इसका छेदन भेदन नहीं हो सकता, तथा आगेके सभी मापोंका इसे मूलकारण कहा गया है। अनन्त व्यवहार परमाणुओंका एक उत्हरूल-रलक्ष्णिका और आठ उत्हरूल्थ-रलक्ष्णिका का एक श्वर्ण-श्विष्णका होती है। जीवसमासस्त्रमें अनन्त उत्श्वश्ण० का एक श्वर्ण० वतलाई है किन्तु आगममें अनेक स्थलोंपर इसे अठगुणी ही वतलाया है। लो० प्र०, १ स०, प्र०, २ प्०) आठ श्वर्ण० का एक उर्ध्वरेणु, ८ उर्ध्वरेणुका १ त्रसरेणु, आठ त्रसरेणुका १ रथरेणु, (कहीं कहीं 'परमाणु, रथरेणु और त्रसरेणु' ऐसा कम पाया जाता है। (देखो ज्योतिष्क० गा० ७४) किन्तु प्रवचनसा० के व्याख्याकार इसे असज्ञत कहते हैं। यथा—'इह च वहुषु स्त्रादर्शेषु 'परमाणु रहरेणु तसरेणु' इत्यादिरेव पाठो हर्यते, स चासक्षत प्रव लक्ष्यते।' प्र० ४०६ उ०)

आठ रथरेणुका देवकुर और उत्तरकुर क्षेत्रके मनुष्यका एक केशाम, उन आठ केशामोंका एक हरिवर्प और रम्यक क्षेत्रके मनुष्यका केशाम, उन आठ केशामोंका एक हमनत और हैरण्यनत क्षेत्रके मनुष्यका केशाम, उन आठ केशामोंका एक पूर्वापरिविदेहके मनुष्यका केशाम, उन आठ केशामोंका एक पूर्वापरिविदेहके मनुष्यका केशाम, उन आठ केशामोंका एक भरत और ऐरावत क्षेत्र के मनुष्योंका केशाम, उन आठ केशामोंकी एक लीख, आठ लीखकी एक यूका (जू), आठ यूकाका एक यवका मध्यभाग और आठ यवमध्यका एक उत्सेधाहुल होता है। तथा, ६ उत्सेधाहुलका एक पाद, दो पाटकी एक वितिस्त, दो वितिस्तका एक टाय, चार हाथका एक धनुप, दो हजार धनुपका एक गव्यूत, और चार गव्युतका एक योजन होता है। उत्सेधाहुल से अदाईगुणा विस्तार याला और चार सौ गुणा लम्बा प्रमाणाहुल होता है युगके आदिमें भरत-

उगे हुए वालाग्रोंसे उस पल्यको इतना ठसाठैस भरना चाहिये कि न उन्हें आग जला सके, न वायु उड़ा सके और न जलका ही उसमें प्रवेश हो सके। उस पल्यसे प्रति समय एक एक वालाग्र निकाला जाये। इस तरह करते करते जितने समयमें वह पल्य खाली हो, उस कालको बादर उद्धार पल्योपम कहते हैं। दस कोठीकोटी बादर उद्धार पल्योपमका एक बादर उद्धार सागरोपम होता है। इन वादर उद्धारपल्योपम और बादर उद्धार सागरोपमका केवल इतना ही उपयोग है कि इनके द्वारा सूक्ष्म उद्धारपल्योपम और सूक्ष्म उद्धारसागरोपम सरलतासे समझमे आ जाते हैं।

बादर उद्घारपत्यके एक एक केशाग्रके अपनी बुद्धिके द्वारा अ-संख्यात असंख्यात दुकड़े करना चाहिये। द्रव्यकी अपेक्षासे ये दुकड़े इतने सूक्ष्म होते हैं कि अत्यन्त विशुद्ध ऑखोंवाला पुरुष अपनी ऑखसे जितने सूक्ष्म पुद्गलद्रव्यको देखता है, उसके भी असंख्यांतर्वे भाग होते हैं। तथा

किया है। दिगम्बर साहित्यमें 'एकादिसप्ताहोरात्रिजाताविवालाग्राणि' छिखकर 'एक दिनसे सात दिनतकके जन्मे हुए मेषके वालाग्र ही लिथे हैं।

१ इसके वारेमें द्रव्यकोकप्रकाश (१ सर्ग) में इतना और भी किला है-

"तथा च चिक्रिसैन्येन तमाक्रम्य प्रसप्पेता।

न मनाक् क्रियते नीचेरेवं निविडतागतात्॥ ८२॥"

अर्थात्-'वे केशाप्र इतने घने भरे हुए हों कि यदि चक्रवर्तीकी सेना
उनपरसे निक्ल जाये तो वे जरा भी नीचे न हों सकें।'

२ ''अस्मिन्निरूपिते सूक्ष्मं सुवोधमबुधैरिप । अतो निरूपितं नान्यिकिञ्चिदस्य प्रयोजनम् ॥८६॥''

द्रव्यलोक॰ (१ सर्ग)

महोभ्यां यावदुत्कर्षतः सप्तिमरहोभिः प्ररूढानि वालाग्राणि इत्यादि सामान्यतः कथनादुत्तरकुरुनरवालाग्राणि नोक्तानीति ज्ञेयम् । 'वीरक्षय सेहर' क्षेत्रविचारसत्कस्त्रोपज्ञवृत्तौ तु देवकुरूत्तरकुरूद्भवसप्तदिनजातो-रणस्योत्सेधाङ्गलप्रमाणं रोम सप्तकृत्वोऽप्टखण्डीकरणेन विंशतिलक्षसप्त-नवतिसहस्रेकशतद्वापञ्चाशत्प्रमितखण्डमात्रं प्राप्यते, तादशैरोमखण्डेरेप पल्यो श्रियत इत्यादिरर्थतः संप्रदायो दृश्यत इति ज्ञेयम् ,"

अर्थात्-क्षेत्रसमासकी वृहद्वृत्ति और जम्बृहीपप्रज्ञप्तिकी वृत्तिका यह अभिप्राय है अर्थात् उनमें उत्तरकुरके मनुष्यके केशाप्र वतलाये हैं। प्रवचनसा॰ की वृत्ति और सङ्ग्रहणीकी वृहद्वृत्तिमें सामान्यसे सिरके मुडादेनेपर एकसे लेकर सात दिनतकके उगे हुए वालोंका उल्लेख किया है-उत्तर कुरके मनुष्यके वालाग्रोंका ग्रहण नहीं किया है। क्षेत्रविचार की स्वोपज्ञवृत्तिमें लिखा है कि देवकुर उत्तरकुर्यमें जन्में सात दिनके मेष (भेड़) के उत्सेषाङ्गलप्रमाण रोमको लेकर उसके सात वार आठ आठ खण्ड करना चाहिये। अर्थात् उस रोमके आठ खण्ड करके पुनः एक एक खण्डके आठ आठ खण्ड करने चाहिये। उन खण्डोंमेंसे भी प्रत्येक खण्डके आठ आठ खण्ड करने चाहिये। ऐसा करते करते उस रोमके वीस लाख सतानवे हजार एकसी वावन २०९७१५२ खण्ड होते हैं। इस प्रकारके खण्डोंसे उस पल्यको मरना चाहिये।

जम्बृहीपप्रज्ञित (पृ० ७९) में भी 'एगाहिश बेहिश तेहिश उद्यो-सेणं सत्तरत्तपरूढाणं...वालग्गकोडीणं' ही पाठ है। किन्तु टीकाकारने एसवा अर्थ-'वालेपु...सप्राणि श्रेष्टाणि वालामाणि कुरुनररोमाणि तेपां कोटयः अनेकाः कोटीकोटीप्रमुखाः संख्याः' किया है। जिसका आशय है-वालोंमें अप्र=श्रेष्ट जो उत्तरकुरु देवकुरुके मनुष्योंके वाल, उनकी कोटिकोटि। इस तरह टीकाकारने वालसामान्यसे कुरुभूमिके मनुष्योंके वालोंका प्रहण से , कुछ भिन्न है। उसमें क्षेत्र पत्योपम नामका कोई भेद नहीं है और न प्रत्येक पत्योपमके बादर और सुक्ष्म भेद ही किये हैं। संक्षेपमें पत्योपमका वर्णन इस प्रकार है-

पत्य तीन प्रकारका होता है-ज्यवहारपत्य, उद्धारपत्य और अद्धापत्य।
ये तीनों नाम सार्थक हैं-शेष दो पत्योंके ज्यवहारका मूल होनेके कारण पहले
पत्यको ज्यवहारपत्य कहते हैं। अर्थात् ज्यवहारपत्यका केवल इतना ही
उपयोग है कि उसके द्वारा उद्धारपत्य और अद्धापत्यकी सृष्टि होती है,
इसके द्वारा कुछ मापा नहीं जाता। उद्धारपत्यसे उद्धृत रोमोंके द्वारा द्वीप
और समुद्रोंकी संख्या जानी जाती है, इसिलये उसे उद्धारपत्य कहते हैं।
अर्थेर अद्धापत्यके द्वारा जीवोंकी आयु वगैरह जानी जाती है इसिलये उसे
अद्धापत्य कहते हैं। इनका प्रमाण निम्न प्रकार है-

प्रमाणाङ्गलसे निष्पच एक योजन लम्बे, एक योजन चौढ़े और एक योजन गहरे तीन गढ़े बनाओं । एक दिनसे लेकर सात दिन तकके मेषके रोमके अप्रभागों को केंचीसे काट काट कर इतने छोटे छोटे खण्ड करो कि फिर वे केंचीसे न काटे जा सकें । इस प्रकारके रोम खण्डोंसे पहले पल्यको ख्व ठसाठस भर देना चाहिये । उस पल्यको व्यवहारपल्य कहते हैं । उस व्यवहारपल्यसे सौ सौ वर्षके बाद एक एक रोमखण्ड निकालते निकालते जितने कालमें वह पल्य खाली हो उसे व्यवहारपल्योपम कहते हैं । इयव-हारपल्यके एक एक रोमखण्डके कल्पनाके द्वारा उतने खण्ड करो, जितने असंख्यात कोटि वर्षके समय होते हैं । और वे सब रोमखण्ड दूसरे पल्यमें भर दो । उसे उद्धारपल्य कहते हैं । उस पल्यमें से प्रतिसमय एक एक खण्ड निकालते निकालते जितने समयमें वह पल्य खाली हो, उसे उद्धार पल्योपमकाल कहते हैं । दस कोटीकोटी उद्धारपल्योपमका एक उद्धार सागरोपम होता है । अदाई उद्धार सागरमें जितने रोमखण्ड होते हैं उतने समय एक एक प्रदेशका अपहरण करते करते जितने समयमें सृष्ट और असृष्ट सभी प्रदेशोंका अपहरण किया जा सके, उतने समयको एक सृद्म क्षेत्रपट्योपम काल कहते हैं। दस कोटी कोटी सृद्धम क्षेत्र पट्योपम-का एक सृद्धम क्षेत्र सागरोपम होता है। इन सृद्धम क्षेत्र पट्योपम और सृद्धम क्षेत्र सागरोपम के द्वारा दृष्टिवाद में दृद्धों के प्रमाण का विचार किया जाता है।

इस प्रकार पत्योपम के भेद और उनका स्वरूप जानना चाहिये।

वक्तुमुचितं स्यात् । सत्यं, किन्तुः प्रस्तुतप्रयोपमेन दृष्टिवादे द्रव्याणि भीयन्ते, तानि च कानिचित् यथोक्तवालाग्रस्पृष्टेरेव नभःप्रदेशैर्मीयन्ते कानिचिद्सपृष्टेरित्यतो दृष्टिवादोक्तद्रव्यमानोपयोगिःवाद् वालाग्रप्ररूप-णाऽत्र प्रयोजनवतीति ।" पृ० १९३ पृ० ।

गङ्का-यदि आकाशके स्पृष्ट और अस्पृष्ट प्रदेशोंका प्रहण करना है तो बालाप्रोंका कोई प्रयोजन नहीं रहता; क्योंकि उस दगामें पूर्वोक्त पल्यके अन्दर जितने प्रदेश हों, उनके अपहरण करनेसे ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है?

समाधान-आपका कहना ठीक है, किन्तु प्रस्तुत पत्योपमसे दृष्टिवादमें द्रव्यों के प्रमाणका विचार किया जाता है। उनमें से कुछ द्रव्यों का प्रमाण तो उक्त वाटाग्रों में स्पृष्ट आकाशके प्रदेशों के द्वाराही मापा जाता है और कुछ का प्रमाण आकाशके अस्पृष्ट प्रदेशों से मापा जाता है। अतः दृष्टिवादमें वर्णित द्रव्यों के मानमें उपयोगी होने के कारण वाटाग्रों का निर्देश करना सप्रयोजन ही है, निष्प्रयोजन नहीं है।

१ "एएहिं सुहुमेहिं खेत्तप० सागरोवमेहिं कि पञ्जोञ्जण १ एएहिं सुहुमपछि० साग० दिहिवाए दब्बा मविज्जंति।" अनुयोग० स्०१४० ४ ए० १९३ पू०।

२ दिगम्बर साहित्यमें पत्योपमका जो वर्णन मिलता है वह एक वर्णन

पल्योपमकाल कहते हैं । दस कोटीकोटी सहम अद्धा पल्योपमका एक सहम अद्धा सागरोपमकाल होता है। दस कोटीकोटी सहम अद्धा साग-रोपमकी एक अवसर्पिणी और उतनेकी ही एक उत्सर्पिणी होतो है। इन स्रेहम अद्धापल्योपम और सहम अद्धासागरोपमके द्वारा देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नारकोकी आयु, कर्मोंकी स्थित वगैरह जानी जाती है।

पहलेकी ही तरह एक योजन लम्बे चौड़े और गहरे गढेमें एक दिनसे लेकर सात दिन तकके उगे हुए वालोंके अग्र भागको पहले कोही तरह ठसाठस भर दो । वे अग्रभाग आकाशके जिन प्रदेशोको स्पर्श करें, उनमेंसे प्रति समय एक एक प्रदेशका अपहरण करते करते जितने समयमें समस्त प्रदेशोंका अपहरण किया जा सके, उतने समयको बादर क्षेत्र पल्योपम काल कहते हैं। यह काल असंख्यात उत्सर्पिणी और असंख्यात अव-सर्पिणीकालके बराबर होता है। दस कोटीकोटी बादरक्षेत्र पल्योपमका एक वादरक्षेत्र सागरोपम काल होता है।

बादरक्षेत्र पत्यके वालाग्रोंमेंसे प्रत्येकके असंख्यात खण्ड करके उन्हें उसी पत्यमें पहले ही की तरह भर दो। उस पत्यमें वे खण्ड आकाशके जिन प्रदेशोंको स्पर्श करें और जिन प्रदेशोंको स्पर्श न करे, उनमेंसे प्रति

१ एएहिं सुहुमेहिं अद्धाप० सागरोवमेहिं किं पक्षोअणं १ एएहिं सुहुमेहिं अद्धाप० सागरो० नेरइअतिरिक्खजोणिअमणुस्सदेवाणं आउअं मविज्जइ । अनुयोग० स्० १३८ पृ० १८३ ।

२ यहां एक शङ्का उत्पन्न होती है कि यदि वालाग्रोंसे स्पृष्ट और अस्पृष्ट सभी प्रदेश ग्रहण किये जाते हैं तो वालाग्रोंका कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस शङ्का और उसके समाधानका चित्रण अनुयोगद्वारकी टीकामें इस प्रकार किया है-

"आह-यदि सप्रष्टा अस्प्रष्टाश्च नभःप्रदेशा गृह्यन्ते तर्हि वालाग्नै. किं प्रयोजनम् १ यथोक्तपल्यान्तर्गतनभःप्रदेशापहारमात्रतः सामान्येनैव

क्षेत्रकी अपेक्षासे मृहम पनक जीवका शरीर जितने क्षेत्रको रोकता है, उससे असंख्यातगुणी अवगाहनावाले होते हैं । इन केशाग्रींको पहलेकी ही तरह पत्यमें ठसाठस भर देना चाहिये । पहले हीकी तरह प्रति समय केनाग्रके एक एक खण्डशे निकालने पर संख्यात करोड़ वर्पमं वह पस्य खाळी होता है। अतः इस काळको सृहम उद्घारपल्योपम कहते हैं। दस कोटीकोटी स्ट्रम उड़ारपल्यका एक स्ट्रम उड़ारसागरोपम होता है। इन स्ट्म उढ़ारपत्योपम और स्थम उढ़ारसागरोपमसे द्वीप और समुद्रोकी गणनाकी जाती है। अँढ़ाई स्टम उढ़ारसागरोपमके अथवा पचीस कोटी-कोटी नृहम उद्वारपल्योपमके जितने समय होते हैं, उतने ही द्वीप और समुद्र जानने चाहिय । पृवींक्त वादर उढारपल्यसे सी सी वर्षके वाद एक एक केशात्र निकालनेपर जितने समयमें वह पत्य खाली होता है, उतने समयको बादर अद्धा पत्योपमकाल कहते हि। दस को शैको शी बादर अद्धा पट्योपमकालका एक बादर अडा सागरोपमकाल होता है। तथा पूर्वोक्त सून्म उढ़ारपल्यमेंसे सा सा वर्षके वाद केशाग्रका एक एक खण्ड निकालने पर जितने समयमं वह पत्य खाळी होता है, उतने समयको स्हम अदा

१ इसका विशेषावस्यकभाष्यकी कोट्याचायं प्रणीत टीका (पृ०२१०)में 'वनस्पतिविशेष' अर्थ किया है। प्रवचनसारोद्धारकी टीकामें (पृ० ३०३) िल्खा हैं कि ब्रह्मोंने वादर पर्याप्तक प्रथिवीकायके शरीरके वरावर उसकी अवगाहना वतलाई है। यथा-'चृद्धास्तु व्याचक्षते-वादरपर्याप्तपृथिवीकायक शरीरतुल्यमिति। तथा चानुयोगद्वारम्ल्टीकाकृदाह हरिमद्रसृरिः-'वादर-पृथिवीकायिकपर्याप्तश्रारतुल्यान्यसंख्येयखण्डानि' इति वृद्धवादः।"

२ ' एएहिं सुहुमउद्धारपिलओवमसागरोवमेहिं कि पक्षोत्रणं ? एएहिं सुहुमउद्धारपिलओवममागरोवमेहिं दीवससुद्दाणं उद्धारो वेष्पद्द। केवद्या णं भेते । दीवससुद्दा...जावद्द्याणं अद्वाद्द्याणं उद्धारसाग-रोवमाण उद्धारसमया एवद्या णं दीवससुद्दा।" अनुयोग० ए० १८१ पृ०। से कुछ भिन्न है। उसमें क्षेत्र पल्योपम नामका कोई भेद नहीं है और न प्रत्येक पल्योपमके बादर और सुक्ष्म भेद ही किये हैं। संक्षेपमें पल्योपमका वर्णन इस प्रकार है-

पत्य तीन प्रकारका होता है-न्यवहारपत्य, उद्धारपत्य और अद्धापत्य।
ये तीनों नाम सार्थक हैं-शेष दो पत्योंके न्यवहारका मूल होनेके कारण पहले
पत्यको न्यवहारपत्य कहते हैं। अर्थात् न्यवहारपत्यका केवल इतना ही
उपयोग है कि उसके द्वारा उद्धारपत्य और अद्धापत्यकी सृष्टि होती है,
इसके द्वारा कुछ मापा नहीं जाता। उद्धारपत्यसे उद्धत रोमोंके द्वारा द्वीप
और समुद्रोंकी संख्या जानी जाती है, इसलिये उसे उद्धारपत्य कहते हैं।
और अद्धापत्यके द्वारा जीवोंकी आयु वगैरह जानी जाती है इसलिये उसे
अद्धापत्य कहते हैं। इनका प्रमाण निम्न प्रकार है-

प्रमाणाङ्गलसे निष्पन्न एक योजन लम्बे, एक योजन चौढ़े और एक योजन गहरे तीन गढ़े बनाओ । एक दिनसे लेकर सात दिन तकके मेषके रोमके अप्रभागों को केंचीसे काट काट कर इतने छोटे छोटे खण्ड करो कि फिर वे केंचीसे न काटे जा सकें। इस प्रकारके रोम खण्डों से पहले पल्यको ख्व ठसाठस भर देना चाहिये। उस पल्यको व्यवहारपल्य कहते हैं। उस व्यवहारपल्यसे सौ सौ वर्षके बाद एक एक रोमखण्ड निकालते निकालते जितने कालमें वह पल्य खाली हो उसे व्यवहारपल्योपम कहते हैं। इयव-हारपल्यके एक एक रोमखण्डके कल्पनाके द्वारा उतने खण्ड करो, जितने असंख्यात कोटि वर्षके समय होते हैं। और वे सब रोमखण्ड दूसरे पल्यमें भर दो। उसे उद्धारपल्य कहते हैं। उस पल्यमें से प्रतिसमय एक एक खण्ड निकालते निकालते जितने समयमें वह पल्य खाली हो, उसे उद्धार पल्योपमकाल कहते हैं। दस कोटीकोटी उद्धारपल्योपमका एक उद्धार सागरोपम होता है। अड़ाई उद्धार सागरमें जितने रोमखण्ड होते हैं उतने समय एक एक प्रदेशका अपहरण करते करते जितने समयमें सृष्ट और अस्ष्र्य समी प्रदेशोंका अपहरण किया जा सके, उतने समयको एक स्थ्म क्षेत्रपत्योपम काल कहते हैं। दस कोटी कोटी स्थ्म क्षेत्र पत्योपम-का एक स्थ्म क्षेत्र सागरोपम होता हैं। ईन स्थ्म क्षेत्र पत्योपम और स्थ्म क्षेत्र सागरोपम के द्वारा दृष्टिवाद में द्रव्यों के प्रमाण का विचार किया जाता हैं।

इस प्रकार पत्यापेम के भेद और उनका स्वरूप जानना चाहिये।

वकुमुचितं स्यात् । सत्यं, किन्तुः प्रस्तुतप्रयोपमेन दृष्टिवादे द्रव्याणि भीयन्ते, तानि च कानिचित् ययोक्तवालाग्रस्पृष्टेरेव नभःप्रदेशेर्मीयन्ते कानिचिद्सपृष्टेरित्यतो दृष्टिवादोक्तद्रव्यमानोपयोगित्वाद् वालाग्रप्ररूपः णाऽत्र प्रयोजनवतीति ।" पृ० १९३ पृ० ।

शङ्का-यदि आकाशके स्पृष्ट और अस्पृष्ट प्रदेशोंका प्रहण करना है तो वालाग्रोंका कोई प्रयोजन नहीं रहता; क्योंकि उस द्यामें पूर्वीक्त पल्यके अन्दर जितने प्रदेश हों, उनके अपहरण करनेसे ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है?

समाधान-आपका कहना ठीक है, किन्तु प्रस्तुत पल्योपमसे दृष्टिवादमें दृष्ट्यों के प्रमाणका विचार किया जाता है। उनमें से कुछ दृष्ट्यों का प्रमाण तो उक्त वालाग्रों से स्पृष्ट आकाशके प्रदेशों के द्वाराही मापा जाता है और कुछ का प्रमाण आकाशके अस्पृष्ट प्रदेशों से मापा जाता है। अतः दृष्टिवादमें वर्णित दृष्ट्यों के मानमें उपयोगी होने के कारण वालाग्रों का निर्देश करना सप्रश्योजन ही है, निष्प्रयोजन नहीं है।

१ "एएहिं सुहुमेहिं खेत्तप० सागरोवमेहिं किं पञ्जोअणं १ एएहिं सुहुमपछि० साग० दिद्विताए दन्त्रा मविज्जंति ।" अनुयोग० सू० १४० ४ १९३ पू० ।

२ दिगम्बर साहित्यमें पल्योपमका जो वर्णन मिलता है वह उक्त वर्णन

भावार्थ इस गायामें पुद्गलपरावर्तके मेद और पुद्गल-परावर्तकाल का प्रमाण सामान्यसे वतलाया है। एक पुद्गलपरावर्तकाल-में अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी बीत जाती हैं। इन परा-वर्तों का स्वरूप आगे बतलाते हैं।

पहले बादर और सूक्ष्म द्रव्य पुद्गलपरावर्तका स्वरूप कहते हैं— उरलाइसत्तगेणं एगजिउ ग्रुयइ फुसिय सव्वअणू । जात्तियकालि स थूलो दव्वे सुहुमो सगन्नयरा ॥ ८७ ॥

अर्थ-जितने कालमें एक जीव समस्तलोकमें रहनेवाले समस्त परमा-णुओंको औदारिक शरीर आदि सात वर्गणारूपसे ग्रहण करके छोड़ देता है, उतने कालको बादर द्रव्य पुद्गलपरावर्त कहते हैं। और जितने कालमें समस्त परमाणुओंको अंदारिक शरीर आदि सात वर्गणाओंमें से किसी एक वर्गणारूपसे ग्रहण करके छोड़ देता है, उतने कालको सहम द्रव्यपुद्गलपरा-वर्त कहते हैं।

भावार्थ-गाथा ७५-७६ के व्याख्यानमे बतला आये हैं कि यह लोक अनेक प्रकारकी पुद्गलवर्गणाओं से भरा हुआ है। तथा, वहींपर उन वर्गणा-ओका स्वरूप भी बतला आये हैं। उन वर्गणाओं में आठ वर्गणाएँ ग्रहणयोग्य बतलाई हैं, अर्थात् वे जीवके द्वारा ग्रहणकी जाती हैं, जीव उन्हें ग्रहण करके

१ द्रव्य पुद्रलपरावर्तका स्वरूप पञ्चसङ्ग्रहमें निम्नप्रकारसे वतलाया है-''संसारम्मि अडंतो, जाव य कालेण फुसिय सन्वाणू।

इगु जीव मुयइ वायर, अन्नयरतणुट्टिओ सुहुमो ॥ ७२ ॥"
अर्थ-संसारमें अमण करता हुआ एक जीव, जितने कालमें समस्त
परमाणुओं को प्रहण करके छोड़देता है, उतने कालको वादर पुद्गलपरावर्त
कहते हैं। और किसी एक शरीरके द्वारा जब समस्त परमाणुओं को प्रहण
करके छोड़ देता है तो उसे सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्त कहते हैं।

सास्वादन आदि गुणस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्त वतलाया है। अतः तीन गाथाओं के द्वारा पुद्गल परावर्तका वर्णन करते हुए पहले उसके भेद और परिमाणको कहते हैं—

# दंग्वे खित्ते काले भावे चउह दुह वायरो सुहुमो । होइ अंणतुस्सिप्पिणिपरिमाणो पुग्गलपरहो ॥ ८६॥

अर्थ-पुद्गल परावर्तके चार भेद हैं—द्रव्य पुद्गल परावर्त, क्षेत्र पुद्गल परावर्त, काल पुद्गल परावर्त, और भाव पुद्गल परावर्त। इनमें से प्रत्येकके दो दो भेद होते हैं—बादर और स्क्म। यह पुद्गल परावर्त अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी कालके बरावर होता है।

#### ही द्वीप और समुद्र जानने चाहियें।

च्दारपत्यके रोम खण्डोंमेंसे प्रत्येक रोमखण्डके कल्पनाके द्वारा पुनः उतने खण्ड करो जितने सी वर्ष के समय होते हैं। और उन खण्डों को तीसरे पल्यमें भरदो। उसे अद्धापल्योपम कहते हैं। उसमेंसे प्रति समय एक एक रोमखण्ड निकालते निकालते जितने कालमें वह पल्य खाली हो, उसे अद्धा-पल्योपम कहते हैं। दस कोटी कोटी अद्धापल्यों का एक अद्धासागर होता है। दस कोटी अद्धासागर की एक उत्सर्पिणी और उतने ही की एक अवसर्पिणी होती है। इस अद्धापल्यसे नारक, तिर्यव, मनुष्य और देवों की फर्मेस्थित, मनस्थित और कायस्थित जानी जाती है।

सर्वार्थसिद्धि ए० १३२, त॰ राजवार्तिक ए० १४८, त्रिलोकसार गा० ९३-१०२।

१ पद्यसंग्रहमें भी पुरुलपरावर्तके चार भेद और उनमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद वतलाये हैं—

''पोग्गल परियट्टो इह दब्बाइ चटव्बिहो सुणेयब्बो । एकेछो एण दुर्विहो बायरसुहुमत्तभेएणं ॥ ७१ ॥'' औदारिक आदि शरीररूपसे ग्रहण करके छोड़ दे तो वे गणना में नहीं लिये जाते। जिस शरीररूप परिवर्तन चाल है, उसी शरीररूप जो पुद्गलपर-माणु ग्रहण करके छोड़े जाते हैं, उन्हींका स्क्ष्ममें ग्रहण किया जाता है।

द्रव्य पुद्गलपरावर्तके वारेमें एक दूसरी मत भी है. जो इस प्रकार है—समस्त पुद्गलपरमाणुओं को औदारिक, वैक्रिय, तैजस और कार्मण, इन चार शरीररूप प्रहण करके छोड़ देनेमें जितना काल लगता है, उसे वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्त कहते हैं। और समस्त पुद्गलपरमाणुओं को उक्त चारी शरीरों में किसी एक शरीररूप परिणमा कर छोड़ देनेमें जितना काल लगता है उतने कालको सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्त कहते हैं।

द्रव्यपुद्गल परावर्तका स्वरूप बतलाकर अत्र शेष तीन पुद्गलपरावर्ती-का स्वरूप बतलाते हैं—

### लोगपएसोसप्पिणिसमया अणुभागवंधठाणा य । जह तह कममरणेणं पुट्टा खित्ताइ थूलियरा ॥८८॥

अर्थ-एक जीव अपने मरणके द्वारा लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंको

प्रवचन०, पृ० ३०७ उ०।

"एके तु आचार्या एवं द्रव्यपुद्गलपरावर्तस्वरूपं प्रतिपाद्यन्ति— तयाहि, यदेको जीवोऽनेकैभेवप्रहणैरीदारिकशरीरवैक्रियशरीरतैजस-शरीरकार्मणशरीरचतुष्टयरूपतया यथास्वं सकललोकवर्तिनः सर्वान् पुद्गलान् परिणमय्य मुझति तदा वादरो द्रव्यपुद्गलपरावर्तो भवति । यदा पुनरौदारिकादिचतुष्टयमध्यादेकेन केनचिच्छरीरेण सर्वपुद्गलान् परिणमय्य मुझति शेपशरीरपरिणमितास्तु पुद्ला न गृह्यन्ते एव तदा स्कृमो द्रव्यपुद्गलपरावर्तो भवति"। प०कर्म० स्वोपज्ञ टी०पृ० १०३।

१ ''अहव इमो दब्बाई ओरालविउब्बतेयकम्मेर्हि । नीसेसदब्बगहर्णमि वायरो होइ परियट्टो ॥ ४१ ॥''

उनसे अपना शरीर, वचन, मन वगैरहकी रचना करता है। वे वर्गणाएँ हैं— औदारिक ग्रहणयोग्य वर्गणा, वैकिय ग्रहणयोग्य वर्गणा, आहारक ग्रहणयोग्य वर्गणा, तें जसग्रहणयोग्य वर्गणा, भाषाग्रहणयोग्य वर्गणा, आनप्राणग्रहण-योग्य वर्गणा, मनोग्रहणयोग्य वर्गणा और कार्मणग्रहणयोग्य वर्गणा। जितने समयमें एक जीव समस्त परमाणुआंको अपने औदारिक, वैकिय, तें जस, माषा, आनप्राण, मन और कार्मणशरीर रूप परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड़ देता है उसे बादर द्रव्यपुद्गलपरावर्त कहते हैं। यहां आहारक शरीरको छोड़ दिया है, क्योंकि आहारक शरीर एक जीवके अधिक से अधिक चार वार ही हो सकता है। अतः वह पुद्गलपरावर्तके लिये उपयोगी नहीं है।

तथा, जितने समयमं समस्त परमाणुआंको औदारिक आदि सात वर्गणाआंमंसे किसी एक वर्गणारूप परिणमा कर उन्हें ग्रहण करके छोड़ देता है, उतने समयको सृक्ष्म द्रव्य पुद्गळपरावर्त कहते हैं। आश्रय यह है कि वादर द्रव्य पुद्गळपरावर्तमं तो समस्तपरमाणुआंको सातरूपसे भोग कर छोड़ता है और सृक्ष्ममें उन्हें केवल किसी एक रूपसे ग्रहण करके छोड़ देता है। यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि यदि समस्त परमाणुआंको एक आदारिकश्चरीररूप परिणमाते समय मध्य मध्यमें कुछ परमाणुआंको वैकियश्चरीररूप परिणमाते समय मध्य सम्यमें कुछ परमाणुआंको वैकियश्चरीररूप परिणमाते समय मध्य स्थाने कुछ परमाणुआंको वैकियश्चरीररूप परिणमाते समय मध्य स्थाने कुछ परमाणुआंको

१ "आहारकशरीरं चोत्कृष्टतोऽप्येकजीवस्य वारचतुष्टयमेव सम्भ-चति, ततस्तस्य पुद्गळपरावर्तं प्रत्यनुपयोगान्न प्रहणं कृतमिति॥"

प्रवचन० टी० पृ० ३०८ उ०।

२ 'एतस्मिन् स्दमे द्रव्यपुर्गलपरावर्ते विवक्षितेकशरीरव्यति-रेकेणान्यशरीरतया ये परिभुज्य परिभुज्य परित्यजनते ते न गण्यन्ते, किन्तु प्रमूतेऽपि काले गते सित ये च विवक्षितेकशरीररूपतया परिणम्यन्ते त एव गण्यन्ते ।' प्रवचन० टी० पृ० ३०८ उ०।

अन्तर है कि वादरमें तो क्रमका विचार नहीं किया जाता, उसमें व्यवहित प्रदेशमें मरण करनेपर भी यदि वह प्रदेश पूर्वस्पृष्ट नहीं है तो उसका प्रहण होता है। अर्थात वहां क्रमसे या बिना क्रमके समस्त प्रदेशोंमें मरणकर लेना ही पर्याप्त समझा जाता है। किन्तु सूक्ष्ममें समस्त प्रदेशोंमें क्रमसे ही मरण करना चाहिये। अक्रमसे जिन प्रदेशोंमें मरण होता है उनकी गणना नहींकी जाती। इससे स्पष्ट है कि पहलेसे दूसरेमें समय अधिक लगता है।

सूस्म क्षेत्र पुद्गलपरावर्तके सम्बन्धमें एक बात और भी ज्ञातव्य है। वह यह कि एक जीवकी जधन्य अवगाहना लोकके असंख्यातवें भाग वतलाई है। अतः यद्यपि एक जीव लोकाकाशके एक प्रदेशमें नहीं रह सकता, तथापि किसी देशमें मरण करनेपर उस देशका कोई एक प्रदेश आधार मान लिया जाता है। अतः यदि उस विवक्षित प्रदेशसे दूरवर्ती किन्हीं प्रदेशों मरण करता है तो वे गणनामें नहीं लिये जाते। किन्तु अनन्तकाल बीत जानेपर भी जब कभी विवक्षित प्रदेशके अनन्तर जो प्रदेश है, उसीमें मरण करता है, तो वह गणनामें लिया जाता है। किन्हीं किन्हींका मत है कि लोकाकाशके जिन प्रदेशोंमें मरण करता है, वे सभी प्रदेश ग्रहण किये जाते हैं, उनका मध्यवर्ती कोई विवक्षित प्रदेश ग्रहण नहीं किया जाता।

जितने समयमें एक जीन अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालके सब समयों-में क्रमवार या विना क्रमके मरण कर चुकता है, उतने कालको बादर काल पुद्गलपरावर्त कहते हैं। तथा, कोई एक जीन किसी विनक्षित अवसर्पिणी कालके पहले समयमें मरा, पुनः उनके दूसरे समयमें मरा, पुनः तीसरे समयमें मरा, इस प्रकार क्रमवार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें जन मरण कर चुकता है, तो उसे स्क्ष्म काल पुद्गलपरावर्त कहते

१ "अन्ये तु व्याचक्षते-येण्त्राकाशप्रदेशेण्त्रगाढो जीवो सृतस्ते सर्वे-ऽपि आकाशप्रदेशाः गण्यन्ते, न पुनस्तन्मध्यवर्ती विवक्षितः कश्चिदेक एवाकाशप्रदेश इति ॥" प्रवचन० टी०, पृ० ३०९ उ० ।

त्रमसे या विना क्रमके, जैसे वने तैसे, जितने समयमें स्पर्ध कर लेता है, उसे वादर क्षेत्र पुद्गलपरावर्त कहते हैं। एक जीव अपने मरणके द्वारा, उत्सिर्पणी और अवसिर्पणी कालके समस्त समयोंको, क्रमसे या विना क्रमके जितने समयमें स्पर्ध कर लेता है, उसे वादर कालपुद्गलपरावर्त कहते हैं। तथा, एक जीव अपने मरणके द्वारा, क्रमसे या विना क्रमके, अनुभागवन्धने कारणभूत समस्त कपायस्थानोंको जितने समयमें स्पर्ध कर लेता है उसे वादर भावपुद्गलपरावर्त कहते हैं। और एक जीव अपने मरणके द्वारा लोकाकाशके प्रदेशोंको, उत्सिर्पणी और अवसिर्पणी कालके समर्योंको, तथा अनुभागवन्धके कारणभूत कपायस्थानोंको क्रमसे जितने जितने समयमें स्पर्ध करना है, उन्हें क्रमशः सहम क्षेत्र पुद्गलपरावर्त, सहमकाल पुद्गलपरावर्त और सहमभाव पुद्गलपरावर्त कहते हैं। अर्थात् उक्त तीनो—प्रदेश, समय और कपायस्थानको—यदि अक्रमसे स्पर्ध करता है तो वादर पुद्गलपरावर्त होता है और यदि क्रमसे स्पर्ध करता है तो सहम पुद्गलपरावर्त होता है और यदि क्रमसे स्पर्ध करता है तो सहम पुद्गलपरावर्त होता है और यदि क्रमसे स्पर्ध करता है तो सहम पुद्गलपरावर्त होता है।

भावार्थ-इस गाथामें वाकीके तीनो पुद्गलपरावर्तीके दोनों प्रकारो-का स्वरूप वतलाया है, निसका खुळासा इस प्रकार है—

कोई एक जीव भ्रमण करता करता, आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरा, वही जीव, पुनः आकाशके किसी दूसरे प्रदेशमें मरा, फिर तीसरेमें मरा, इस प्रकार जब वह लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें मर जुकता है तो उतने कालको वादर क्षेत्रपुद्गलपरावर्त कहते हैं। तथा कोई जीव भ्रमण करता करता, आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः उस प्रदेशके समीपवर्ती दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, पुनः उसके निकटवर्ती तीसरे प्रदेशमें मरण करता है। इस प्रकार अनन्त्र अनन्तर प्रदेशमें मरण करते करते जब समस्त लोकाकाशके प्रदेशोंमें मरण कर लेता है, तब पृथम क्षेत्र पुद्गलपरावर्त होता है। इन दोनों क्षेत्रपुद्गलपरावर्तीमें केवल इतनाही हैं। किन्तु अक्रमसे होनेवाले अनन्तानन्त मरण भी गणनामें नहीं लिये जाते। इसी तरह कालान्तरमे द्वितीय अनुभागवन्धस्थानके अनन्तरवर्ती तीसरे अनुभागवन्धस्थानमें जब मरण करता है तो वह मरण गणनामें लिया जाता है। इसप्रकार वादर और स्हम पुद्गलेपरावर्तीका स्वरूप जानना चाहिये।

जैन वाझ्यमे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका बड़ा महत्त्व है। किसी भी विषयको चर्चा तव तक पूर्ण नहीं समझी जाती, जब तक उसमें उस विषयका वर्णन द्रव्य, क्षेत्र वगैरहकी अपेक्षासे न किया गया हो। यहां परिवर्तन का प्रकरण है। परिवर्तका अर्थ होता है—परिणमन अर्थात् उलटफेर, रहोबदल इत्यादि। कहावत प्रसिद्ध है कि यह संसार परिवर्तन या परिणमन शील है। उसी परिवर्त या परिवर्तनका वर्णन यहा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे किया है। द्रव्यसे यहां पुद्गल द्रव्यका ग्रहण किया है, क्योंकि एक तो प्रत्येक परिवर्तके साथ हो पुद्गल शब्द लगा हुआ है, और उसके ही द्रव्यपुद्गलपरिवर्त वगैरह चार मेद वतलाये हैं। दूसरे जीवके परिवर्तन या संसारपरिभ्रमणका कारण एक तरहसे पुद्गल द्रव्य ही है, संसारदशामें उसके विना जीव रह ही नहीं सकता। अस्तु, उस पुद्गलका सबसे छोटा अणु परमाणु ही यहां द्रव्य-

र पञ्चसङ्ग्रहमें भो क्षेत्र, काल और भाव पुद्गलपरावर्तका स्वरूप तीन गाथाओंसे इसी प्रकार वतलाया है। गाथाएँ निम्न हैं—

> "लोगस्स पएसेसु अणंतरपरंपराविभत्तीहिं। खेत्तम्मि वायरो सो सुहुमो उ अणंतरमयस्स ॥ ७३ ॥ उस्सिष्पिणसमएसु अणंतरपरपराविभत्तीहिं। कालम्मि वायरो सो सुहुमो उ अणंतरमयस्स ॥ ७४ ॥ अणुभागट्ठाणेसुं अणंतरपरंपराविभत्तीहिं। भाविम वायरो सो सुहुमो सब्वेसुऽणुकमसो॥ ७५ ॥"

हैं। यहा भी समयोंकी गणना क्षेत्रकी तरह क्रमवार ही की जाती है, ज्यव-हितकी गणना नहींकी जाती। आद्याय यह है कि कोई जीव अवसर्पिणीके प्रथम समयम मरा, उसके बाद एक समय कम वीस कोटीकोटी सागरके बीत जानेपर जब पुनः अवसर्पिणीकाल प्रारम्भ हो उस समय यदि वह जीव उसके दूसरे समयम मरे तो वह द्वितीय समय गणनामें लिया जाता है। मध्यके देप समयोमें उसकी मृत्यु होनेपर भी वे गणनाम नहीं लिये जाते। किन्तु यदि वह जीव उक्त अवसर्पिणीके द्वितीय समयमें मरणको प्राप्त न हो, किन्तु अन्य समयमे मरण करे तो उसका भी प्रहण नहीं किया जाता है। परन्तु अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके बीतनेपर भी जब कभी अवसर्पिणीके दूसरे समयमें ही मरता है, तब उस समयका प्रहण किया जाता है। इस प्रकार तीसरे चीथे आदि समयोमें मरण करके जितने समयमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके समस्त समयोमें मरण कर चुकता है, उस कालको सक्ष्म कालपुद्गलाउररावर्त कहते हैं।

तरतम भेदको छिये हुए अनुमागबन्धस्थान असंख्यात छोकाकाग-के प्रदेशोंकी संख्याके बराबर हैं। उन अनुमागबन्धस्थानोंमेंसे एक एक अनुमागबन्धस्थानमें क्रमसे या अक्रमसे मरण करते करते जीव जितने समयमें समस्त अनुभागबन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको बादर भावपुद्गछत्ररावर्त कहते हैं। तथा, सबसे जधन्य अनुभागबन्ध-स्थानमें वर्तमान कोई जीव मरा, उसके बाद उस स्थानके अनन्तरवर्ती दूमरे अनुभागबन्धस्थानमें वह जीव मरा, उसके बाद उसके अनन्तरवर्ती तासरे अनुभागबन्धस्थानमें मरा। इसप्रकार क्रमसे जब समस्त अनुभाग-बन्धस्थानोंमें मरणकर छेता है तो स्थम भावपुद्गछपरावर्त कहाता है। यहा पर भी कोई जीव सबसे जधन्य अनुभागस्थानमें मरण करके, उसके बाद अनन्तकाल बीत जानेपर भी जब प्रथम अनुभागस्थानके अनन्तरवर्ती दूसरे अनुमागबन्धस्थानमें मरण करता है, तभी वह मरण गणनामें लिया जाता भाव परावर्तका काल भी अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी होता है, अत: इन परावर्तीकी भी पुद्गेलपरावर्त संज्ञा रख दी है ।

१ "पुद्गलानां=परमाणूनाम् औदारिकादिरूपतया विवक्षितैकशरीर-रूपतया वा सामस्त्येन परावर्तः=परिणमनं यावति काले स तावान् कालः पुद्गलपरावर्तः । इदं च शन्दस्य न्युत्पत्तिनिमित्तं, अनेन च न्यु-त्पत्तिनिमित्तेन स्वैकार्थसमवायिष्रद्यत्तिनिमित्तमनन्तोत्सिर्पण्यवसर्पिणी-मानस्वरूपं लक्ष्यते । तेन क्षेत्रपुद्गलपरावर्तादौ पुद्गलपरावर्तना-भावेऽपि प्रदृत्तिनिमित्तस्यानन्तोत्सर्पिण्यवसर्पिणीमानस्वरूपस्य विद्य-मानस्वात् पुद्गलपरावर्तशन्दः प्रवर्तमानो न विरुद्ध्यते ।"

प्रवचनं० टी० पृ० ३०८ उ० ।

२ दिगम्बरसाहित्य में ये परावर्त पद्मपरिवर्तनके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनके नाम क्रमशः द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भवपरिवर्तन और मावपरिवर्तन हैं। द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद हैं—नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तन। इनका स्वरूप निम्नप्रकार है—

नोकर्मद्रव्यप०-एक जीवने तीन शरीर और छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्रलों को एक समयमें प्रहण किया और दूसरे आदि समयों में उनकी निर्जरा कर दी। उसके बाद अनन्त बार अप्रहीत पुद्गलों को प्रहण करके, अनन्त बार मिश्र पुद्गलों को प्रहण करके और अनन्तवार प्रहीत पुद्गलों को प्रहण करके छोड़ दिया। इस प्रकार वे ही पुद्गल जो एक समयमें प्रहण किये थे, उन्हीं भावों से उतने ही रूप, रस, गन्ध और स्पर्शको लेकर जब उसी जीवके द्वारा पुनः नोकर्मरूपसे प्रहण किये जाते हैं तो उतने कालके परिमाण-को नोकर्मद्रव्य परिवर्तन कहते हैं।

कर्मद्रव्यप०-इसी प्रकार एक जीवने एक समय में आठ प्रकारके कर्मरूप होनेके योग्य कुछ पुद्गल प्रहण किये और एक समय अधिक एक

पदसे अमीष्ट है। वह परमाणु आकाशके नितने भागमें समाता है उसे प्रदेश कहते हैं। और वह प्रदेश क्षेत्र अर्थात् लोकाकाशका ही,क्योंकि जीव लोकाकागमेंही रहता है, एक अंदा है। पुद्गलका एक परमाणु आकाशके एक प्रदेशसे उसीके समीपवर्ती दूसरे प्रदेशमें नितने समयमें पहुँचता है, उसे समय कहते हैं। यह कालका सबसे छोटा हिस्सा है। भावसे यहां अनु-भागवन्यके कारणभूत जीवके कपायरूप भाव लिये गये हैं। इन्हीं द्रव्य,क्षेत्र, काल और भावके परिवर्तनको लेकर चार परिवर्तनोकी कल्पनाकी गई हैं। जब जीव पुद्गलके एक एक परमाणुको करके समस्त परमाणुओको भोग लेता है तो वह द्रव्य पुद्गल परावर्त कहाता है। जब आकाशके एक एक प्रदेशमें मरण करके समस्त लोकाकाशके प्रदेशोंमें मर चुकता है, तब एक क्षेत्र पुद्रगळपरावर्त कहाता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये। वास्तवम जब जीव अनादिकालसे इस संसारमें परिभ्रमण कर रहा है, तो अव तक एक भी परमाणु एसा नहीं वचा है जिसे इसने न भोगा हो, आकाशका एक भी प्रदेश ऐसा वाकी नहीं है, जहाँ यह मरा न हो, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालका एक भी ऐसा समय वाकी नहीं है, जिसमे यह न मरा हो और ऐसा एक भी क्यायस्थान वाकी नहीं है, जिसमें यह न मरा हो । प्रत्युत उन परमाणु, प्रदेश, समय और कपायस्थानोको यह जीव अनेक बार अपना चुका है। उसीको दृष्टिमें रखकर द्रव्य पुद्गल-परावर्त आदि नामांसे कालका विभाग कर दिया है। जो पुद्गलपरावर्त जितने कालमें होता है उतने कालके प्रमाणको उस पुद्गल परावर्तके नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि द्रव्य पुद्गल्यरावर्तनके सिवाय अन्य किसी भी परावर्तमें पुद्गलका परावर्तन नहीं होता; क्योंकि क्षेत्र पुद्गलपरावर्त-में क्षेत्रका, काळ पुद्गळपरावर्तमें कालका और भाव पुद्गळपरावर्तमें भावका परावर्तन होता है, किन्तु पुद्गलपरावर्तका काल अनन्त उत्स-र्पिणी और अवसर्पिणी कालके वरावर वतलाया है और क्षेत्र, काल और

भवपरिवर्तन-नरकगतिमें सबसे जघन्य आयु दस हजार वर्ष है। कोई जीव उतनी आयुको लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ। मरनेके बाद नरकसे निकलकर पुनः उसी आयुको लेकर दुवारा नरकमें उत्पन्न हुआ। इसप्रकार दसहजार वर्षमें जितने समय होते हैं, उतनी बार उसी भायुको लेकर नरक-में उत्पन्न हुआ। उसके वाद एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ, फिर दो समय अधिक दसहजार वर्षकी आयु लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ । इसप्रकार एक एक समय बढाते बढ़ाते नरक-गतिकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर पूर्ण की। उसके बाद तिर्यञ्चगतिको लिया। तिर्यवगितमें अन्तर्मुहूर्तकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और मर गया। उसके वाद उसी आयुको लेकर पुनः तिर्यघगितमें उत्पन्न हुआ। इसप्रकार अन्त-र्भुहूर्तमें जितने समय होते हैं, उतनी वार अन्तर्मुहूर्तकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ । उसके बाद पूर्वोक्त प्रकारसे एक एक समय बढ़ाते बढाते तिर्यघगित-की उच्छप्ट आयु तीन पल्य पूरी की । तिर्यम्रगतिकी ही तरह मनुष्यगतिका काल पूरा किया और नरक गतिकी तरह देवगतिका काल पूरा किया। देव-गतिमें केवल इतना अन्तर है कि ३१ सागरकी आयु पूरी करने पर ही भव-परिवर्तन पूरा हो जाता है ; क्योंकि ३१ सागरसे अधिक आयुवाले देव नियमसे सम्यग्दिष्ट होते हैं, और वे एक या दो मनुष्य भवधारण करके मोक्ष चले जाते हैं। इस प्रकार चारों गतिकी आयुको भोगनेमें जितना काल लगता है, उसे भवपरिवर्तन कहते हैं।

भावपरिवर्तन-कर्मों की एक एक स्थितिवन्घके कारण असंख्यात लोक प्रमाण कषायाच्यवसायस्थान हैं । और एक एक कपायस्थानके कारण असंख्यातलोक प्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान हैं । किसी पश्चेन्द्रिय सज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवने ज्ञानावरण कर्मका अन्तः कोटोकोटी सागर प्रमाण जघन्य स्थितिवन्ध किया। उसके उस समय सबसे जघन्य कषायस्थान धावलीके बाद उनकी निर्जरा करदी। पूर्वीक्त क्रमसे वे ही पुद्गल उसी प्रकारसे जब उसी जीवके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, तो उतने कालको कर्मद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं। नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तनको मिलाकर एक द्रव्यपरिवर्तन या पुद्गलपरिवर्तन होता है, और दोनोंमें से एक को अर्द्वपुद्गलपरिवर्तन कहते हैं।

क्षेत्रपरिवर्तन-सबसे जघन्य अवगाहनाका घारक स्कृप निगोदिया जीव लोकके आठ मध्यप्रदेशोंको अपने शरीरके मध्यप्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ और मरगया। वही जीव उसी अवगाहनाको लेकर वहां दुवारा उत्पन्न हुआ और मर गया। इस प्रकार घनाहुलके असंख्यातवें माग क्षेत्रमें जितने प्रवेश होते हैं, उतनी बार उसी अवगाहनाको लेकर वहां उत्पन्न हुआ और मरगया। उसके बाद एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते जब समस्त लोका-काशके प्रदेशोंको अपना जन्मक्षेत्र बना लेता है, तो उतने कालको एक क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं।

कालपरिवर्तन-एक जीव उत्सर्विणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आयु पूरी करके मर गया। वही जीव दूसरी उत्सर्विणीके दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और आयु पूरी होजानेके वाद मर गया। वही जीव तीसरी उत्सर्विणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया। इस प्रकार वह उत्सर्विणीकालके समस्त समयों उत्पन्न हुआ और इसी प्रकार अवसर्विणी कालके समस्त समयों उत्पन्न हुआ। उत्पत्तिकी तरह मृत्युका भी कम पूरा किया। अर्थात् पहली उत्सर्विणीके प्रथम समयमें मरा, दूसरी उत्सर्विणीके दूसरे समयमें मरा। इसी तरह पहली अवमर्विणीके पहले समय में मरा, दूसरी अवसर्विणी कालके समस्त समयों मरा। इस प्रकार जितने समयमें उत्सर्विणी और अवसर्विणी कालके समस्त समयोंको अपने जन्म और मृत्युमे स्पृष्ट कर लेता है, उत्तन समयका नाम कालपरिवर्तन है।

अर्थ-थोड़ी प्रकृतियोंका वांधनेवाला, उत्कृष्ट योगका धारक, पर्याप्त संज्ञी जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। और उससे विपरीत अर्थात् बहुत प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाला, जधन्य योगका धारक, अपर्याप्त असंज्ञी जीव जधन्य प्रदेशबन्ध करता है।

भावार्थ-इस गीयामें यद्यपि उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध और जधन्य प्रदेश-बन्धके स्वामीका निदेश किया है, किन्तु उनमें जिन जिन वातोंका होना आवश्यक वतलाया है, उनसे उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश वन्धकी सामग्रीपर प्रकाश पड़ता है। उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके कर्ताके लिये चार बातें आवश्यक बतलाई हैं-एक तो वह थोड़ी प्रकृतियोंका बांधनेवाला होना चाहिये; क्योंकि पहले कर्मोंके वटवारेमें लिख आये हैं कि एक समयमें जितने पुद्गलोंका बन्ध होता है, वे उन सब प्रकृतियोंमें विभाजित हो जाते हैं, जो उस समय वंधती हैं। अतः यदि बंधनेवाली प्रकृतियोंकी संख्या अधिक होती है तो बटवारेमें प्रत्येकको थोड़े थोड़े दलिक मिलते हैं और यदि उनकी संख्या कम होती है तो वटवारेमें अधिक अधिक दलिक मिलते हैं। तथा, जैसे अधिक द्रव्यकी प्राप्तिके लिये भागीदारोंका कम होना आवश्यक है वैसेही अधिक आयका होना भी आवश्यक है। इसीलिए दूसरी आवश्यक वात यह वतलाई है कि उत्ऋष्ट प्रदेशवन्धका कर्ता उत्ऋष्ट योगवाला भी होना चाहिये; क्योंकि प्रदेशवन्धका कारण योग है और योग यदि तीव होता है तो अधिक संख्यामें कर्मदिलिकोंका आत्माके साथ सम्बन्ध होता है और यदि मन्द होता है तो कर्मदिलकोंकी संख्यामें भी कमी रहती है। अत: उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके लिये उत्कृष्ट योगका होना आवश्यक है। तीसरी आवश्यक बात यह है कि उत्कृष्ट प्रदेश वन्धका कर्ता पर्याप्तक होना चाहिये,

१ इस गाथाकी तुलना करो---

<sup>&</sup>quot;अप्पतरपगइवन्धे उक्कडजोगी उ सन्निपज्जत्तो । कुणइ पएसुक्कोसं जहन्नयं तस्स वचासे ॥ २९८॥" पञ्चसं०।

विस्तारसे पुद्गल परावर्तका स्वस्य वतलाकर, अव सामान्यसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्य और जवन्य प्रदेशवन्यके स्वामीको वतलाते हें—

## अप्पयरपयडिवंधी उकडजोगी य सन्निपज्जत्तो । इडइ पएसुकोसं जहन्नयं तस्स वच्चासे ॥ ८२ ॥

और सबसे जघन्य अनुभागस्थान तथा सबसे जघन्य योगस्थान था । दूसरे समयमें वही स्थितिवन्ध वही कपायस्थान और वही अनुमागस्यान रहा, किन्तु योगस्यान दूसरे नम्बरका हो गया। इस प्रकार उसी स्थितिवन्ध, कपायस्थान और अनुभागस्थानके साथ श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण समस्त योगस्थानों को पूर्ण किया । योगस्थानों की समाप्तिके वाद, स्थितियन्य और कपायस्थान तो वही रहा, किन्तु अनुमाग-स्थान दूसरा बदल गया। उसके भी पूर्ववत् समस्त योगस्यान पूर्ण किये। इस प्रकार अनुमागाध्यवसायस्थानों के समाप्त होने पर उसी स्थितवन्य के साय दूसरा कपायस्थान हुआ । उसके भी अनुभागस्थान और योगस्थान पूर्ववत् समाप्त किये । पुनः तीसरा कपायस्थान हुआ, उसके भी अनुमाग-स्थान और योगस्थान पूर्ववत् समाप्त किये। इस प्रकार समस्त कपायस्थानी-के समाप्त हो जानेपर उस जीवने एक समय अविक अन्तः कोटीकोटी सागर पमाण स्थितिवन्य किया । उसके भी कपायस्यान, अनुमागस्यान और योगस्थान पूर्ववत् पूर्ण किये । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते ज्ञाना-वरणकी तीस कोटीकोटी सागर प्रमाण उत्कृष्टिस्यित पूरी की । इसी तरह जय वह जीव सभी मृल प्रकृतियों सौर उत्तर प्रकृतियों की स्थिति पूरी कर लता है तय उतने कालको भावपरिवर्तन कहते हैं।

इन सभी परिवर्तनों क्रमका ध्यान रखा गया है। अक्रमसे जो क्रिया होती है वह गणनामें नहीं ली जाती। अर्थात् स्क्ष्म पुद्रलपरिवर्तनों जो व्यवस्था है वही व्यवस्था यहां भी समझना चाहिये। आदि चार अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्त और अप्रमत्त करते हैं। मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध दूसरे और तीसरे गुणस्थान- के सिवाय मिथ्यात्व आदि सात गुणस्थानोंमें रहनेवाले जीव करते हैं। शेष छह कर्म और उनकी सतरह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सूहम साम्पराय- नामक दसवें गुणस्थानमें रहनेवाले जीव करते हैं। द्वितीय कषाय अर्थात् अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अविरत सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं। तथा, तृतीय कषाय अर्थात् प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देशविरत करते हैं।

भावार्थ-इस गाथामें मूल तथा कुछ उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्थके स्वामियोंको गिनाया है। उनमेंसे आयुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध पहले, चौथे, पाँचवे, छठे और सातवें गुणस्थानमें वतलाया है। शेष गुणस्थानोंमें आयुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध न बतलानेका कारण यह है कि तीसरे और आठवें आदि गुण स्थानोंमें तो आयुकर्मका वन्ध ही नहीं होता। तथा, यद्यपि दूसरे गुणस्थानमें आयुकर्मका बन्ध ही तहीं होता। तथा, यद्यपि दूसरे गुणस्थानमें आयुकर्मका बन्ध होता है

१ इसी गायाकी स्वोपज्ञ टीकामें, द्वितीय गुणस्थानमें उत्क्रष्ट योगका अभाव बतलाते हुए निम्न लिखित उपपत्तिया दी हैं--

आगे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी कषायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धके सादि और अधुन दो ही प्रकार वतलायेंगे। तथा सास्वादनमें अनन्तानुबन्धीका बन्ध तो होता ही है। अतः यदि वहां उत्कृष्ट योग होता, तो जैसे अविरत आदि गुणस्थानोंमें अप्रत्याख्यानावरण आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होनेके कारण वहां उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध के भी सादि वगरह चारों विकल्प बतलायेंगे, वैसे ही सास्वादनमें अनन्ता-बन्धीका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होनेके कारण उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धके सादि वगरह चारों विकल्प भी वतलाने चाहिये थे। किन्तु वे नहीं बतलाये हैं, अतः ज्ञात होता है कि या तो सास्वादनका काल थोड़ा होनेके कारण वहा क्योंकि अपर्याप्तक जीव अति अस्य आयुवाला और अस्य शक्तिवाला होता है अतः वह उत्कृष्ट प्रदेशवन्य नहीं कर सकता । चौथी आवश्यक बात यह है कि वह संज्ञी होना चाहिये, क्योंकि पर्याप्तक होकर भी यदि संज्ञी नहीं हुआ तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्य नहीं कर सकता; क्योंकि असंज्ञी जीवकी शक्ति भी अपरिपूर्ण रहती है।

इससे विपरीत दशामे अर्थात् यदि बहुत प्रकृतियोका बन्ध करने वाला हो, योग भी मन्द हो, और अपर्यातक तथा असंज्ञी हो तो जघन्य प्रदेशवन्ध करता है। पीछे गाथा ५२-५४ में योगाका अल्पबहुत्व बतलाते हुए एक्ष्म निगोविया लब्ध्यपर्यातकके सबसे जघन्य योग बतलाया है और संज्ञी पर्यातकके सबसे उत्कृष्ट योग बतलाया है। अतः 'उक्कड़जोगी' कह देनसे यद्यपि संज्ञी पर्यातकका बोध हो ही जाता है, तथापि स्पष्टताके लिये ऐसा कह दिया है। किन्तु उत्कृष्ट योग होनेपर भी बहुतसे जीव अधिक प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हैं, अतः उत्कृष्ट योगके साथ थोड़ी प्रकृतियों का बन्ध होना आवश्यक बतलाया है। इस प्रकार उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशवन्धकी सामग्री जाननी चाहिये।

सामान्यसे उत्ऋष्ट प्रदेशवन्य और जवन्य प्रदेशवन्यके खामीको वतलाक्षर अव मूल और उत्तर प्रकृतियोकी अपेक्षासे उत्कृष्ट प्रदेशवन्यके स्वामीको वतलाते हिं—

भिच्छ अजयचाउ आऊ बितिगुण विणु मोहिसत्त मिच्छाई। छण्हं सतरस सुहुमो अजया देसा वितिकसाए॥ ९०॥ अर्थ-आयु कर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्य मिथ्यादृष्टि और असंयत

१ कर्म्मकाण्डमें भी इसी सामग्रीका निर्देश किया है। यथा--"उद्धडजोगो सण्णी पज्जत्तो पयडिवंधमप्पदरो । कुणदि पयेसुकस जहण्णए जाण विवरीयं ॥ २१० ॥"

गुणस्थानमें उत्कृष्ट योग नहीं होता, अतः वहां उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी नहीं होता ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण,वेदनीय,नाम, गोत्र और अन्तराय का उत्हृष्टप्रदेशवन्ध स्हमसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थानमें होता है। स्हमसाम्परायमें उत्हृष्टयोग तो होता ही है। तथा, वहां मोहनीय और आयुकर्मका
बन्ध भी नहीं होता, अतः थोड़े कर्मीका बन्ध होनेके कारण उसका ही
प्रहण किया है। तथा उत्तर प्रकृतियोंमें से पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातवेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट
प्रदेशवन्ध भी सहमसाम्पराय नामक गुणस्थानमें होता है; क्योंकि ऊपर
लिख आये हैं कि मोहनीय और आयुकर्मका बन्ध न होनेके कारण
उनका भाग भी शेष छह कर्मोंको ही मिल जाता हैं। तथा, दर्शनावरणका
भाग उसकी चार प्रकृतियोंको और नामकर्मका भाग उसकी एक प्रकृतिको मिलजाता है, अतः उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी वहीं होता है।

द्वितीय कषायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अविरतसम्यग्दृष्टि करता है । इस गुणस्यानमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका बन्ध नहीं होता, अतः उनका भाग भी शेषको मिल जाता है । तथा, तीसरी कषायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देशविरत गुणस्थानमें होता है, इस गुणस्थानमें प्रत्याख्यानावरण कषायका भी बन्ध नहीं होता, अतः उनका द्रव्य भी शेषको मिलजाता है । इस प्रकार मूल प्रकृतियों और कुछ उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके स्वामियोंका निर्देश इस गाथामें किया है ।

### पण अनियदी सुखगइ-नराउ-सुर-सुभगतिग-विउव्विदुगं। समचउरंसमसायं वहरं मिच्छो व सम्मो वा ॥ ९१ ॥

होता है। अतः मिश्रमें उत्कृष्ट प्रदेशवन्धको न वतलानेमें उत्कृष्ट योगके अभावके सिवाय कोई दूसरा कारण प्रतीत नहीं होता।

किन्तु वहा उत्कृष्ट प्रदेशवन्थका कारण उत्कृष्ट योग नहीं होता । अतः रोप गुणस्थानामं आयुकर्म का उत्कृष्ट प्रदेशवन्य नहीं वतलाया है ।

मोहनीय कर्मका उत्हृष्ट प्रदेशवन्य सास्वादन और मिश्र गुणस्थानके सिवाय मिथ्यादृष्टि, अविरत, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन सात गुणस्थानोमें वतलाया है। सास्वादन और मिश्री

इस प्रकारका प्रयत्न नहीं हो सकता या अन्य किसी कारणसे सास्वादनमें उत्कृष्ट योग नहीं होता। तथा, आगे मितज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानोंमें उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वतलाकर शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वंगरह मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें वतलायेंगे। इसंस भी पता चलता है कि सास्ता-दनमें उत्कृष्ट योग नहीं होता। इस प्रकार सास्तादनमें उत्कृष्ट योगका अभाव वतलाकर लिखा है—- "अतो ये सास्तादनमध्यायुप उत्कृष्टं प्रदेशस्त्रामिन-मिच्छन्ति तनमत्तमुपेक्षणीयमिति स्थितम्।" अर्थात् 'इस लिये जो सांस्ता-दनको भी आयुक्तमेंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्यका स्वामी कहते हैं, उनका मत उपकाक योग्य है।' इससे पता चलता है कि कोई कोई आचार्य सास्ता-दनमें आयुक्तमेंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्यको मानते हैं।

१ मिश्र गुणस्थानमें उत्क्रप्रयोग न होनेके सम्बन्धमें, निम्न युक्तियों स्वोपन टीकामें दी हैं। दूसरी कपायका उत्क्रप्र प्रदेशवन्ध अविरत गुणस्थानमें ही वतलाया है। यदि मिश्रमें भी उत्क्रप्रयोग होता तो उसमें भी दूसरी कपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वतलाया जाता। शायद कहा जाये कि अविरत गुणस्थानमें मिश्र गुणस्थानसे कम प्रकृतियां धंधती हैं अतः अविरतको ही उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी वतलाया है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि साधारण अवस्थामें अविरतमें भी सात ही कमोंका वन्ध होता है और मिश्रमें तो सात कमोंका वन्ध होता ही है। तथा अविरतमें भी मोहनीयकी सतरह प्रकृतियोंका बन्ध होता है और मिश्रमें भी उसकी सतरह प्रकृतियोंका वन्ध से लेकर आठवें गुणस्थान तकके उत्क्रष्टयोगवाले सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं। सम्यग्दृष्टिके स्त्यानिर्द्धित्रिकका वन्ध न होनेके कारण उनका भाग भी निद्रा और प्रचला को मिल जाता है, अतः सम्यग्दृष्टिका ही ग्रहण किया है। यद्यपि मिश्रमें भी स्त्यानिर्द्धित्रिकका वन्ध नहीं होता, किन्तु वहां उत्कृष्ट योग भी नहीं होता अतः उसका ग्रहण नहीं किया है।

हास्य, रित, शोक, अरित, भय और जुगुप्साका चौथे गुणस्थान-से लेकर आठवें गुणस्थानों तक जिन जिन गुणस्थानों में वन्ध होता है, उन गुणस्थानवाले उत्कृष्टयोगी सम्यग्दृष्टि जीव उनका उत्कृष्ट प्रदेश वन्ध करते हैं। तीर्थंक्कर प्रकृतिका बन्ध तो सम्यग्दृष्टिके ही होता है। इसी तरह आहारकदिक का वन्ध भी सातवें और आठवें गुणस्थानमें ही होता है। अतः उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी सम्यग्दृष्टिके ही वतलाया है। इस प्रकार ५४ प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके स्वामी वतलाकर शेष ६६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि को ही वतलाया है। जिसका विवरण इस प्रकार है—

मनुष्यद्विक, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकदिक, तैजस, कार्मण, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उल्लास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिरद्विक ग्रुमद्विक, अयशःकोर्ति, और निर्माण, इन पञ्चीस प्रकृतियोंके सिवाय रोष ४१ प्रकृतियां तो सम्यग्दृष्टिके बन्धती ही नहीं हैं। उनमेंसे कुछ प्रकृतियां यद्यपि सास्वादनमें बन्धती हैं, किन्तु वहां उत्कृष्टयोग नहीं होता। अतः ४१ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मिथ्या-दृष्टि ही करता है। रोष पञ्चीस प्रकृतियोंमेंसे औदारिक, तैजस, कार्मण, वर्णादि चार, अगुरुलघु, उपघात, बादर, प्रत्येक, अस्थिर, अग्रुम, अयशःकीर्ति, निर्माण, इन पन्द्रह प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नाम-कर्मके तेईसप्रकृतिक बन्धस्थानके बन्धक जीवोंके ही होता है और रोष दस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नामकर्मके पञ्चीसप्रकृतिक बन्ध- अर्थ-पुरुपवेट, संज्वलन कोध, मान, माया और लोभ, इन पाँच प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशवन्य अनिवृत्तिवादर नामक गुणस्थानमें होता है। प्रशस्त विहायोगति, मनुष्यायु, सुरिवक (देवगति, देवानुपूर्वी, और देवायु), सुभगत्रिक (मुभग, सुस्वर और आदेय), वैक्रियद्विक, समचतु-रस्तसंस्थान, असातवेदनीय, वज्रऋपभनाराच संहनन, इन तेरहप्रकृतियों-का उत्कृष्ट प्रदेशवन्य सम्यन्दृष्टि अथवा मिण्यादृष्टि जीव करते हैं।

भावार्थ-इस गाथामें १८ उत्तर प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध के स्वामी वतलाये हैं। उनमें से पुरुपवेद और संज्वलन चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ नीचे गुणस्थानमें होता है क्यों कि छह नोकपायों का बन्ध न होने के कारण उनका भाग पुरुपवेद को मिलजाता है। तथा पुरुपवेद की वन्धव्युच्छिति होने वाद संज्वलनचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, क्यों कि मिथ्यात्व, आदि की वारह कपाय और नोकपाय का सब द्रव्य उसे ही मिल जाता है। तथा, प्रशस्त विहायोगित वगैरह तेरह प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्यग्हिए अथवा मिथ्याहिए जीव करते हैं; क्यों कि उनके यथायोग्य उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कारण पाये जाते हैं।

# निद्दा-पयला-दुजुयल-भय-कुच्छा-तिन्थ सम्मगो सुजई । आहारदुगं सेसा उक्कोसपएसगा मिच्छो ॥ ९२ ॥

अर्थ-निद्रा, प्रचला, हास्य, रित, शोक, अरित, भय, जुरुप्सा, तीर्थंद्वर, इन नी प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशवन्य सम्यग्दृष्टि जीव करता है। आहारकिहक का उत्कृष्ट प्रदेशवन्य सुयित अर्थात् अप्रमत्त और अपूर्वकरण गुण्स्थानमें रहने वाले सुनि करते हैं। और शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्य मिथ्यादृष्टि जीव करता है।

भावार्थ-निदार और प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशवन्व चौथे गुणस्थान-

**२**९३

द्रव्य मिलता है । इसलिये इकतीसप्रकृतिक व्रन्धस्थानका निदंश किया है। यहाँ इतना विशेष और भी है कि उस समय परावर्तमान योग होना चाहिये।

इसी तरह परावर्तमान योगवाला असंज्ञी जीव नरकत्रिक और देवायुका जवन्य प्रदेशबन्ध करता है; क्योंकि पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्का-यिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव तो देवगति और नरकगतिमें उत्पन्न ही नहीं होते, अतः उनके उक्त चारों प्रकृतियोंका बन्ध भी नहीं होता । असंज्ञी अपर्याप्तकके भी न तो इतने विग्रद्ध परिणाम होते हैं कि देवगतिके योग्य प्रकृतियोका बन्ध कर सके, और न इतने संक्लेश परिणाम ही होते हैं कि नरकगतिके योग्य प्रकृतियों-का बन्ध कर सके। अतः गायामें सामान्यसे निर्देश करनेपर भी असंज्ञी पर्याप्तकका ही प्रहण करना चाहिये। असंज्ञी पर्याप्तक भी यदि एक ही योगमें चिरकाल तक रहनेवाला लिया जायेगा तो वह तीव योगवाला हो जायेगा, अतः परावर्तमान योगका ग्रहण किया है: क्योंकि योगमें परिवर्तन होते रहते तीत्रयोग नहीं हो सकता। अतः परावर्तमान योगवाला, आठ कर्मीका बन्धक, पर्याप्तक असंज्ञी जीव अपने योग्य जवन्य योगके रहते हुए उक्त चारों प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवन्य करता है।

सुरद्विक, वैक्रियद्विक और तीर्थंह्वर प्रकृतिका ज्ञघन्य प्रदेशवन्य सम्य-ग्दृष्टि जीव करता है। जिसका विवरण इस प्रकार है-कोई मनुष्य तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध करके देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ वह प्रथम समयमें ही मनुष्यगतिके योग्य तीर्थङ्करप्रकृतिसहित नामकर्मके तीसप्रकृतिक स्थानका वन्ध करता हुआ तीर्थद्वर प्रकृतिका जधन्य प्रदेशवन्ध करता है । यद्यपि नरकगतिमें भी तीर्थं इर प्रकृतिका बन्ध होता है, किन्तु देवगतिमें जघन्य-योगवाले अनुत्तरवासी देवोंका ग्रहण किया जाता है, और नरकगतिमें इतना जघन्ययोग नहीं होता । अतः नरकगतिके सम्यग्दृष्टि जीवके उक्त स्थानके बन्धक जीवोंके ही होता है, शेषके नहीं होता । तथा तेईस और पचीए का बन्ध मिथ्यादृष्टि के ही होता है। अतः शेष पचीस प्रकृतियों- का भी उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध उत्कृष्ट योगवाले मिथ्यादृष्टि जीव ही करते हैं। इस प्रकार समस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके स्वामियोंका निर्देश किया है।

उत्हृष्ट प्रदेशवन्धके स्वामियोंको वतलाकर अव जघन्य प्रदेशवन्धके स्वामियोका निर्देश करते हैं—

## सुम्रणी दुनि असनी निरयतिग-सुराउ-सुर-विडन्विदुगं। समो जिणं जहनं सुहुमनिगोयाइखणि सेसा॥ ९३॥

अर्थ-सुमुनि अर्थात् अप्रमत्तमुनि आहारक शरीर और आहारक अद्गीपाद्मका जयन्य प्रदेशवन्य करते हैं। असंज्ञी जीव नरकत्रिक (नरक गति, नरकानुपूर्वी और नरकायु) और सुरायुका जयन्य प्रदेशवन्य करते हैं। सुरद्विक, वैक्रियद्विक और तीर्थद्वर प्रकृतिका जयन्य प्रदेशवन्य सम्य-ग्रिष्ट जीव करते हैं। और शेप प्रकृतियोका जयन्य प्रदेशवन्य स्म्मिनिगोदिया जीव प्रथम समयम करता है।

भावार्थ-इस गाथामं नघन्य प्रदेशवन्धके स्वामियोंको वतलाया है। सामान्यसे आहारकद्विकका नघन्य प्रदेशवन्ध सातवें गुणस्थानमे रहनेवाले सुनि करते हैं। विशेपसे, निस समयमे आठो कर्मोका वन्ध करते हुए वे नामकर्मके इकतीसप्रकृतिक वन्धस्थानका वन्ध करते हैं और योग भी नघन्य होता है, उस समय ही उनके आहारकद्विकका नघन्य प्रदेशवन्ध होता है। यद्यपि नामकर्मके तीसप्रकृतिक वन्धस्थानमे भी आहारकद्विक सम्मिलित है, किन्तु इकतीसमें एक प्रकृति अधिक होनेके कारण, बटवारेके समय कम

१ कमंकाण्ड गा० २११ से २१४ तकमें मूल और उत्तर प्रकृतियों के उत्कृष्टप्रदेशवन्यके स्वामी वतलाये हैं, जो प्रायः कर्मग्रन्थके अनुकूल ही है।

जीव जन्मके प्रथम समयमें करता है, क्योंकि उसके प्रायः सभी प्रकृतियोका वन्ध होता है, तथा सबसे जघन्य योग भी उसीके होता है।

जवन्य प्रदेशबन्धके स्वामियोंको वतलाकर, अब प्रदेशबन्धके सादि वगैरह भङ्गोंको वतलाते हैं—

## दंसर्णछग-भय-कुच्छा-वि-ति-तुरियकसाय विग्वनाणाणं ।' मूलछगेऽणुक्कोसो चउह दुहा सेसि सव्वत्थ ॥ ९४॥

अर्थ-स्त्यानिह निकके सिवाय दर्शनावरणकी शेष ६ प्रकृतियाँ, भय, जुगुप्सा, दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय, तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषाय, वीयी संज्वलन कषाय, पाँच अन्तराय और पाँच ज्ञानावरण, इन उत्तर-प्रकृतियोंके तथा मोहनीय और आयुकर्मके सिवाय छह मूलप्रकृतियोंके अनुतृत्कृष्ट प्रदेशवन्धके सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों भङ्क होते हैं। तथा, उक्त प्रकृतियोंके शेष तीन बन्धोंके और अवशिष्ट प्रकृतियोंके चारों वन्धोंके सादि और अध्रुव, दो ही विकल्प होते हैं।

भावार्थ-उत्हृष्ट, अनुत्हृष्ट, जघन्य और अजघन्यवन्य तथा उनके सादि, अनादि, भ्रुव और अभ्रुवभङ्गींका स्वरूप पहले वतला आये हैं; क्योंकि प्रत्येक बन्धके अन्तमें मूल तथा उत्तर प्रकृतियों में उनका विचार किया गया है। यहाँ भी प्रदेशवन्धमें उनका विचार किया है। सबसे अधिक कर्म स्कन्धो-

१ पञ्चसङ्ग्रहमें भी प्रदेशवन्धके सादि वगैरह भङ्ग इसीप्रकार बतलाये हैं यथा-

<sup>&#</sup>x27;मोहाउयवज्जाणं णुक्कोसो साह्याइओ होह् । साई अधुवा सेसा आउगमोहाण सन्वेवि ॥ २९० ॥ नाणतरायनिहा अणवज्जकसाय भयदुगुंछाण । दंसणचउपयलाणं चउन्विगप्पो अणुक्कोसो ॥ २९५ ॥ सेसा साई अधुवा सन्वे सन्वाण सेसप्यहुंगं ।'

प्रकृतिका जवन्य प्रदेशवन्य नहीं वतलाया है। तिर्यञ्चगतिमें तीर्यद्वरका वन्ध ही नहीं होता, अतः वह भी उपेक्षणीय है। मनुष्यगतिमें जन्मके प्रथम समयमे तो तीर्थद्वरसहित नामकर्मके उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थानका वन्ध होता है अत: प्रकृति कम होनेसे वहाँ भाग अधिक मिलता है। तथा, तीर्थक्कर-सिंहत इकतीसप्रकृतिक बन्बस्थानका बन्ध संयमीके ही होता है, और वहाँ योग अधिक होता है। अतः तीसप्रकृतिक स्थानके वन्यक देवाके ही तीर्थ-द्वर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्य वतलाया है । देवद्विक और वैक्रियद्विकका जयन्य प्रदेशवन्य देवगति या नरकगतिसे आकर उत्पन्न होनेवाले मनुष्यके उस समय होता है, जब वह देवगतिके योग्य नामकर्मके उनतीसप्रकृतिक वन्थस्थानका वन्य करता है। क्योंकि देव और नारक तो इन प्रकृतियोंका वन्य ही नहीं करते । भोगभृमिया तिर्यञ्च जन्म छेनेके प्रथम समयमें इनका बन्ध करते हैं, किन्तु वे देवगतिके योग्य अहाईसप्रकृतिक बन्ध स्थानका ही वन्य करते हैं। अतः वय्वारेके समय अधिक द्रव्य मिलता है। यही वात अटाईसप्रकृतिक वन्धस्थानके वन्धक मनुष्यके वारेमें भी समझनी चाहिये । अतः उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थानके वन्धक मनुष्यके ही उक्त चार प्रकृतियोका जवन्य प्रदेशबन्ध वतलाया है।

रोप १०९ प्रकृतियाँका जर्बन्य प्रदेशबन्य स्हम निगोदिया छञ्यपर्यातक

अर्थात्-लञ्च्यपर्याप्तकके ६०१२ भवों में स्थल हुआ सृक्ष्म निगोदिया जीव लिये तीन मोड़े लेते समय, पहले मोड़े में स्थित हुआ सृक्ष्म निगोदिया जीव शेप प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करता है,।

१ कर्मकाण्डमें गा० २१५ स २१७ तक जघन्य प्रदेशवन्धके स्वामियों को चतलाया है। जेप १०९ प्रकृतियोंके बन्धक सृक्ष्मिनगोदिया जीवके बारे में उसमें कुछ विशेष बात बतलाई है। उसमें लिखा है-

<sup>&</sup>quot;चरिमअपुण्णभवत्यो तिविग्गहे पढमविग्गहम्मि ठिओ । सुहुमणिगोदो वैधिद ससाणं अवस्वधं तु ॥ २१७ ॥"

एक गुणस्थानमें निद्रा और प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करके जब जीव पुन: अनुत्कृष्ट वन्ध करता है तो वह सादि कहा जाता है। उत्कृष्ट वन्धसे पहलेका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अनादि है। अभव्यका वन्ध ध्रुव है और भव्यका वन्ध अध्रुव है।

भय और जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी चौथेसे लेकर आठवें गुण-स्थान तक होता है। उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धके भी पहलेकी ही तरह चार भङ्ग जानने चाहिये । इसी तरह अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्याना-वरण कषाय, संज्वलन कपाय, पॉच ज्ञानावरण और पॉच अन्तरायके अनु-त्कृष्ट प्रदेशबन्धके भी चार चार भङ्ग जानने चाहिये | अर्थात् उत्कृष्ट् प्रदेश-वन्धसे पहले जो अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, वह अनादि होता है। और उत्कृष्टबन्धके बाद जो अनुत्कृष्ट बन्ध होता है, वह सादि होता है। भव्य जीवका वही बन्ध अधुव होता है और अमन्यका बन्ध ध्रुव होता है। इस प्रकार तीस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके सादि वगैरह चारों भङ्ग होते हैं । किन्तु बाकीके उत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धके सादि और अध्रव दो ही विकल्प होते हैं। जो इस प्रकार है-अनुत्कृष्ट प्रदेश-वन्धके भङ्ग वतलाते हुए यह वतला आये हैं कि अमुक अमुक प्रकृतिका अमुक अमुक गुणस्थानमें उत्ऋष्ट प्रदेशवन्ध होता है। यह उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अपने अपने गुणस्थानमें पहली बार होता है, अतः सादि है। तथा, एक दो समय तक होकर या तो उसके वन्धका विल्कुल अभाव ही हो जाता है, या पुन: अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य होने लगता है, अत: अध्रव है।

तथा उक्त तीस प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य-पर्णातक जीवके भवके प्रथम समयमे होता है। उसके बाद योगशक्तिके बढ़ जानेके कारण उनका अजघन्य प्रदेशवन्ध होता है। संख्यात या अ-संख्यात कालके बाद जब उस जीवको पुनः उस भवकी प्राप्ति होती है तो पुनः जघन्य प्रदेशवन्ध होता है उसके बाद पुनः अजघन्य प्रदेशवन्ध होता के ग्रहण करनेको उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कहते हैं। और उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमें एक दो वगैरह स्कन्धोंकी हानिसे लेकर सबसे कम कर्मस्कन्थोंके ग्रहण करनेको अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कहते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट भेदोंमें प्रदेशवन्ध करते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट भेदोंमें प्रदेशवन्ध समस्त भेदोका संग्रहण हो जाता है। तथा सबसे कम कर्मस्कन्धोंके ग्रहण करनेको जधन्य प्रदेशवन्ध कहते हैं। और उसमे एक दो वगैरह स्कन्धोंकी वृद्धिसे लेकर अधिकसे अधिक कर्मस्कन्धोंके ग्रहण करनेको अजधन्य प्रदेशवन्ध कहते हैं। इस प्रकार जधन्य और अजधन्य भेदोंमें भी प्रदेशवन्धके सब भेद गर्मित हो जाते हैं।

उक्त गायामं, दर्शनपट्क वगैरह प्रकृतियोमे अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके चारो भङ्ग वतलाये हैं, जिसका खुलासा इस प्रकार है—

चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अविधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरणका उत्हृष्ट प्रदेशवन्य स्क्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है, क्योंकि एक तो वहाँ मोहनीय और आयुक्रमंका बन्ध नहीं होता, दूसरे निद्रापञ्चकका भी वन्ध नहीं होता। अतः उन्हें बहुत द्रव्य मिलता है। इस उत्हृष्ट प्रदेशवन्धको करके कोई जीव ग्यारहवे गुणस्थानमें गया। वहाँसे गिरकर, दसवे गुणस्थानमें आकर जब वह जीव उक्त प्रकृतियोंका अनुत्हृष्ट प्रदेशवन्ध करता है, तो वह बन्ध सादि होता है। अथवा दसवें ही गुणस्थानमें उत्हृष्ट योगके द्वारा उत्हृष्ट प्रदेशवन्ध करनेके बाद जब वह जीव पुनः अनुत्हृष्ट प्रदेशवन्ध करता है, तव वह बन्ध सादि होता है। क्योंकि उत्हृष्टयोग एक, दो समयसे अधिक देर तक नहीं होता। उत्हृष्टवन्ध होनेसे पहले जो अनुत्हृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, वह अनादि है। अमध्य जीवका वही बन्ध ध्रव है और भव्य जीवका बन्ध अध्रव होता है।

निद्रा और प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध चाँथे गुणस्थानसे लेकर आठवें गुणस्थान तक होता है; क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीवके स्त्यानर्ढि त्रिकका वन्ध नहीं होता, अत: उनका भाग भी इन्हें मिलता है। उक्त गुणस्थानों मेंसे किसी सादि और अधुव दो ही विकल्प होते हैं । जो इस प्रकार हैं-

अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध को वतलाते हुए स्क्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वतला आये हैं। यह उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध पहले पहले होता है अतः सादि है। पुनः अनुत्कृष्टवन्धके होने पर नहीं होता है, अतः अध्रव है। तथा उक्त छह कर्मोंका जधन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म-निगोदिया अपर्याप्तक जीव भवके प्रथम समयमें करता है। उसके बाद योगकी वृद्धि हो जाने पर अजधन्य प्रदेशवन्ध करता है, कालान्तरमे पुनः जधन्यवन्ध करता है। इस तरह ये दोनों भी सादि और अध्रव होते हैं।

मोहनीय और आयुक्तमंके चारों वन्धोंके सादि और अध्रुव दो ही विकल्प होते हैं। उनमेंसे आयुक्तमंके तो अध्रुववन्धी होने के कारण उसके चारों प्रदेशवन्ध सादि और अध्रुव ही होते हैं। मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नौवे गुणस्थान तकके उत्कृष्टयोगवाले जीव करते हैं। अतः उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके बाद उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, इसलिये दोनों बन्ध सादि और अध्रुव हैं। इसी तरह मोहनीयका जधन्यवन्ध सहम-निगोदिया जीव करता है। उसके भी जधन्यके वाद अजधन्य और अजधन्यके वाद जधन्य बन्ध करनेके कारण दोनों बन्ध सादि और अध्रुव होते हैं। इस प्रकार मूल और उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि प्रदेशवन्धोंमें सादि वगैरह का क्रम जानना चाहिये।

पूर्वोक्त प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धमें से अनेक प्रकारके प्रकृतिबन्ध और प्रदेशवन्धके कारण योगस्थान हैं, अनेक प्रकारके स्थितिबन्धके कारण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान हैं, और अनेक

१ कर्मकाण्डमें गाथा २०७-२०८ में मूल और उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट आदि वन्धों में सादि वगैरह मङ्गोंको वतलाया है, जो कर्मप्रनथके ही अनुह्म है।

है। इस प्रकार जयन्यके बाद अजधन्य और अजधन्यके वाद जयन्य प्रदेश वन्य होनेके कारण दोनां ही बन्ध सादि और अधुव होते हैं।

उक्त तीस प्रकृतियों से सिवाय शेप सभी प्रकृतियों के चारों वन्य सादि और अनुव ही होते हैं। उनमें से ७३ अनुववन्धिप्रकृतियों के तो अनुववन्धी होने के कारण ही चारों प्रदेशवन्ध सादि और अनुव होते हैं। शेप १७ भुववन्धिप्रकृतियों में से स्त्यानिहंत्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मिथ्याहिष्ट करता है। उत्कृष्ट योग एक दो समय तक ही ठहरता है अतः उत्कृष्टवन्ध भी एक दो समय तक ही होता है। उसके वाद पुनः अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है। उत्कृष्ट योगके होनेपर पुनः उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है। उत्कृष्ट योगके होनेपर पुनः उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है। इस प्रकार उत्कृष्टके वाद अनुत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके वाद उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होते हैं। तथा, उनका जधन्य प्रदेशवन्ध सुक्ष निगोदिया छञ्च्यपर्याप्तक जीव भवके प्रथम समयम करता है। दूसरे तीसरे आदि समर्थों वही जीव उनका अजधन्य प्रदेशवन्ध करता है। इस प्रकार ये दोनों बन्ध भी सादि और अनुव होते हैं।

वर्णचतुष्क, तैनस, कार्मण, अगुक्लबु, उपघात और निर्माण प्रकृतिके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, नवन्य और अनवन्य प्रदेशवन्य भी इसी प्रकार सादि और अश्वय नानने चाहियें। इस प्रकार उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि चार वन्यामें सादि वगैरह भड़ोंका विचार नानना चाहिये।

मूल प्रकृतियांमंसे ज्ञानावरण, दर्जनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र और अन्तरायके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्यके सादि वगैरह चारों विकल्प होते हैं। क्योंकि स्ध्मसाम्प्राय गुणस्थानमें कोई जीव उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्य करके जब पुनः उनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य करता है तो वह बन्ध सादि है। उत्कृष्ट प्रदेशवन्यसे पहले वह बन्ध अनादि है भव्यका वन्ध अध्रुव और अभव्यका बन्ध ध्रुव है। शेव जधन्य अज्ञवन्य और उत्कृष्ट प्रदेशवन्यके

है कि इन सातोंमें किसकी संख्या अधिक है और किसकी संख्या कम है?

योगस्यानोंकी संख्या श्रेणिके असंख्यातवें भाग वतलाई है। श्रेणि-का स्वरूप आगे वतलायेंगे । उसके असंख्यातवें भागमें आकाशके जितने प्रदेश होते हैं, उतने ही योगस्थान जानना चाहिये। पीछे गा० ५३ का व्याख्यान करते हुए बतला आये हैं कि योग, वीर्य या शक्तिविशेषको कहते हैं। उसके स्थान किस प्रकार होते हैं यहा इसे समझाते हैं। पहले बतला आये हैं कि स्क्ष्मिनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके भवके प्रथम समयमें सबसे जघन्य योग होता है, अर्थात् अन्य जीवोंकी अपेक्षासे उसकी शक्ति या वीर्यलिध सबसे कम है । किन्तु सबसे कम वीर्यलिधके धारक उस जीवके कुछ प्रदेश बहुत कम वीर्यवाले हैं, कुछ उनसे अधिक वीर्यवाले हैं और कुछ उनसे भी अधिक वीर्यवाले हैं। यदि सबसे कम वीर्यवाले प्रदेशोंमें एक प्रदेशको केवलज्ञानीके ज्ञानके द्वारा देखा जाये तो उस एक प्रदेशमें असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बराबर भाग पाये जाते हैं। तथा उसी जीवके अत्यधिक वीर्यवाले प्रदेशको उसी प्रकार यदि अवलोकन किया जाये तो उसमें उस जघन्यवीर्यवाले प्रदेशके मागोंसे भी असंख्यातगुणे भाग पाये जाते हैं । इसीके सम्बन्धमें पञ्चसङ्गृहमें लिखा है-

### "वण्णाय अविभागं जहण्णचीरियस्स चीरियं छिण्णं। पक्केकस्स पपसस्सऽसंखलोगपपससमं॥ ३९७॥"

अर्थात्—'सबसे जघन्यवीर्यवाले जीवके प्रदेशमें जो वीर्य है, बुद्धिके द्वारा उसका तबतक छेदन किया जाये जबतक अविभागी अंश न हो । एक एक प्रदेशमें ये अविभागी अंश असंख्यात लोकाकाशोंके प्रदेशोंके वर्रावर होते हैं ।' वीर्यलिधके इन मागों या अविभागी अंशोंको वीर्यपरमाणु, भावपरमाणु या अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जीवके जिन प्रदेशों- में ये अविभागी प्रतिच्छेद सबसे कम, किन्तु समान संख्यामें पाये जाते

प्रकारके अनुभाग बन्धके कारण अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान है। अतः वांगस्थान, स्थितिचन्धाध्यवसायस्थान, अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान तथा उनके कार्योका परस्तरमें औत्यबहुत्व बतळाते हे— सिंदिअसंखिन्जंसे जीगद्याणाणि पयिडिठिइभेया। ठिइवंधन्अवसायाणुभागठाणा असंखगुणा॥ ९५॥

तत्तो कम्मपएसा अणंतगुणिया तओ रसच्छेया।
अर्थ-नागस्यान श्रेणिके असंख्यातवं माग प्रमाण है। योगस्यानींसे असंख्यातगुणे प्रकृतियांके मेद हैं। प्रकृतियांके मेदोंसे असंख्यातगुणे
स्थितिके मेद हैं। स्थितिके मेदोंसे असंख्यातगुणे स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान
हैं। स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानसे असंख्यातगुणे अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान हैं। अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानसे अनन्तगुणे कर्मस्कन्थ हैं, और
कर्मस्कन्थोंसे अनन्तगुणे रंसच्छेद हैं।

भावार्थ-वन्यके निरूपणमें दो वस्तुएँ मुख्य हैं-एक वन्य और दूसरी उसके कारण। वन्य चार हैं किन्तु उनके कारण तीन ही हैं; क्योंकि प्रकृतियन्य और प्रदेशवन्यका कारण एक ही है। अतः वन्यके निरूपणमें इसके परिकरके रूपसे सात चीनें आती हैं-प्रकृतिमेद, स्थितिमेद, कर्म-स्कन्य अर्थात् प्रदेशमेद, रमञ्छेद अर्थात् अनुभागभेद और उनके कारण यागस्यान, स्थितिवन्याध्यवसायस्थान तथा अनुभागवन्याध्यवसायस्थान। उक्त गाथामें उनमें परस्यरमें अल्पवहुत्व वतलाया है अर्थात् यह वतलाया

१ पद्धसङ्ग्रहमें भी इनका अल्पवहुत्व इसी तरह वतलाया है यथा-"सेडिअसंखेडजंसो जोगद्वाणा तभी असंखेडजा। पयडीभेआ तत्तो ठिह्भेया हैंति तत्तीवि॥ २८२॥ ठिह्वंधडसवसाया तत्तो अणुभागवंधठाणाणि। तत्तो कम्मपण्साणंतगुणा तो रसच्छेया॥ २८३॥"

यह योगस्थान सबसे जघन्यशक्तिवाले स्क्ष्म निगोदिया जीवके भवके प्रथम समयमें होता है। उससे कुछ अधिक शक्तिवाले जीवका इसी क्रमसे दूसरा योगस्थान होता है। उससे भी कुछ अधिक शक्तिवाले जीवका इसी क्रमसे तीसरा योगस्थान होता है। उससे भी कुछ अधिक शक्तिवाले जीवका इसी क्रमसे चौथा योगस्थान होता है। इस प्रकार इसी क्रमसे नाना जीवोके अथवा कालभेदसे एक ही जीवके ये योगस्थान श्रेणिके असंख्यातवें भाग आकाशके जितने प्रदेश होते हैं, उतने होते हैं।

शङ्का—जीव अनन्त है, अतः योगस्थान भी अनन्त ही, होने चाहिये।

उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि सब जीवों का योगस्थान जुदा जुदा ही नहीं होता, अनन्त स्थावर जीवोंके समान योगस्थान होता है, तथा असंख्यात त्रसोंके भी समान योगस्थान होता है। अतः विसहश योग-स्थान श्रेणिके असंख्यातवें भाग ही होते हैं।

सुनिये-

''पह्णासंखेरजदिमा गुणहाणिसला हवंति इगिठाणे। गुणहाणिफड्ढयाओ असंखभागं तु सेढीये॥ २२४॥ फड्ढयगे एक्केके वग्गणसंखा हु तित्तयालावा। एकेकिवग्गणाए असंखपदरा हु वग्गाओ॥ २२५॥ एकेके पुण वग्गे असंखलोगा हवंति अविभागा। अविभागस्स पमाण जहण्णउड्ढी पदेसाणं॥ २२६॥"

अर्थात्—'एक योगस्थानमें पल्यके असंख्यातवें माग गुणहानियां होती हैं। एक गुणहानिमें श्रेणिके असंख्यातवें भाग स्पर्दक होते हैं। एक एक स्पद्धकमें उतनी ही वर्गणाएँ होती हैं। एक एक वर्गणामें असंख्यात जगत्- प्रतर प्रमाण वर्ग होते हैं। और एक एक वर्ग में असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के वरावर अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। प्रदेशों को जघन्य दृद्धि

हैं, उन प्रदेशोंकी एक वर्गणा होती है। उनसे एक अधिक अविभागी मितन्छेडोंके धारक मदेशोंकी दूसरी वर्गणा होती है। इसी प्रकार एक एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोंके घारक प्रदेशोंकी एक एक जुदी वर्गणा होती है। और, जहां तक एक एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोंके धारक प्रदेश पाये जाते हैं, वहां तककी वर्गणाओंके समृह्को प्रथम सर्विक कहते है। उसके आगे जो प्रदेश मिछते हैं, उनमें प्रथम सर्व्हककी अन्तिम वर्गणाके प्रदेशोंमें जितने अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, उनसे असंख्यात लंगिकाराके प्रदेशोंके नितने अविभागी प्रतिच्छेद अधिक होते हैं, उतने अविभागी प्रतिच्छेद जिन जिन प्रदेशोमें पाये जाते हैं, उनके समृहको वृत्तरे सार्वक्की प्रथम वर्गणा जानना चाहिये। इस प्रथम वर्गणाके ऊपर एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदवाले प्रदेशोंका समृहरूप दूसरी वर्गणा होती है। इसप्रकार एक एक अविमागी प्रतिच्छेदकी दृढि करते करते ये वर्गणाऍ श्रेणिके व्यसंख्यातवें भागके बरावर होती हैं। इनके समृहको दूसरा स्पर्कं क कहते हैं । इसके बाद एक अधिक अविमागी प्रतिच्छेदोंके घारक प्रदेश नहीं मिलते, किन्तु असंख्यात लोकाकाशके प्रदेशोके जितने अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोंके धारक प्रदेश ही मिलते हैं, उनसे पहले कहे हुए क्रमके अनुसार तीसरा सर्व्हक प्रारम्भ होता है। इसी तरह चीया, पांचवा वगेरह सर्वक जानने चाहिये । इन सर्वकॉका प्रमाण भी श्रेणिके असंख्या-तवं भाग है । उनके समृहका एक वार्यस्यान कहते हैं ।

१ गोमट्रसार कर्मकाण्डमें ४२ गाथाओंसे योगस्यानका वर्णन किया ई। इसके अनुसार-

<sup>&#</sup>x27;'अविभागपिडच्छेदो वरगो पुण वरगणाण फड्डयमं। गुणहाणि वि य जाणे ठाणं,पिड होदि णियमेण ॥ २२३ ॥'' एक योगस्यानमें अविभागी प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्दक छीर गुण-हानि, ये पांच चीजे नियमसे होती हैं। छय इनका स्वस्य और प्रमाण

प्रकार नाना जीवोको अपेक्षासे बाकी उत्तरं-प्रकृतियों और मूळ प्रकृतियोंके भी वन्ध और उदयकी विचित्रतासे असंख्यात भेद हो जाते हैं। यहाँ पर भी जीवोंके अनन्त होनेके कारण उनके बन्धो और उदयोंकी विचित्रतासे प्रकृतियोंके भी अनन्त भेद होनेकी आश्रद्धा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि नाना जीवोंके भी एकसा बन्ध और एकसा उदय होता है। अतः प्रकृतियोंके विसदश भेद असंख्यात ही होते हैं। अतः योगस्थानोंसे प्रकृतियों असंख्यातगुणी हैं, क्योंकि एक एक योगस्थानमें वर्तमान नाना जीव या कालक्रमसे एक ही जीव इन सभी प्रकृतियोंका वन्ध करता है।

तया, प्रकृतिके मेदों से असंख्यातगुणे स्थितिके मेद होते हैं। क्यों कि एक एक प्रकृति असंख्यात तरह की स्थितियों को लेकर बंधती है। जैसे एक जीव एक ही प्रकृति को कभी अन्तर्मुहूर्तकी स्थितिके साथ बांधता है, कभी एक समय अधिक अन्तर्मुहूर्तकी स्थितिके साथ बांधता है, कभी दो समय अधिक अन्तर्मुहूर्तकी स्थितिके साथ बांधता है, कभी तीन समय अधिक अन्तर्मुहूर्तकी स्थितिके साथ बांधता है, कभी तीन समय अधिक अन्तर्मुहूर्तकी स्थितिके साथ वांधता है। इस प्रकार जब एक प्रकृति और एक जीव की अपेक्षासे ही स्थितिके असंख्यात मेद हो जाते हैं, तब सब प्रकृतियों और सब जीवो की अपेक्षासे प्रकृतिके भेदोंसे स्थितिके मेदोका असंख्यातगुणा होना स्पष्ट ही है। अतः प्रकृतिके मेदोसे स्थितिके मेद असंख्यातगुणो होते हैं।

तथा स्थितिके भेदोंसे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातगुणे हैं। कषायके उदयसे होनेबाले जीवके जिन परिणामिविशेषोंसे स्थितिबन्ध होता है, उन परिणामोंको स्थितिबन्धाध्यवसाय कहते हैं। एक एक स्थिति-बन्धके कारणभूत ये अध्यवसाय या परिणाम अनेक होते हैं; क्योंकि सबसे जावन्यस्थितिका वन्ध भी असंख्यातलोकप्रमाण अध्यवसायोंसे होता है। अर्थात् एक ही स्थितिबन्ध किसी जीवके किसी तरहके परिणाम-से होता है। ऐसा

इन योगस्थानासे असंख्यातगुणे जानावरणादिक प्रकृतियोके भेद होने हैं । यद्यपि मूलप्रकृतियाँ थाठ और उत्तर प्रकृतियाँ १४८ वतलाई हैं, किन्तु वन्धरी विचित्रतासे एक एक प्रकृति के अनेक भेद हो जाते हैं। उदाहरण के लिये, एक अवधिज्ञान को ही ले लीजिये। बास्नॉर्म अयथिजानके बहुतरें,भेद बतलाये हैं। अतः अवधिजानावरणके बन्धके भी उतने ही भेद होते हैं, क्योंकि बन्धकी विचित्रतासे ही क्षयोपराममें अन्तर पड़ता है और अयोपराममें अन्तर पड़नेसे ही ज्ञानके अनेक भेद हो जाते हैं। शायद कोई कहे कि अनेक मेद होने पर भी असंख्यात मेद किस तरह हो नाते हैं ? नो इसके लिये हमें पुनः अवधिज्ञानके मेदों पर एक दृष्टि ढालनी होगी। स्ध्म पनकजीव की तीसरे समय में जितनी जयन्य अवगाहना होती है, उतना ही जवन्य अवधिज्ञान का क्षेत्र होता है। और असंख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है। अतः जधन्यक्षेत्रसे छेकर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट अवधिज्ञानके क्षेत्र तक क्षेत्रकी हीनायिकताके कारण अवधिज्ञानके असंख्यात मेद हैं । इसिंख्ये अवधिज्ञानके आवारक अवधिज्ञानावरण कर्मके भी बन्य और उदयकी विचित्रतासे असंख्यात मेद हो जाते हैं। होती है अर्थात् जिसका दूसरा माग न हो, ऐसे शक्तिके अंशको अविभागी-प्रतिच्छेद कहते हैं।' इस रीतिसे प्रत्येकमें प्रत्येकका प्रमाण वतलाया है। इसीको यदि - उलटे कमसे कहें तो-अविभागीप्रतिच्छेदौंका समृह वर्ग, वर्गोन का समृह वर्गणा, धर्मणाओंका समृह स्पर्दक, स्पर्दकोंका समृह गुणहानि और गुणहानियोंका समृह योगस्थान-इसप्रकार प्रत्येकका स्वरूप माल्म होजाता है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रदेशं एक एक वर्ग है, क्योंकि उसमें वहुतसे अविभागी अंश रहते हैं। गाया २२९ की संस्कृतटीका तथा वाल-बोघनी भाषाटीकामें योगस्थान और उसके अर्क्षोका विस्तारसे कथन किया है, जो उपर्युक्त कथनसे विपरीत नहीं है।

प्रदेशत्रन्थका विस्तारसे वर्णन करनेपर भी अभीतक उसका कारण नहीं बतलाया, अतः प्रदेशबन्ध और प्रसङ्गवश पूर्वोक्त प्रकृति स्थिति और अनुभागवन्थके कारण बतलाते हैं—

### जोगा पयडिपएसं ठिइअणुभागं कसायाउ ॥९६॥

अर्थ-प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगसे होते हैं, और स्थितिबन्ध ओर अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं।

भावार्थ-गाथाने इस उत्तराईमें चारों बन्धोंने कारण बतलाये हैं।
प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण योगको वतलाया है और स्थितिबन्ध
तथा अनुभागबन्धका कारण कषायको वतलाया है। योग और कषायका
स्वरूप पहले बतला आये हैं। योग एक शिक्तका नाम है जो निमित्तकारणोंने मिलनेपर कर्मवर्गणाओंको कर्मरूप परिणमाती है। कर्मपुद्गलों
का अमुकपरिमाणमें कर्मरूप होना, तथा उनमें ज्ञान वगैरहको धातने आदि
का स्वभाव पड़ना ये योगके कार्य हैं। तथा आये हुए कर्मपुद्गलोंका
अमुक कालतक आत्माने साथ दूधपानीकी तरह मिलकर ठहरना और उनमें
तीव या मन्द फल देनेकी शिक्तका पड़ना, ये कषायके कार्य हैं। अतः दो
बन्धोंका कारण योग है और दो का कारण कषाय है। जबतक कषाय
रहती है, तबतक चारो वन्ध होते हैं। किन्तु कषायका उपशम या क्षय
होजानेपर ग्यारहवें वगैरह गुणस्थानोंमें केवल प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध
ही होते हैं। इसीसे कर्मकाण्डमें कहा है—

'जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति। अपरिणदुच्छिण्णेसु य वंघद्विदिकारणं णत्थि॥ २५७॥'

अर्थात् 'प्रकृतिवन्ध और प्रदेशवन्ध योगसे होते हैं, तथा स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध कषायसे होते हैं। जिनकी कषाय अपरिणत है अर्थात् उदयरूप नहीं है तथा जिनकी कषाय नष्ट होगई है, उनके स्थितिवन्धका

रसच्छेदको उसमें नहीं लिया है । देखो गा० २५८-२६०।

ही आगे भी समझ लेना चाहिये। अतः स्थितिक भेदोंसे स्थितिवन्धाध्य-वसायस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। तथा, स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान्से अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातगुणे हैं। अर्थात् स्थितिवन्धके कारण-भृत परिणामांसे अनुभागवन्धके कारणभृत परिणाम असंख्यातगुणे हैं। इसका कारण यह है कि एक एक स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान तो अन्तर्भृहूर्त तक रहता है, किन्तु एक एक अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक आठ समय तक ही रहतां है। अतः एक एक स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानमें असंख्यात लोकाकाशके प्रदेशोंके वरावर अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान होते हैं।

तथा, अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानसे अनन्तगुणे कर्मस्कन्ध होते हैं। इसका कारण यह है कि पहले वतला आये हैं कि एक जीव एक समयमें अमन्यराशिसे अनन्तगुणे और सिद्धराशिके अनन्तवेंभाग कर्मस्कन्धोंको ग्रहण करता है। किन्तु अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोंका प्रमाण तो केवल असंख्यात लोकाकाश्चके प्रदेशोंके जितना ही वतलाया है। अतः अनुभाग-वन्धाध्यवसायस्थानसे अनन्तगुणे कर्मस्कन्ध सिद्ध होते हैं।

तया, कर्मस्कन्धोंसे अनन्तगुणे रसच्छेद या अविमागी प्रतिच्छेद हैं। बात यह है कि अनुमागवन्याध्यवसायस्थानोंके द्वारा कर्मपुद्गलोंमें रस पैदा होता है। यदि एक परमाणुमें मौजूद रस या अनुमागव्यक्तिकों केवल- ज्ञानके द्वारा छेदा जाये तो उसमें समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणे अवि-मागी प्रतिच्छेद या रसच्छेद पाये जाते हैं। अर्थात् समस्त कर्मस्कन्धोंके प्रत्येक परमाणुमें समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणे रसच्छेद होते हैं, किन्तु एक एक कर्मस्कन्थमें कर्मपरमाणु केवल सिद्धराशिके अनन्तचें भाग ही होते हैं। अतः कर्मस्कन्थोंसे रसच्छेद अनन्तगुणे सिद्ध होते हैं। इसप्रकार वन्य और उनके कारणोंका अर्ह्यवहुत्व जानना चाहिये॥

१ कर्मकाण्डमें इनमेंसे केवल छहका ही परस्परमें अल्पवहुत्व वतलाया है—'

इसके नीचेका भाग चौड़ा है। फिर दोनों राजुकी ऊँचाई पर एक बढ़ते बढ़ते १०।। राजु चौड़ा है। फिर घटते ऊँचाई पर एक राजु पूर्व-पश्चिम में घटता ७ राजु मोटाई है। इस और ऊँचाईका यदि किया जाये तो वह सात होता है।



पूर्व-पश्चिम सात राजु ओरसे घटते घटते सात राजु चौड़ा है। पुनं: की ऊँचाई पर पाँच राजु घटते चौदह राजु की चौड़ा है। इस प्रकार बढ़ता हुआ है। सर्वत्र की चौड़ाई मोटाई बुद्धिके द्वारा समीकरण राजु के घन के बराबर

इसके समीकरणका प्रकार इस तरह है—अधोलोकके नीचेका विस्तार सात राजु है. और दोनों ओरसे घटते घटते सात राजुकी ऊँचाईपर मध्य-लोकके पासमें वह एक राजु शेष रहता है। इस अधोलोकके बीचमें से दो भाग करके यदि दोनों भागोंको उलटकर बराबर बराबर रक्ला जाये तो उसका विस्तार नीचेकी ओर भी और ऊपरकी ओर भी चार चार राजु होता है, किन्तु ऊँचाई सर्वत्र सातराजु ही रहती है। जैसे— कारण नहीं है'। चौदहवें गुणस्थानमें योगका भी अभाव होजाता है, अतः वहाँ एक भी वन्य नहीं होता है ।।

योगस्थानोंका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवें भाग वतलाया है । अतः श्रेणिका स्वरूप वतलाना आवस्यक है । किन्तु लोक और उसके घनफल का कथन किये विना श्रेणिका स्वरूप नहीं वतलाया जासकता, अतः श्रेणिके साथ ही साथ घन और प्रतरका स्वरूप भी कहते हैं—

## चंउदसरज्जू लोउ बुद्धिकड होइ सत्तरज्जुघणो । तदीहेगपएसा सेढी पयरो य तव्यग्गो ॥ ९७ ॥

अर्थ-लोक चौदह राजु ऊँचा है, और बुद्धिके द्वारा उसका समी-करण करनेपर वह सातराजुके घनप्रमाण होता है। सातराजु लम्बी आकाश-के प्रदेशोकी पंक्तिको श्रेणि कहते हैं, और उसके वर्गको प्रतर कहते हैं।

भावार्थ-इस गायामें प्रसङ्गवश लोक, श्रेणि और प्रतरका स्वरूप वतलाया है। गायामें 'चउदसरज्जू लोउ' लिखा है, निसका आशय है कि लोक चौदह राजु है। किन्तु यह केवल उसकी उँचाईका ही प्रमाण है। लोकका आकार कटिपर दोनों हाय रखकर और पैरोंको फैलाकर खहें हुए मनुष्यके समान वतलाया है। जो इस प्रकार है—

#### १ त्रिछोकसार भे लिखा है—

'उन्भियद्छेक्क्सुरनद्धयसंचयसण्णिहो हवे छोगो । सद्धदक्षो सुरवसमो चोइसरज्जूदको सन्वो ॥ ६ ॥'

अर्थात् खड़ा करके आध मृदद्ग के उत्पर रखे हुए पूरे मृदङ्ग के समान लोक का आकार जानना चाहिये। उसका मध्य भाग ध्वजाओं के समूह के सहण अनेक प्रकार के द्रव्योंसे भरा हुआ है। अघोलोक आध मृदङ्ग के आकार है और उर्ध्वलोक पूरे मृदङ्ग के आकार है। तथा सबलोक चौटह राजु ऊंचा है।

इस तरह मिलाओ

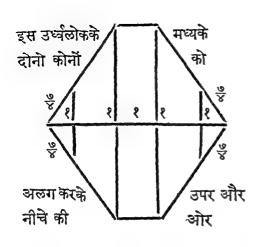



उर्ध्वलोकके इस नये आकारको अधोलोकके नये आकारके साथ

मिलादेनेपर सात राजु ऊँचा और चौकोर क्षेत्र हो ऊँचाई चौड़ाई तीनों सात सात लोक सात राजु होता है।

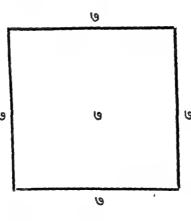

राजु चौड़ा, सात सात राजु मोटा जाता है। अतः और मोटाई, राजु होनेके कारण का घनरूप सिद्ध

लोक तो वृत्त है और यह घन समचतुरस्ररूप होता है। अत: वृत्त करनेके लिये उसे १९ से गुणा करके वाईससे भागदेना चाहिये। तब वह कुछ कम सात राजू लम्बो, चौड़ा और गोल होता है। किन्तु व्यवहारमें सात राजूका चतुरस्र घनलोक जानना चाहिये।

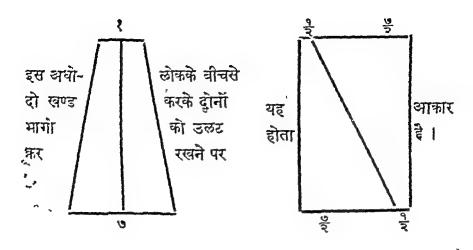

अत्र उर्ध्वलोकको लीजिये—उर्ध्वलोकका मध्यभाग पूर्वपश्चिममें ५ राज्ञ चीडा है। उसमेंसे मध्यके तीन राज्ञ क्षेत्रको ज्योका त्यों लोड़कर दोनों ओरसे एक एक राज्ञके चीड़े और साढ़े तीन साट़े तीन राज्ञके ऊँचे दो तिकोण खण्ड लेने चाहियें। उन दोनो खण्डोंको मध्यसे काउनेपर चार तिकोण खण्ड होजाते हैं, जिनमेंसे प्रत्येक खण्डकी मुजा एक राज्ञ और कोटि पीने दो राज्ञ होती है। उन चारों खण्डोंको उलटा मुलटा करके उनमेंसे दो खण्ड उर्धलोकके अधोभागमें दोनों ओर, और दो खण्ड उसके उर्ध्वभागके दोनों ओर मिलादेने चाहिये। ऐसा करनेसे उर्ध्वलोककी ॲचाईमें तो कोई अन्तर नहीं पहता, किन्तु उसका विस्तार सर्वत्र तीन राज्ञ होजाता है। जैसे—

## २१. उपशमश्रोणिद्वार

'निमय जिणं धुवबन्धो' आदि पहली गाथामें जिन जिन विषयों का नाम लेकर उनका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञाकी थी, उन विषयोंका वर्णन तो किया जा चुका । अब उसी पहली गाथामें आये हुए 'च' शब्दसे जिन । उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणिका ग्रहण किया गया है, उनमेंसे पहले उपशमश्रेणिका कथन करते हैं—

अण-दंस-नपुंसित्थीवेयछक्कं च पुरिसवेयं च। दो दो एगंतरिए सरिसे सरिसं उवसमेइ ॥ ९८ ।

अर्थ-पहले अनन्तानुबन्धी कषायका उपराम करता है। उस् दर्शनमोहनीयका उपराम करता है। फिर क्रमशः नपुंसकवेद, स्त्री, छह नोकषाय और पुरुषवेदका उपराम करता है। उसके बाद एक एक संज्वलन कषायका अन्तर देकर दो दो सहश कषायोंका एक साथ उप-शम करता है। अर्थात् अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उपराम करके संज्वलन क्रोधका उपश्म करता है। फिर अ-प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण मानका उपश्म करके संज्वलन मानका उपश्म करता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण मायाका उपश्म करता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण आप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण लोभका उपश्म करके संज्वलन लोभका उपश्म करता है।

भावार्थ-पहले लिख आये हैं कि सातवें गुणस्थानसे आगे दो

१ यह गाथा आवश्यकनिर्युक्ति से ठी गई जान पड़ती है। उसमें भी यह इसी प्रकार है—

<sup>&#</sup>x27;अण-दंस नपुंसित्शीवेय-छक्कं च पुरिसवेयं च। दो दो एगतरिए, सरिसे सरिसं उनसमेइ ॥ ११६ ॥'

सात रार्जु छम्बी आकाशके एक एक प्रदेशकी पंक्तिको श्रेणि कहते हैं। जहाँ कहीं श्रेणिके असंख्यातवें भागका कथन हो वहाँ यही श्रेणि छेनी चाहिये। श्रेणिके वर्गको प्रतर कहते हैं। अर्थात् श्रेणिमें जितने प्रदेश हो, उनको उतने ही प्रदेशोंसे गुणा करनेपर प्रतरका प्रमाण आता है। अथवा सात राजु छम्बी और सात राजु चौड़ी एक एक प्रदेशकी पंक्तिको प्रतर कि है। तथा, प्रतर और श्रेणिको परस्परमें गुणा करनेपर वन या वनकि होता है। इस प्रकार श्रेणि, प्रतर और वनछोकका प्रमाण जानना



१ प्ज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि टीका में भी श्रेणिका यही स्वरूप यतलाया है। यथा--'छोकमध्यादारभ्य उर्ध्वमधस्तिर्यक् च आकाश-प्रदेशानां क्रमसित्रविष्टानां पंक्तिः श्रेणिः।' पृ० १००।

राजु का प्रमाण त्रिलोकसार में 'जगसेडिसत्तभागो रज्जु' (गा० ७) हिलकर श्रेणि के सातवें भाग वतलाया है। तथा दृष्यलोक० में प्रमाणा- कृल से निष्पन्न असंख्यात कोटीकोटी योजनका एक राजु वतलाया है। यथा- 'प्रमाणाद्गुलनि पन्नयोजनानां प्रमाणतः। असंख्यकोटीकोटीभिरेका रज्जु प्रकीर्तिता॥ ६२॥ १ स०।

२ प्रतर से आशय वर्ग का है । समान दो संख्याओं को आपसमें गुणा करने पर जो राशी उत्पन्न होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे ७ का वर्ग करने पर ४९ आते हैं। तथा समान तीन सख्याओं-का परस्पर में गुणा करने पर घन होता है। जैसे ७ का घन ७×७×७= ३४३ होता है। अन्तिम समय पर्नत असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलकोंका निक्षेप किया जाता है। दूसरे आदि समयोंमें भी जो दिलक ग्रहण किये जाते हैं, उनका निक्षेप भी इसी प्रकार किया जाता है। यहाँ इतना विशेष है कि गुणश्रेणिकी रचनाके लिये पहले समयमें जो दिलक ग्रहण किये जाते हें, वे योड़े होते हैं। और उसके पश्चात् प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दिलकोंका ग्रहण किया जाता है। तथा दिलकोंका निर्धे अवशिष्ट समयोंमें ही किया जाता है, अन्तर्मुहूर्त कालसे अपरके समय नहीं किया जाता।

गुणसंक्रमके द्वारा अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धी अग्रुभ प्रकृतियोंके थोडे दिलकोंका अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण हो उसके पश्चात् प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे दलिकाँ 🗐 अन्य प्रकृतियों में संक्रमण होता है। तथा अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही स्थिति-बन्ध भी अपूर्व अर्थात् बहुत थोड़ा होता है। अपूर्वकरणका काल समाप्त हानेपर तीसरा अनिवृत्तिकरण होता है। इसमें भी प्रथम समयसे ही पूर्वोक्त पॉच कार्य एक साथ होने लगते हैं। इसका काल भी अन्तर्मुहूर्त ही है। उसमेंसे सख्यात भाग बीत जानेपर जन एक भाग बाकी रहता है तो अनन्तानुबन्धी कषायके एक आवली प्रमाण नीचेके निपेकोंको छोड्कर वाकी निषेक्रोंका उसी तरह अन्तरकरण किया जाता है जैसे कि पहली मिथ्यात्वका वतलाया है। जिन अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकोंका अन्तरकरण किया जाता है, उन्हें वहाँसे उठा उठाकर बंधनेवाली अन्य प्रकृतियोंमें स्थापित कर दिया जाता है। अन्तरकरणके प्रारम्भ होनेपर, दूसरे समयमें अनन्तानुबन्धी कषायके ऊपरकी स्थितिवाले दलिकोंका उपराम किया जाता है। पहले समयमें थोड़े दलिकोंका उपशम किया जाता है, दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम किया जाता है, तीसरे समयमें

१ गा० १० में।

श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं—एक उपगमश्रेणि और दूसरी क्षपकश्रेणि । उपगमश्रेणिमें मोहनीय कर्मकी उत्तरप्रकृतियोका उपशम किया जाता है, इसीसे उसे उपरामश्रेणि कहते हैं। ग्रन्यकारने इस गाथामें मोह-नीयकी प्रकृतियोके उपश्रम करनेका क्रम वतलाया है। सबसे पहले अ-नुन्दानुत्रन्थी कपायका उपग्रम होता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकारसे है— र्वियोये, पॉचवे, छठे और सातवे गुणस्थानमेंसे किसी एक गुणस्थानवर्ती र्षे अनन्तानुबन्धी कपायका उपगम करनेके लिये यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्व-े और अनिवृत्तिकरण नामके तीन करण करता है। यथाप्रवृत्तकरणमें मय उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विग्रदि होती है और उसकी वजहसे धुम रिवॉमें अनुभागकी वृद्धि तथा अधुम प्रकृतिवॉमें अनुभागकी हानि होती है.। किन्तु स्थितिवात, रसवात, गुणश्रेणि अयवा गुणसंक्रम नहीं होता है, क्यों कि यहाँ उनके योग्य विशुद्ध परिणाम नहीं होते हैं । यथा-प्रवृत्तकरणका अन्तर्मुहूर्त काल समाप्त करके दूसरा अपूर्वकरण होता है । इसमें स्थितित्रात, रसवात, गुणश्रेणि, गुणसंक्रम और अपूर्व स्थितित्रन्य, ये पॉच कार्य होते हैं । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें कर्मोकी जो स्थिति होती है, स्थितिवातके द्वारा उसके अन्तिम समयमें वह संख्यातगुणी कर दी जाती है। रसवातके द्वारा अग्रम प्रकृतियोंका रस क्रमशः क्षीण कर दिया जाता है। गुणश्रेमिरचनामें प्रकृतियोंकी अन्तमुंहूर्त प्रमाण स्थितिको छोद कर, ऊररकी दियतिवांछे दलिकॉमेंसे प्रति समय कुछ दलिक छे छेकर उदयावलोके ऊपरकी स्थितिवाले दलिकोंमे उनका निदेश कर दिया जाता है। अयान् पहले समयमं जो दलिक लिये जाते हैं, उनमें से सबसे कम दलिक प्रयम समयमें स्थानित किये वाते हैं, उससे असंख्यातगुणे दलिक दृगरे ममपमें स्यापित सिये जाते हैं, उससे भी असंख्यात गुणे दलिक तींगरे समयमें स्थापित किये जाते हैं । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त कालके

१ गा० ८२-८३ में गुणश्रेगी का स्वरूप यतलाया है।

सम्यग्दृष्टि ही करता है, और उसके उपशमका भी वही पूर्वोक्त कम है। अर्थात् तीन करण वगैरह करता है।

इस प्रकार दर्शनित्रकका उपराम करके, चित्रमोहनीयका उपराम करनेके लिये पुनः यथाप्रवृत्त वगैरह तीन करणोंको करता है। करणोंका स्वरूप तो पूर्ववत् ही जानना चाहिये। यहाँ केवल इतना अन्तर है कि सातवें गुणस्थानमें यथाप्रवृत्त करण होता है, अपूर्वकरण अपूर्वकरण आठवें गुणस्थानमें होता है, और अनिवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण ने नौवें गुणस्थानमें होता है। यहाँ पर भी स्थितिघात वगैरह कार्य होते इतनी विशेषता है कि चौथेसे सातवें गुणस्थान तक जो अपूर्वकर अनिवृत्तिकरण होते हैं, उनमें उसी प्रकृतिका गुणसंक्रम होता कि

१ दर्शनमोहकी उपशमनाके सम्बन्धमें कर्मप्रकृतिमें लिखा है—
'अहवा दंसणमोहं पुन्नं उवसामहत्तु सामने ।
' पदमिटहमाविलयं करेह दोण्हं अणुदियाणं ॥ ३३ ॥
अद्धापरिविचाक पमत्त इयरे सहस्ससो किश्वा ।
करणाणि तिन्नि कुणए तह्यविसेसे हमे सुणसु ॥३४॥" उपशमना० अर्थ—'यदि वेदक सम्यक्दिष्ट उपशमश्रेणि चढता है तो पहले मुनि अवस्थामें नियमसे दर्शनमोहनीयित्रकका उपशम करता है । इतना विशेष है कि अन्तरकरण करते हुए अनुदित मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्व-की प्रथमस्थितिको आविलका प्रमाण करता है । तथा सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिको अन्तर्मूहूर्तप्रमाण करता है । तथा सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिको अन्तर्मूहूर्तप्रमाण करता है । उपशमन करके प्रमत्त तथा अप्रमत्त गुणस्थानमें हजारों वार आवागमन करके चारित्रमोहनीयकी उपशमनाके लिये यथाप्रवृत्त आदि तीन करण करता है । तीसरे अनिवृत्ति-करणमें कुछ विशेषता है, उसे सुनो ।' इस विशेषताको जाननेके लिये इससे आगिकी गाथाएँ देखनी चाहियें।

उससे भी असंख्यातगुणे दलिकोंका उपराम किया जाता है । अन्तर्मुहूर्त काल तक इसी तरह असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दलिकोंका प्रति समय उपराम किया जाता है । इतने समयमें सम्पूर्ण अनन्तानुवन्धी कपायका उपशम हो जाता है। जैसे धूलिको पानी डाल डालकर कूट देनेसे वह दुर जाती है और फिर हवा वगैरहसे उड़ नहीं सकती, उसी तरह ाितुवन्यं मी विश्वदिरूपी जलके द्वारा सींच सींच कर अनिवृत्तिकरणरूपी <sup>५</sup>वौथे मुठके द्वारा कृट दिये जानेपर उदय, उदीरण, निधत्ति वगैरह करणोंके ह अने य हो जाती है। इसे ही अने न्तानुवन्धी कपायका उपशम कहते हैं। श्रीर नन्तानुबन्धीकपायका उपशम करनेके बाद मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और उन्तवप्रकृतिका उपराम करता है। जिनमेंसे मिथ्यात्वका उपराम तो मिर्ह्यामें और वेदकसम्यग्दृष्टि करते हैं, किन्तु सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका उपराम वेदकसम्यग्दृष्टि ही करता है। मिथ्यादृष्टि जीव जव प्रथमोपरामसम्यक्त्वको उत्पन्न करता है, तत्र मिथ्यात्वका उपराम करता है। किन्तु उपगम श्रेणिमें प्रथमोपश्चमसम्यक्त्व उपयोगी नहीं होता, अपि तु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व उपयोगी होता है, जिसमें दर्शनिकका सम्पूर्ण-तया उपगम होता है । अतः यहाँ पर दर्शनत्रिकका उपशम वेदक-

१ कुछ आचार्य अनन्तानुबन्धी कपाय का उपगम नहीं मानते । उनके मतसे उसका विसंयोजन होता है। जैसा कि कर्मप्रकृति (उपशमकरण) में लिखा है—

'चउगइया पज्जता तिलिवि संयोयणा विजोयंति । करणेहिं तीहिं सहिया नंतरकरणं उवसमो वा ॥ ३१ ॥' अर्थात्—'चौथे, पांचवे तथा छठे गुणस्थानवर्ती यथायोग्य चारो-गतिके पर्याप्त जीव तीन करणोंके द्वारा अनन्तानुबन्धी कपायका विसयोजन करते हैं । किन्तु यहां न तो अन्तरकरण होता है और न अनन्तानुबन्धी-का उपशम ही होता है ।' से पुरुषवेद, हास्यादिषट्क और स्रीवेदका उपशम करता है। तथा यदि
नपुंसकवेदके उदय से कोई जीव श्रेणि चढ़ता है तो वह पहले स्रीवेदवा।
उपशम करता है उसके बाद कमशः पुरुषवेद हास्यादिषट्क और नपुंसकवेद का उपशम करता है। सारांश यह है कि जिस वेद के उदय से श्रेणि
पर चढ़ता है, उस वेद का उपशम सबसे पीछे करता है। जैसा कि
विशेषा० मा० में लिखा है—

"तत्तो य दंसणितगं तओऽणुइण्णं जहन्नयरवेयं। ततो वीयं छक्कं तभो य वेयं सयमुदिनं ॥१२८८॥"

अर्थात्—अनन्तानुबन्धी की उपशमना के पश्चात् दर्शनि जिपशम करता है। उसके पश्चात् अनुदीर्ण दो वेदों में से जो होन होता है, उसका उपशम करता है। उसके पश्चात् इसरे वेदव पशम करता है। उसके पश्चात् करता है। उसके पश्चात् करता है। उसके पश्चात् जिस वेदका उदय होता है उसका उपशम करता है।

कमंत्रकृतिमें इस क्रमको इस प्रकार वतलाया है-

'उदय विज्जिय इत्थी इर्तिथ समयइ अवेयगा सत्त।

तह विस्तिवरों विस्विविधि समगं कमार ॥ ६५ ॥ अपशमना० अर्थात्—यदि स्त्री उपशमश्रेणि पर चढ़ती है तो पहले नपुंसक वेद- का उपशम करती है उसके बाद चरमसमयमात्र उदयस्थितिको छो इकर स्त्री वेदके शेष सभी दिलकों का उपशम करती है। उसके बाद अवेदक होने पर पुरुष वेद आदि सात प्रकृतियों का उपशम करती है। तथा यदि नपुंसक उपशमश्रेणि पर चढ़ता है तो एक उदयस्थितिको छो इकर शेष नपुंसक वेदका तथा स्त्रीवेदका एक साथ उपशम करता है। उसके बाद अवेदक होने पर पुरुष वेद आदि सात प्रकृतियों का उपशम करता है। उसके बाद अवेदक होने पर पुरुष वेद आदि सात प्रकृतियों का उपशम करता है।

. लिक्स्सार्भे भी कर्मप्रकृतिके अनुरूप ही विधान है। देखी-गा०

सम्बन्धमें वे परिणाम होते हैं। किन्तु अपूर्वकरण गुणस्थानमें सम्पूर्ण अग्रुम प्रकृतियोका गुणसंक्रम होता है। अपूर्वकरणके कालमेंसे संख्यातवाँ माग वीत जानेपर निद्रा और प्रचलाकी वन्धन्युच्छिति होती है। उसके वाद और भी काल वीतनेपर सुरद्विक, पञ्चेन्द्रियचाति वगैरह तीस प्रकृतियोका वन्धविच्छेद होता है । तथा अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय और ार्नुबन्यु ।का बन्धविच्छेद होता है । उसके बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थान ्यौये<sub>प्र</sub> है । उसमें भी पूर्ववत् स्थितिवात वगैरह कार्य होते हैं । अनिवृ-र्अन्मूणके कालमें संख्यात भाग वीत जानेपर चारित्र मोहनीयकी इक्कीस प्रेपीर मुका अन्तरकरण करता है। जिन कर्मोंका उस समय बन्ध और उदे उन्ना है, उसके अन्तरकरण सम्बन्धी दलिकोंको प्रथमस्थिति और द्वितीयेएं हैं । तिमं क्षेपण करता है । जैसे पुरुपवेदके उदयसे श्रेणि चढ़ने-वाला पुरुपवेदका । जिन कर्मीका उस समय केवल उदय ही होता है, वन्य नहीं होता, उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकोको प्रथम स्थितिमें ही क्षेपण करता है, द्वितीय स्थितिमं नहीं। जैसे स्त्रीवेदके उदयसे श्रेणि चढ़ने-वाला स्त्रीवेदका। निन कर्मीका उदय नहीं होता, उस समय केवल वंध ही होता है, उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकोंका द्वितीयस्थितिमें ही क्षेपण करता है, प्रथम स्थितिमें नहीं । जैसे संज्वलन क्रोधके उदयसे श्रेणि चढ़नेवाला शेप संज्वलन कपायाका। किन्तु जिन कर्मीका न तो वन्ध ही होता है और न उदय ही होता है, उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकोका अन्य प्रकृतियोंमें क्षेपण करता है । जैसे द्वितीय और तृतीय कपायका । अन्तरकरण करके एक अन्तर्भृहूर्तमें नपुंसकवेदैका उपशम करता है।

र आवड्य । नि॰ गा॰ ११६ की टीका के, तथा विशेषा॰ भा॰ गा॰ १२८८ के अनुसार यह कम पुरुषवेद के उदय से श्रेणि चढ़ने वाले जीवकी अपेक्षांसे चतलाया गया है। यदि स्त्रीवेदके उदयसे कोई जीव श्रेणि चढ़ता है तो वह पहले नपुंसकवेदका उपशम करता है। फिर क्रम

आवलिका और एक समय कम दो आवलिकामें वाघे गये अपरकी स्थिति-गत कर्मदलिकोंको छोड़कर रोप दलिकोंका उपराम हो जाता है । उसके बाद समय कम दो आविलकामें संज्वलन मानका उपशम करता है। जिस समयमें संज्वलन मानके वन्य, उदय और उदीरणाका विच्छेद होता है, उसके अनन्तर समयसे लेकर संज्वलन मायाकी द्वितीय स्थितिसे दार्से लेकर पूर्वोक्तप्रकारसे प्रथम स्थिति करता है और उसी समयसे लेकर 📳 मायाका एक साथ उपगम करना प्रारम्भ करता है । संज्वलन माया। प्रथम स्थितिमें समय कम तीन अवलिका शेष रहनेपर अप्रत्याख्याना और प्रत्याख्यानावरण मायाके दलिकोका संज्वलन मायामें प्रक्षे करता, किन्तु संज्वलन लोभमें प्रक्षेप करता है। एक आवलिका हैं पर संज्वलन मायाके बन्ध, उदय और उदीरणाका विक्छेद हो जीता है और अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण मायाका उपगम हो जाता है। उस समयमें संज्वलन मायाकी प्रथम स्थितिगत एक आविलका और समय कम दो आविलकामें बॉधे गये ऊपरकी स्थितिगत दिल-कांको छोड़कर रोषका उपराम हो जाता है । उसके वाद समय कम दो आविलकामें संज्वलन मायाका उपगम करता है। जब संज्वलन मायाके वन्ध, उदय और उदीरणाका विच्छेद होता है, उसके अनन्तर समयसे लेकर संन्वलन लाभकी द्वितीय स्थितिसे दलिकोंको लेकर पूर्वोक्त प्रकारसे प्रथम स्थिति करता है। लोमका जितना वेदन काल होता है, उसके तीन भाग करके उनमेंसे दो भाग प्रमाण प्रथम स्थितिका काल रहता है। प्रथम त्रिभागमें पूर्व स्पर्दकोंसे दिलिकींको लेकर अपूर्व स्पर्दक करता है। अर्थात् पहलेके सर्द्धकोमेंसे दलिकोंको ले लेकर उन्हें अत्यन्त रस-होन कर देता है। द्वितीय त्रिभागमें पूर्व स्पर्क्कों और अपूर्व स्पर्क्कोंसे दिलकोको लेकर अनन्त कृष्टि करता है, अर्थात् उनमें अनन्तगुणा हीन-रस करके उन्हें अन्तरालसे स्थापित कर देता है । कृष्टिकरणके कालके

उसके बाद एक अन्तर्मृहूर्तमें स्त्रीवेदका उपशम करता है। उसके बाद एक अन्तर्भुहूर्तमें हास्यादिपर्क्का उपराम करता है । हास्यादिपर्क्का उपशम होते ही पुरुपवेदके बन्ध, उदय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता है । हास्यादिपट्ककी उपरामनाके अनन्तर समय कम दो आविलका माञ्चें सकल पुरुपवेदका उपशम करता है। जिस समयमें हास्यादिपट्क निवन्धु । वर्ष जाते हैं और पुरुपवेदकी प्रथमस्थिति क्षीण हो जाती है, उसके निवन्धु । वर्ष अपन्तर समयमें अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन ्योंये<sub>प</sub> का एक साथ उपदाम करना प्रारम्भ करता है। जब संज्वलन क्रोधकी ्राकास्थितिमें एक आवल्कि काल रोप रह जाता है तो संन्वलन क्रोधके निक्ता स्य और उदीरणाका विच्छेद हो जाता है और अप्रत्याख्यानावरण तथा नाख्यानावरण कोधका उपराम हो जाता है। उस समय संज्वलन क्रोधकी प्रथमस्थितिगत एक आविलकाको और ऊपरकी स्थितिगत एक समय कम दो आवलिकामें वद दलिकोंको छोड़कर शेप दलिक उपशान्त हो जाते हैं। उसके बाद समय कम दो आविलका कालमें संज्वलन क्रोधका उपराम हो जाता है। जिस समयमें संज्वलन क्रोधके वन्य, उदय और उदीरणाका विच्छेद होता है उसके अनन्तर समयसे लेकर संज्वलन मानकी द्वितीय स्थितिसे दिलकोंको छे छेकर प्रथम स्थिति करता है। प्रथम रियति करनेके प्रथमसे छेकर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन मानका एक साथ उपशम करना प्रारम्भ करता है। संज्वलन मानकी प्रथम स्थितिमें समय कम तीन आविलका शेप रहनेपर अप्रत्याख्या-नावरण और प्रत्याख्यानावरण मानके दलिकोंका संज्वलन मानमें प्रक्षेप नहीं किया जाता किन्तु संज्वलन माया वगैरहमें किया जाता है। एक थाविष्का शेष रहनेपर संन्वलन मानके वन्य, उदय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता हैं और अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण मानका उपगम हो नाता है। उस समयमें संन्वछन मानकी प्रथम रियतिगत एक

है, और अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, मिध्याल और सम्यक्मिध्यात्वका उपशम करनेपर सातवाँ गुणस्थान होता है, क्योंकि उनका उदय होते हुए सम्यक्त्व वगैरहकी प्राप्ति ही नहीं हो सकती । ऐसी दशामें उपशम श्रेणिमें पुनः उनका उपशम बतलानेकी क्या आवश्यकता है !

उत्तर—वेदक सम्यक्त, देशचारित्र ओर सकलचारित्रकी प्राप्ति प्रकृतियोंके क्षयोपशमसे होती है और वेदकसम्यक्त्व पूर्वक ही उपश् श्रेणिमें उपशम सम्यक्त्व होता है। अतः उपशम श्रेणिका प्रारम्भ पहले उक्त प्रकृतियोका क्षयोपशम रहता है, न कि उपशम।

दाङ्का-उदयमें आये हुए कर्म दिलकों का क्षय, और सत्तामें मान कर्मदिलकों का उपश्रम होनेपर क्षयोपश्रम होता है । अतः उपश्रम और क्षयोपश्रममें अन्तर ही क्या है !

अन्नयरो पडिवज्जइ दंसणसमणिम उ नियदी ॥१२९१॥''विशे०मा० अर्थात्-'अन्य आचार्योका कहना है कि अविरत, देशिवरत, प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरत में से कोई एक उपशमश्रेण चढता है।'

इस मत भेदका कारण सम्भवतः यह माछूम पहता है कि, जिन्होंने दर्शनमोहनीय के उपशम से, या यूं कहना चाहिये कि द्वितीय उपश्यम-सम्यक्तव के प्रारम्भ से ही उपशमश्रेणि का प्रारम्भ माना है वे चौथे आदि गुणस्थानवर्ता जीवोंको उपशमश्रेणिका प्रारम्भक मानते हैं, क्योंकि उपशमसम्यक्तव चौथे आदि चार गुणस्थानों में ही प्राप्त किया जाता है। किन्तु जो चारित्रमोहनीय के उपशम से या यूं कहना चाहिये कि उपशमचारित्रकी प्राप्तिके लिये किये गये प्रयत्नसे उपशमश्रेणिका प्रारम्भ मानते हैं, वे सप्तम गुणस्थानवर्ती जीवको ही उपशमश्रेणि का प्रारम्भक मानते हैं, क्योंकि सातवें गुणस्थानमें ही यथाप्रवृत्तकरण होता है। दिगम्चर सम्प्रदाय इस दूसरे मतको ही मानता है।

अन्त समयमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्षेमका उपगम करता है । उसी समयमें संज्वलन लोमके वन्धका विच्छेद होता है और वादर संज्वलन लोमके उदय तथा उदीरणाका विच्छेद होता है । इसके साथ ही नीवें गुणस्थानका अन्त हो जाता है । उसके वाद दसवों सहम
प्रतिद्ध गुणस्थान होता है । सहमसाम्परायका काल अन्तर्मृहूर्त है ।

पन्त हें आनेपर अपरकी स्थितिसे कुछ कृष्टियोंको लेकर सहमसाम्परायक कि वरावर प्रथम स्थितिको करता है, और एक समय कम दो आवका ए में वंबे हुए गेप दलिकोंका उपगम करता है । सहम साम्परायक अस्थिति समयमें संज्वलन लोमका उपगम करता है । सहम साम्परायक अस्थिति समयमें संज्वलन लोमका उपगम हो जाता है । उसी समयमें शानि अप्ति पाँच, दर्शनावरणकी चार, अन्तरायकी पाँच, यशकीर्ति और उच्च गीर्भ, इन प्रकृतियोंके वन्थका विच्छेद होता है। अनन्तर समयमें ग्यारहवा गुणस्थान उपग्रान्त कपाय हो जाता है। इस गुणस्थानमें मोहनीयकी २८ प्रकृतियोंका उपगम रहता है।

राङ्का-सतमे गुणस्थानवर्ती जीव ही उपशमश्रेणिका प्रारम्भ करता

१ लिंडिवसार गा० २०५-३९१ में उपजम का विद्यान विस्तार से किया है, जो प्रायः उक्त वर्णन से मिलता जलता है। किन्तु उसमें अनन्तानुवन्धी के उपजम का विद्यान नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्थकार विसंयोजन के ही पक्षपाती हैं। जैसा कि उसमें लिखा भी हैं—

'उनसमचरियाहिसुहा वेदगसम्मो अणं वियोजित्ता ॥ २०५ ॥'

अर्थात् 'उपशमचारित्रके अभिमुख वेदक सम्यव्हिष्ट अनन्तानुबन्धीका विसंगोजन करेके' इत्यादि ।

२ इस शहा-समाधानके लिये विशेषावस्यक भा० गा० १२९५-१२०२ देखना चाहिये।

२ इस सम्बन्ध में मतान्तर भी है। यथा— ''अन्ने भणति अविरयदेसपमत्तापमत्तविरयाणे। सकती है और न उन्हें अन्य प्रकृतिरूप ही किया जासकती है। उपराम करनेका ये ही लाभ हैं। किन्तु उपशम तो केवल अन्तर्मुहूर्त कालके लिये किया जाता है। अतः दसर्वे गुणस्थानमे स्क्ष्म लोभका उपशम करके जब जीव ग्यारहवे गुणस्थानमे पहुँचता है, तो कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मृहूर्तके बाद, शान्त हुई केषायें उसी कर्य उट खड़ी होती हैं, जैसे शहरमें उपद्रव करनेवाले गुण्डे पुलिसको ऑस् कर इधर उधर छिप जाते हैं, किन्तु उसके जाते ही प्रकट होकर पुन: र द्रव मचाना ग्रुरू कर देते हैं। फल यह होता है कि वह जीय जिस 💅 ऊपर चढ़ा था उसी क्रमसे नीचे उतरना ग्रुरू कर देता है. और ज् नीचे उत्तरता जाता है त्यो त्यो, चढते समय जिस जिस गुण स्था निजन जिन प्रकृतियोकी बन्धन्युन्छिति की थी, उस उस गुण स्थानमें γ पिर वे पुन: बंधने लगती हैं। उतरते उतरते वह सातवें या छठे गुणस्थानमें ठहरता है और यदि वहा भी अपनेको नही सम्हाल पाता तो पाचवे और चौथे गुणस्थानमे पहुँचता है । यदि अनन्तानुबन्धीका उदय आजाता है तो सास्वाद न सम्यग्दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्वमें पहुँच जाता है। और इस

२ "उचसामं उचणीया, गुणमहया जिणचरित्तसरिसंपि।
पडिवायंति कसाया किं पुण सेसे सरागत्थे॥११८॥" आव०नि०।
अर्थात्-गुणवान् पुरुषके द्वारा उपशान्तकी गई कषाय जिन भगवानके
सहश चारित्रवाले व्यक्तिका भी पतन करा देती है, फिर अन्य सरागी
पुरुषोंका तो कहना ही क्या है 2

३ विशे० भा० में लिखा है-

"पज्जवसाणे सो वा होइ पमत्तो अविरओ वा ॥ १२९० ॥"

१ "अन्यत्राप्युक्तं-'उवसतं कम्मं जं न तओ कढेइ न देइ उदए वि । न य गमयइ परपगई, न चेव उक्कड्ढए तं तु ॥१॥" पद्म० कर्मग्रन्थ स्वो० टी०प्र०१३१।

उत्तर-अयोपशममें घातक कर्मोका प्रदेशोदय रहता है किन्तु उपशममें उनका किसी भी तरहका उदय नहीं होता ।

दाद्वा-यदि क्षयोपशमके होनेपर भी अनन्तानुबन्धी कपाय वगैरहका प्रदेशोद्रयु होना है, तो सम्यक्त वगैरहका घान क्या नहीं होना 2 ्रान्त हेन्तर — उर्देय दो तरहका होता है — एक फलोदय और दूसरा प्रदे-। विन्तर्व । फलोटय होनेसे गुणका घात होता है, किन्तु प्रदेशोदय <del>भूग प्त</del> मन्द होता है अतः उससे गुणका धात नहीं होता । भिस्या ध्रयोपराम और उपराममे अन्तर होनेके उप अिणिमें अनन्तानुबन्धी वगैरहका उपशम किया जाता है। साराध यह है न्यु उपराम श्रेणिम मोहनीयकर्मकी समस्त प्रकृतियाका पूरी तरहसे उपशम किया जाता है। उपशम कर देनेपर उस कर्मका अस्तित्व तो यना ही रहता है, जैसे गदले पानीसे भरे हुए बड़ेमें फिटकरी वगैरह डाल देनेंंं , पानी की गाद उसके तलमें बैठ जाती है । पानी निर्मल हो जाता है, किन्तु उसके नीचे गन्दगी ख्यांकी त्याँ मौजूद रहती है। उसी तरह उपयम 'रेणिम जीवके भावोंको कलुबित करनेवाला प्रधान मोहनीय कर्म मान्त कर दिया जाता ई। अपूर्वकरण वर्गरह परिणाम ज्यो ज्यो कॅचे उटने पाने हैं, त्यां त्यों मोहनीयरपी धृष्टिके कणस्वरूप उसकी उत्तर भागिया एउके बाट एक जान्त होती चली जाती हैं। इसप्रकार उपराम भी गई प्रतियोगें न तो स्थिति और अनुभागनो कम किया जासकता रै, धीर न उर्दर बदाया जासकता है । न उनका उदय या उदीरणा हो

१ "तथा चेषमागमे-"एवं यस गोयमा! मए दुवित परमे पल्ले, त जहा-पण्यस्मेष अणुगायस्मे य । तत्व णं जं ते पण्यवस्मे ते निवमा वेण्ड् । राध णं जं ते अणुभावस्मे न अध्ये गर्थे वेदेह, अध्ये पनिषं भो नेण्ड् । भगव ।" विभाग भाव कोट्याव होव पुरु १८२ ।

भवमें दो बार उपराम श्रेणि चढ़नेका विधाने पाया जाता है। किन्तु दो बार उपराम श्रेणि चढ़नेपर वह जीव उसी भवमें क्षपकश्रेणि नहीं चढ़ सकता। जो एक बार उपराम श्रेणि चढ़ता है वह दूसरी बार क्षपक श्रेणि

णरितरियक्खणराउगसत्तो सक्को ण मोहसुवसिनदुं।

तम्हा तिसुवि गदीसु ण तस्स उप्पज्जणं होदि ॥ ३५० व्यात्—चढ़ते समय अपूर्वकरणके प्रथम समय से लेकर उत्तर्ति अपूर्वकरणके अन्तिम समय पर्यन्त, जितना काल लगता है, उससे संख्यणा काल द्वितीय उपशम सम्यक्तका होता है। इसमें अघ प्रवृत्तका काणा काल द्वितीय उपशम सम्यक्तका होता है। इसमें अघ प्रवृत्तका काणा समझ लेना चाहिये। यह काल सामान्यसे अन्तर्मुहूर्तं प्रमाण ही है। समझ लेना चाहिये। यह काल सामान्यसे अन्तर्मुहूर्तं प्रमाण ही है। समझ लेना चाहिये। यह काल सामान्यसे अन्तर्मुहूर्तं प्रमाण ही है। समझ लेना चाहिये। यह काल सामान्यसे अन्तर्मुहूर्तं प्रमाण ही है। प्राप्त करता है अथवा अप्रत्याख्यानावरणाकषायका उदय होने पर जीव देशसंया प्रमा को प्राप्त होता है। तथा, छह आवली काल बाकी रह जानेपर अनन्तानुबन्धी कषायका उदय होने से सासादनगुणस्थानको भी प्राप्त होता है। यदि सासा-दनदशामें वह मरण करता है, तो नियमसे देव ही होता है ऐसा यतिवृषमाचार्य का मत है, क्योंकि नरकायु, तिर्यक्षायु और मनुष्यायु (परभव की अपेक्षासे) की सत्तावाला मनुष्य चारित्र मोहनीयका उपशम नहीं कर सकता। इस प्रकार यतिवृषभाचार्य के मतसे सासादनगुणस्थानकी प्राप्ति वतलकर प्रन्थकार दूसरा मत वतलि हेए लिखते हैं—

' उवसमसेढीदो पुण ओदिण्णो सासणं ण पाउणदि । भृदबल्लिणाहिणम्मलसुतस्स फुडोवदेसेण ॥ ३५१॥''

अर्थात्—'भूतविल स्वामी के निर्मल सूत्र ( महाकर्म प्रकृति ) के स्पष्ट, उपदेश के अनुसार जीव उपशमश्रेणि से उत्तरकर सासादनगुणस्थान को प्राप्त नहीं होता।'

१ 'एकभवे दुक्खुत्तो चरित्तमोह उवसमेजा।' कर्मप्रकृति गा ६४, पञ्चसं० गा० ९३ ( उपशम० ) तरह सब किया कराया चौपट हो जाता है। किन्तु यदि छठे गुणस्थानमें आकर सम्हल जाता है तो पुनः उपशम श्रेणि चढ़ सकता है, क्योंकि एक

कोट्याचार्य ने इसकी टीका में लिखा है—" 'पडजवसाणे' तस्याः प्रतिपतन स वा भवेद् अप्रमतस्यतो वा स्यात्, प्रमत्तो वा, अविरतप्रान्तः हैं वा, वा शब्दात् सम्यक्त्वमिष जह्यात्'।

कि मिन्तर अर्थात्—'श्रेणी से गिरकर अप्रमत्तसंगत, प्रमत्तसंयत, (देशविरत) या का रतसम्यव्हि होता है। 'वा' शब्द से सम्यक्त्व को भी छोड़ देता है।

हिश्रहद्वृत्तिमें लिखा है—'श्रेणः समाप्ती च निवृत्तोऽप्रमत्तगुणस्थाने प्रमाद्य स्थाने वाऽवितष्ठते। कालगतस्तु देवेष्विवरतो वा भवित। कामंत्र पुल्कामित्रायेण तु प्रतिपतितोऽसौ मिन्यादृष्टिगुणस्थानकमिष् यावद् गच्छित।'

अर्थात्-'श्रेणि की समाप्ति पर वहां से छोटते हुए जीव सातवें या छठे
गुणस्थानमें ठहरता है। किन्तु यदि मर जाता है तो मरकर अविरतसम्यग्दिष्ट
देव होता है। कर्मशास्त्रियों के मतसे तो श्रेणिसे गिरकर जीव पहले गुणस्थान
तक भी जाता है।' इससे पतां चलता है कि सम्यक्त का वमन करने में
सिद्धान्तशास्त्रियों और कर्मशास्त्रियों में मतभेद है। दिगम्बर सम्प्रदायके
आचार्थों में भी इस विपय में मतभेद है। यह बात छिट्यसार की निम्न
गाथाओं से स्पर्ण है। उपश्रमसम्यक्त्वका काल बतलाते हुए लिखा है—

''चढणोद्रकालादो पुब्बादो पुब्बगोत्ति संखगुणं। कालं अधापवत्तं पालदि सो उवसमं सम्मं॥ ३४७॥ तस्सम्मचद्धाप् असंजमं देससंजमं वापि। गच्छेज्जावलिष्टोइ सेसे सासणगुणं वापि॥ ३४८॥ जदि मरदि सासणो सो णिरयतिरक्यं णरंण गच्छेदि। णियमा देवं गच्छदि जह्वसहसुणिद्वयणेण॥ ३४६॥

#### तिरि-नरय-थावरदुगं साहारा-यव-अड-नपु-त्थीए ॥ ९९ ॥ छग-पुं-संजलणा-दोनिद्द-विग्घ-वरणक्खए नाणी ।

अर्थ-अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त, मनुष्यायुके सिवाय वाकीकी तीन आयु, एकेन्द्रियजाति, विकलत्रय (दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियजाति), स्त्यानिर्द्ध आदि तीन, उद्योत प्रिव्य और तिर्यगानुपूर्वी, नरकगित और नरकानुपूर्वी, स्थावर स्थान, साधारण, आतप, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कष्म, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, छह नोकषाय, पुरुपवेद, संज्वलनकषाय, दो नि (निद्रा और प्रचला), पाँच अन्तराय, पाँच ज्ञानावरण और चार दे वरण, इन ६३ प्रकृतियोका क्षय करनेपर जीव केवलज्ञानी होता है

भावार्थ-पहले लिख आये हैं कि क्षपकश्रेणिमें मोहन हिंमी प्रकृतियोंका मूलने नाग किया जाता है। इसीसे उसे क्षपकश्रेणि कहते हैं। अर्थात् उपश्मश्रेणिमें तो प्रकृतियोंके उदयको शान्त कर दिया जाता है, प्रकृतियोंकी सत्ता तो बनी रहती है किन्तु वे अन्तर्भृहूर्तके लिये अपना फल वगैरह नहीं दे सकती। किन्तु क्षपकश्रेणिमें उनकी सत्ता ही नष्ट कर दी जाती है। अतः उनके पुनः उदय होनेका भय नहीं रहता, और इसो कारणसे क्षाकश्रेणिमें पतन नहीं होता। उक्त गाथामें उन प्रकृतियोंके नाम बतलाये हैं, जिनका क्षपकश्रेणिमें क्षय किया जाता है। क्षपणका क्रम निम्न प्रकार है—

"अण सिच्छ-मीस-सम्म, अट्ट नपुसित्थिवेय-छक्क च।
पुमवेय च खवेइ कोहाइए य संजलणे ॥ १२१ ॥
गइ अणुपुन्ति दो दो जातीनाम च जाव चडरिंदी।
आयावं उज्जोय, थावरनामं च सुहुमं च॥ १२२ ॥
साहारमप्पजत्तं निद्दानिद्दं च पयलप्यलं च।
यीणं खवेई ताहे अवसेसं जं च अट्टण्हं॥ १२३ ॥"

भी चह सकता है। विन्तु यह कैमैशास्त्रियोंका मत है। सिद्धीन्तशास्त्रियों-के मतसे तो एक भवमे एक जीव एक ही श्रेणि चढ़ता है। इसप्रकार उपराम श्रेणिका स्वरूप जानना चाहिय ।



नितर अवश्मिश्रेणिका वर्णन करके अब क्षपकश्रेणिका वर्णन करते हे— पुका-मिच्छ-मीस-सम्मं तिआछ-इग-विगल-थीणतिगु-ज्जोवं।

रिश ''उक्तम सप्ततिकाचूर्णां—

रय हुवे वारे उत्रसमसेहिं पडित्रज्जह, तस्य नियमा तम्मि भवे बत्रग्री एक नित्य । जो इक्कांस उत्रसमसेहिं पडित्रज्जह तस्स ख्रान-तेढी हुँज्जे ति।' पञ्च० कर्मग्र० टी०, पृ १३२।

२ ''तिम्म भवे निम्वाणं न छमङ् टक्कोसओ व संसारं।

पोग्गलपरिचट्टव्हं देसुणं कोह् हिंडेज्जा ॥ १३१५ ॥'' विशे० भा० । अर्थात्—उपगम श्रेणि से गिरकर मनुष्य उस भव से मोक्ष नहीं जा उकता, और कोई कोई तो अधिक से अविक कुछ कम अर्थ पुद्रल परावर्त काल तक संसार में अमण करते हैं।

रुव्धिसार में लिखा है कि जीव उपगम श्रेणिम क्षयःकरण प्रयन्त ो कम से गिरता है । उसके वाद यदि पुनः विशुद्ध परिणाम होते हैं तो नः जपरके गुणस्थानोंमें चढ़ता है। और यदि संक्षेत्र परिणाम होते हैं ो नीचे के गुणस्थानोंमें आता है।

यथा—''अद्धाखये पडंतो अधापवत्तोत्ति पढदि हु कमेण ।

सुज्झंतो आरोहदि पडदि हु सो संकिलिस्संतो ॥ ३१० ॥" ३ आवश्यकनिर्युक्ति ( प्र० मा० ) में इन प्रकृतियोंको इस प्रकार ानाया ई---

में यदि कोई जीव मरता है तो वह चारो गितयों में से किसी भी गितमें उत्पन्न हो सकता है। यदि क्षेपकश्रेणिका प्रारम्भ बढ़ायु जीव करता है, तो अनन्तानुबन्धिके क्षयके पश्चात् उसका मरण होना संभव है। उस अवस्था-में मिध्यात्वका उदय होनेपर वह जीव पुनः अनन्तानुबन्धीका बन्ध करता है, क्योंकि मिध्यात्वके उदयमें अनन्तानुबन्धी नियमसे बंधती है किन्तु सम्यक्तव प्रकृतिरूप संक्रमण करता है, तब तकके अन्तमुंहूर्त दर्शनमोहके क्षपणका प्रारम्भक काल कहा जाता है। और उस प्राक्तिके अनन्तर समयसे लेकर क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिके पहले समय का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक तो जहाँ प्रारम्भ विकार का काल निष्ठापक तो काल निष्ठापक

सम्भवतः ऊपर जिसे 'कृतकरण' कहा है उसे ही दिगम्बर सम्प्र-दायमें 'कृतकत्य' कहते हैं। जो इस बात को बतलाता है कि उस जीवने अपना कार्य कर लिया, अत. वह कृतकृत्य हो गया । क्योंकि क्षायिक सम्यग्हिष्ट जीव अधिकसे अधिक चौथे भवमें नियमसे मोक्ष चला जाता है। कृतकृत्य वेदकका काल अन्तर्मुहूर्त है। उस अन्तर्मुहूर्तमें यदि मरण हो तो—''देवेसु देवमणुवे सुरणरितिरिये चडगईसुपि।

मरण करके चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है।

कदकरणिज्जुष्पत्ती कमसो अंतो मुहुत्तेण ॥५६२॥" कर्मकाण्ड । उसके प्रथम भागमें मरनेपर देवगतिमें, दूसरे भागमें मरनेपर देव और मनुष्यगतिमें, तीसरे भागमें मरनेपर देव, मनुष्य और तिर्थञ्चगतिमें, और चौथे भागमें मरनेपर चारों गतिमें कृतकृत्य वेदक सम्यग्दष्टि उत्पन्न होता है।

१ "वद्धाउ पिडवन्नो पढमकसायक्खए जइ मरेज्जा । तो मिच्छत्तोदयभो विणिज्ज भुज्जो न खीणिम्म॥१३२३॥विशे०भा०

आठ वर्षसे अधिक आयुवाला, उत्तम संहननका धारक, चौथे, पाँचवे, छठे अथवा सातवें गुणस्थानवर्ती मनुष्य धारकश्रेणिका प्रारम्भ करता है सेंबसे पहले वह अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभका एक साथ नाज्ञ करता है, और उसके दोप अनन्तर्वे भागको मिध्यात्वमें स्थापन करके मिथ्राहुर और उस अगका एक साथ नाग करता है। उसके बाद इसी क्रिन्हिं कमशः सम्यक्मिध्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षये करता है। नुबन्धः र्नि-सम्यक्मिथ्यात्वकी स्थिति एक आविलकामात्र वाकी रह जाती है तव विक्र त्यक्त मोहनीयकी स्थिति आठवर्ष प्रमाण वाकी रहती है। उसके अन्त-🏋 देमाण खंड कर करके खपाता है । जत्र उसके अन्तिम स्थितिखण्ड-की की होता है तब उस अपकको कृतकरण कहते हैं। इस कृतकरणके काल ा पिडियत्तीपु अविरयदेसपमत्तापमत्तविरयाणं।

अन्नयरो पडिवज्जद् सुद्रज्ञाणोवगयचित्तो॥१३२१॥विशे०भा०। दिगम्बर सम्प्रदायमें चारित्रमोहनीयके क्षपणसे ही क्षपकेश्रणि ली जाती है जसा कि उपरामश्रेणिके वारेमें भी छिख आये हैं। अतः वहाँ क्षपकेश्रेणिका आरोहक सप्तम गुगस्थानवर्ती मनुष्य ही माना जाता है।

२ "पडमकसापु समयं खवेड् अंतोसुहुत्तमेत्तेणं।

तत्तो चिय मिच्छत्तं तक्षो य मीमं तक्षो सम्मं ॥१३२२॥" विशेष ३ टिघसार में दर्शनमोह की क्षपणा के बारे में लिखा है—

"दसणमोद्दश्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजो मणुसो । तित्ययरपादम्छे केवलिसुदकेवलीमूछे ॥ ११० ॥ णिहवगो तहाणे विमाणभोगावणीसु धम्मे य ।

किदकरणिज्जो चटुसुवि गदीसु उप्पज्जदे जम्हा ॥ १११ ॥"

अर्थात्—कमभूमि का मनुष्य तीर्थद्धर, केवली अथवा श्रुतंकवलीं क पादमूल में दर्शनमोह के क्षपण का प्रारम्भ करता है। अवःकरणके प्रथम समयसे लेकर जय तक मिध्यात्वमोहनीय और मिश्रमोहनीयका इव्य हैं । उनके क्षयके पश्चात् उन आठ कपार्थोंका भी अन्तर्मुहूर्त में ही क्षय कर देता है। उसके पश्चात् नौ नोकषाय और चार संज्वलन कषार्थों में अन्तरकरण करता है। फिर क्रमश: नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और हास्यादि छह नोकषायोंका क्षपण करता है। उसके बाद पुरुषवेदके तीन खण्ड करके दो खण्डोंका एक साथ क्षपण करता है और तीसरे खण्डको संज्वलन क्रोधमें मिला यह क्रम पुरुषवेदके उदयसे श्रेणि चहनेवालेके लिये है। यदि स्त्री

१ किसी किसी का मत है कि पहले सोलह प्रकृतियों के ही क्षय।
प्रारम्भ करता है, उनके मध्यमें आठ कषायका क्षय करता है, पश्चात प्रकृतियों का क्षय करता है। देखो, पंच० कर्म० प्र० टी० पृ० १२ रिक्मिप्रकृ० सत्ताधि० गा० ५५ की यशो० टी०। कर्मकाण्डमें इर में मतान्तर का उल्लेख इस प्रकार किया है—

"णित्थि अणं उवसमगे खवगापुर्वं खिवत्तु अट्टा य । पच्छा सोलादीणं खवणं इदि केइ णिहिट्टं ॥ ३५१ ॥''

अर्थात्—'उपराम श्रेणिमें अनन्तानुबन्धिका सत्व नहीं होता। और क्षपक अनिवृत्तिकरण पहले आठ कषायों का क्षपण करके पश्चात् सोलह वगैरह प्रकृतियोंका क्षपण करता है, ऐसा कोई कहते है।'

२ पञ्चसग्रह में लिखा है-

"इत्यीउदए नपुंसं इत्थीवेयं च सत्तग च कमा। अपुमोदयंमि जुगवं नपुंसइत्थी पुणो सत्त ॥ ३४६ ॥"

अर्थ-स्रीवेदके उदयसे श्रेणि चढ़नेपर पहले नपुसक्वेदका क्षय होता है, फिर स्त्री वेदका क्षय होता है, फिर पुरुप वेद और हास्यादिपट्का क्षय होता है। नपुसक्रवेदके उदयसे श्रेणि चढनेपर नपुंसक्वेद और स्त्रीवेदका एक साथ क्षय होता है, उसके बाद पुरुषवेद और हास्यादिषट्कका क्षय होता है।

कर्मकाण्ड गा० ३८८ से भी इसी कम को वतलाया है।

मिध्यात्वका क्षय होजानेपर पुनः अनन्तानुबन्धीके बन्धका भय नहीं रहता। वैद्वायु होनेपर भी यदि कोई जीव उस समय मरण नहीं करता, तो अन-न्तानुबन्धों कपाय और दर्शनमोहका क्ष्मण करनेके बाद वह वहीं ठहर जाता है, चारित्र मोहनीयके क्ष्मण करनेका यत्न नहीं करता। किन्तु यदि अबहुदु होता है तो वह उस श्रेणिको समाप्त करके केवलज्ञानको प्राप्त करने, और फिर मुक्त हो जाता है। अतः सकल श्रेणिको समाप्त करने जुनन्धू कि मनुष्यके देवायु, नरकायु और तिर्यद्वायुका अभाव तो स्वतः ही होता कि तथा पूर्वोक्त क्रमसे अनन्तानुबन्धी आदि चार तथा दर्शनित्रकका क्षय भाव न्या स्वार गुण स्थानों कर देता है। उसके पश्चात् चरित्र मोहनीय-

कार्म स्थान तथा कार्य पहले उपयम श्रेणीके वर्णनमें वतला ही आये हैं। यहाँ अपूर्वकरणमें स्थितियात वगैरहके द्वारा अप्रत्या-ख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण कपायकी आठ प्रकृतियोका इस तरह खय किया जाता है कि अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे उनकी स्थिति पल्य-के असंख्यातवें भागमात्र रह जाती है। अनिवृत्तिकरणके संख्यात भाग वीत जानेपर स्थानदिंत्रिक, नरकगति, नरकानुपूर्वी, तिर्यगति, तिर्यगानुपूर्वी, एकेन्द्रियादि चार जातियाँ, स्थावर, आतर, उद्योत, स्थ्म और साधारण दन संख्द प्रकृतियोको स्थिति उद्दलना संक्रमणके द्वारा उद्दलना होनेपर पल्यके असख्यातंत्र भाग मात्र रह जाती है। उसके बाद गुणसङ्क्रमके द्वारा वश्यमान प्रकृतियोमें उनका प्रक्षेप कर करके उन्हें विल्कुल क्षीण कर दिया जाता है। यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपायके खयका प्रारम्भ पहले ही कर दिया जाता है, किन्तु अभी तक वह श्रीण नहीं होती है, अंतरालमें ही पूर्वोक्त सोल्ह प्रकृतियोका क्ष्मण किया जाता

१ ''बद्धाऊपिडवन्नो नियमा खोणिम्म सत्तण् ठाइ । इयगेऽणुपरओ चिय सयल सेटिं समाणेइ ॥१२३२॥''विघे०मा० ।

द्वारा बादर काययोगको रोकते हैं, उसके पश्चात् स्हम मनोयोगर्दी रीकते हैं, उसके पश्चात् स्हम वचनयोगको रोकते हैं। उसके पश्चात् सहम काययोग-को रोकनेके लिए सूध्मिकयाप्रतिपातिध्यानको ध्याते हैं िउस ध्यानमें रियतिघात वगैरहके द्वारा सयोगी अवस्थाके अन्तिम समय पूर्वन्त आयुर कर्मके सिवा शेष कर्मीका अपवर्तन करते हैं। ऐसा करूने से अन्ति र सब कर्मोंकी स्थिति अयोगी अवस्थाके कालके बरावंट हो जाती है। 👯 विशेष है कि अयोगी अवस्थामें जिन कर्मोंका उदय नहीं होता, रियति एक समय कम होती है। सयोगी अवस्थाके अन्तिम समयमें र एक वेदनीय, औदारिक, तैजस, कार्मण, छह संस्थान, प्रथम रंज गूँ, औदारिक अङ्गोपाङ्ग, वर्णादि चार, अगुरुल्ख, उपघात, द्वाघात, गद्वास, शुभ और अग्रुभ विहायोगति, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुम, अग्रुभ, सुस्वर, दु:स्वर और निर्माण, इन तीस प्रकृतियोंके उदयं और उदीर णांका विच्छेद होजाता है। उसके अनन्तर समयमें वह अयोगकेवली होजाते हैं। उस अवस्थामें वह व्युपरतृक्रियाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं। यहाँ स्थितिघात वगैरह नहीं होता, अतः जिन कर्मींका उदय होता है उनको तो स्थिति-का क्षय होनेसे अनुभव करके नष्ट करदेते हैं । किन्तु जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, उनका स्तिबुक सङ्क्रमके द्वारा वेद्यमान प्रकृतियांमें संक्रम करके अयोगी अवस्थाके उपान्त समय तक वेदन करते हैं। उपान्त समयमें ७२ का और अन्त समयमें १३ प्रकृतियोंका क्षय करके

१ इस सम्बन्धमें मतान्तर है, जिसका उल्लेख छठे कर्म-ग्रन्थ तथा उसकी टीकामें इस प्रकार किया है-

<sup>&#</sup>x27;'तचाणुपुन्तिसहिया तेरस भवसिद्धियस्स चरिमिम । संतं सगमुक्कोसं जहन्नयं वारस हवन्ति ॥ ६८ ॥ मणुयगइसहगयाओ भवखित्तिविवागजीववागत्ति । वेयणियन्नयरुकं च चरिमभवियस्स खीयंति ॥ ६९ ॥'' अर्थात्-'तद्भव मोक्षगामीके अन्तिम समयमें आनुपूर्वी सहित तेरह २२

ब्यन्यसे अन्तर्मृहृतं और उत्हृष्टसे कुछ कम एक पूर्व कोटि वहार करके, यदि उनके वेदनीय वगैरह कर्मोंकी स्थित आ विक होती है तो उनके समीकरणके लिये समुद्रात करते हैं, कि पश्चात् योगका निरोध करनेके लिये उपक्रम करते हैं ज समुद्रात किये विना ही योगका निरोध करनेके लिये उपक्रम कर्मिह । सबसे पहले बादर काययोगके द्वारा बादर मनोयोगको रोकते हैं, न्यु र्मिन् के पश्चात् वादर वचनयोगको रोकते हैं, उसके पश्चात् सूक्ष्म काय योगके

Ę

किं 'ग्रहणात् इति ॥'' पृ. १२७ ड०।
हिं थात्-क्रिन्हींका कहना है कि वारहवें गुणस्थानके उपान्त समयमें निहार प्चलां तथां नामकर्मकी देवगति, देवानुपूर्वी, विकयद्विक, पहलेके सिवाद वितासिक पाँच संहतन, जिस संस्थानका उदय हो उसके सिवाय नेप पाँच सस्थान, आहारक नाम, यदि क्षपक तीर्थकर न हुआ तो तीर्थकर नाम, इन प्रकृतियोंका क्षय करता है। इसके समर्थनमें किसी अन्य आचार्थ-की वनाई हुई तीन गाथाएँ वे उपस्थित करते हैं। जो इस प्रकार हैं, उनमें लिखा हैं कि 'जब केवलज्ञीनकी उत्पत्तिमें दो समय भेप रह जाते हैं तो निर्धन्य पहले समयमें निद्रा प्रचला वगैरहका क्षय करता है और अन्त समयमें ज्ञानावरण वंगरहकी चौदह प्रकृतियोंका क्षपण करके केवली हो जाता है।' कि'तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि चूर्णिकार, भाष्यकार और नमस्त कर्मप्रन्थोंके रचियता आचार्य इमसे सहमत नहीं है। केवल पृत्तिकारने किसी अभिप्रायसे इसे लिख दिया है । सूत्रमें भी ये गाथाएँ प्रवाह रूपसे था मिली है, किन्तु ये निर्युक्तिकारकी बनाई हुई माछ्म नहीं होती, क्योंकि चूर्णि और भाष्यमें इनका ग्रहण नहीं किया है।

नोट-आगमोदयनमितिस प्रकाशित नन्यादिगाथाद्यकारानुक्रमणिकामें उक्त गाथाओंका नम्बर कमनः १२४, १२५ और १२६ है और उन्हे आवश्यकसूत्रकी गायाएँ वतलाया है।

जुगवं संजोगिता पुणो वि अणियट्टीकरणबहुमागं। बोलिय कमसो मिच्छं मिस्सं सम्मं खनदि कमे॥ ३३६॥"

अर्थात्-नरकायुका सत्त्व रहते हुए देशवत नहीं होते, तिर्थवायुके सत्त्वमें महावृत नहीं होते, और देवायुके सत्त्वमें क्षपकर्रे ्नहीं होती। अतः क्षपकश्रेणि चढ़नेवाले मनुष्यके नरकायु, तिर्यवायु तथा देवे। ु रे कु नहीं होता। तथा, असंयत सम्यग्हिष्ट, देशविरत, प्रमत्तसंयत अथवा रिक्टिन संयत मनुष्य पहलेही की तरह अधःकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरें नामक तीन करण करता है। अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें अनन्ह वन्ची कोघ, मान, माया, लोमका एक साथ विसंयोजन करता है अगंत् उन्हें बारह कवाय और नौ नोकषायरूप परिणमाता है । उसके बाद एक अन्तर्मुहूर्त तक विश्राम करके दर्शनमोहका क्षपण करनेके लिय पुनः अधः-करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करता है । अनिवृत्तिकरणके कालमें से जब एक भाग काल वाकी रहजाता है और बहुभाग बीत जाता है तो क्रमशः मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त प्रकृतिका क्षपण करता है, और इस प्रकार क्षायिक सम्यग्दिष्ट होजाता है । उसके वाद चारित्र मोहनीयका क्षपण करनेके लिये क्षपकश्रीण चढ़ता है। सबसे पहले सातवें गुणस्थानमें अघ करण करता है। उसके बाद आठवें गुणस्थानमें पहुंचकर पहले की ही तरह स्थितिखण्डन, अनुभाग खण्डन वगैरह कार्य करता है। उसके बाद नौवे गुणस्यानमें पहुंच कर-

"सोलट्टेक्किगिछक्कं चदुसेक्कं वादरे अदो एक्कं। खीणे सोलसऽजोगे बावत्तरि तेरुवत्तंते॥ ३३७॥"

नामकर्मकी १३ और दर्शनावरणकी तीन, इसप्रकार सोलह प्रकृतियों का क्षपण करता है । उसके बाद उसी गुणस्थानमें क्रमशः आठ कषाय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, छह नोकषाय, पुरुषवेद, सज्वलनकोध, संज्वलनमान और संज्वलनमायाका क्षपण करता है । उसके बाद दसवें गुणस्थानमें पहुँचकर संज्वलन लोभका क्षपण करता है । दसवेंसे एकदम वारहवें गुण-

#### अयोगी नित्य मुखको प्राप्तकरते हैं।

प्रकृतियोंकी सत्ता उत्कृष्ट रूपसे रहती है और जघन्यसे तीर्यद्धर प्रकृतिके सिवा जेप वारह प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है । इसका कारण यह है कि मनुष्यगतिक साथ उदयको प्राप्त होनेवाली भवविपाका मनुष्यायु, क्षेत्र वि-पाक्त प्रकृतियाँ तद्भव मोक्षगामीके अन्तिम समयमें क्ष्यको प्राप्त होती हिन्द्वियम समयमें नष्ट नहीं होतीं। अतः तद्भवमोक्षगामीके अन्तिम समयन प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है और जघन्यसे वारह प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है और जघन्यसे वारह प्रकृतियोंकी स्ता रहती है और जघन्यसे वारह प्रकृतियोंकी

मनुष्यानुष्वीका क्षय द्विचरम समयमें ही हो जाता है, क्योंकि उसके उदयका अभाव है। जिन प्रकृतियोंका उदय होता है, उनमें स्तियुक्संकम न होनेसे अन्त समयमें अपने अपने स्वह्पसे उनके दिलक पाये ही जाते हैं, अतः उनका चरम समयमें सत्ताविच्छेद होना युक्त ही है। किन्तु चारों ही आनुष्विया क्षेत्रविपाका होनेके कारण दूसरे भवके लिये गति करते समय ही उदयमें आती हैं, अतः भवमें स्थित जीवके उनका उदय नहीं हो सकता, और उदयके न हो सकनेसे अयोगी अवस्थाके द्विचरम समयमें ही मनुष्यान नुष्वीकी सत्ताका विच्छेद हो जाता है।

पंचमकर्मग्रन्थकी टीकामें ७२+१३का ही विधान किया है इसिलेय हमने मूलमें उसे ही स्थान दिया है। कर्मकाण्डमें भी यही विधान है, जैसा कि लिखा है-'उद्यगवार णराणृ तेरस चरिमिन्ह वोच्छिण्णा ॥ ३४१ ॥' अर्थात् उदयवती बारह प्रकृतियाँ और मनुष्यानुपूर्वां, ये तेरह प्रकृतियाँ धन्त समयमें सत्तासे व्युच्छिन्न होती हैं।

१ कर्मकाण्डमें क्षपकश्रेणिका विधान इस प्रकार बतलाया है— "णिरयतिरिक्खसुराउगसत्ते ण हि देससयलबद्खवगा । अयद्चलकं तु अणं अणियट्टीकरणचरमम्हि ॥ ३३५ ॥

# हिन्दीन्याख्यासहित पञ्चम कर्मग्रन्थके परिशिष्ट

'निमय जिणं धुववंघोदयसत्ता' आदि पहली गाथामें जिन हारोंका वर्णन करनेंकी प्रतिज्ञा ग्रन्थकारनेकी थी, उन द्वारोंका वर्णन समाप्त करके ग्रन्थकार अपना और ग्रन्थका नाम बतलाते हुए, ग्रन्थको समाप्त करते करते करते

न्त्र-त्यारिलिहियं सयगमिणं आयसरणहा ॥ १००॥ स्यु में अर्थ-देवेन्द्रयरिने आत्मस्मरणके छिये शतक नामके इस कर्म-अन्यकी रचनाकी है।

भावार्थ-इस ग्रन्थके कर्ताका नाम देवेन्द्रस्रि है। इनका विशेष परिचय ग्रन्थकी प्रारम्भिक प्रस्तावनामे दिया गया है। ग्रन्थका नाम शतक है क्योंकि इसमें सौ गायाएँ है। तथा, इस ग्रन्थके बनानेका उद्देश्य ख्याति, लाभ वगैरह नहीं है, किन्तु आत्माके संबोधन के लिये ही इसकी रचनाकी गई है।

#### हिन्दी न्याख्या सहित पंचम कर्मग्रन्थ समाप्त ।

स्थानमें पहुचकर सोलह प्रकृतियोंका क्षपण करता है। फिर सयोगके-वली होकर चौदहवें गुणस्थानमें चला जाता है और उसके उपान्त समयमें ७२ प्रकृतियोंका तथा अन्त समयमें १३ प्रकृतियोंका क्षपण करके मुक्त हो जाता है। संक्षेपमें यही क्षपणका कम है। विस्तारसे जाननेके लिये लिट्धसारका स्वायिक सम्यक्तव प्ररूपणाधिकार (गा॰ ११०-१६७) तथा क्षपणासार देखना चाहिये। क्षपणासार गा० ३९२ की टीकामें स्व०पं० टोडरमलजीने चारित्र मोहनीयकी क्षपणाके प्रारम्भक जीवका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसके परिणाम स्वतिविद्युद्ध होते हैं, द्यक्त लेश्या होती है, माववेद तीनों में से कोई भी हो सकता है किन्तु द्रव्यवेद पुरुपवेद ही होता है, सात मोहनीय और तीन आयुओंके सिवाय शेष प्रकृतियोंका सत्त्व रहता है। किन्तु आहारकद्विक और तीर्थक्षरनामका सत्त्व किसीके होता है, किसीके नहीं होता है। इत्यादि, अन्य भी अनेक विशेषताएँ वतलाई है।

### १ पश्चमकर्मग्रन्थकी मूल गाथाएँ

नमिय जिणं धुवबंघोदयसत्ताघाइपुन्नपरियत्ता । सेयर चउहविवागा बुच्छं वंधविह सामी य ॥ १ ॥ वन्नचउतेयकम्माऽगुरुलहुनिमिणोवघायभयकुच्छाँ 院 मिच्छकसायावरणा, विग्घं धुवर्बधि सगचत्ता ॥ २ ॥ तणुवंगाऽऽगिद्संघयणजाद्दगद्दखगद्दपुव्विजिणसासं । डज्जोयाऽऽयवपरघातसवीसा गोय वेयणियं ॥ ३ ॥ हासाइजुयलडुगवेयथाउ तेउत्तरी अधुववंधा । भंगा अणाइसाई, अणंतसंतुत्तरा चउरो ॥ ४॥ पढमविया धुवउद्दसु, धुववंधिसु तद्दयवज्ज भंगतिगं। मिच्छम्मि तिन्नि भंगाः, दुहा वि अधुवा तुरियभंगा ॥ ५ ॥ निमिण थिरअथिर अगुरुय, सुहअसुह तेय कम्म चउवन्ना । नाणंतराय दंसण, मिच्छं धुवउदय सगवीसा॥ ६॥ थिरसुभियर विणु अद्भुववंघी मिच्छ विणु मोहधुववंघी। निहोवघाय मीसं, सम्मं पणनवह अधुबुदया ॥ ७ ॥ तसवन्नवीस सगतेयकम्म धुवबंधि संसवेयतिगं। थागिइतिगवेयणियं, दुजुयल सग उरल सासचऊ ॥ ८॥ खगईतिरिदुग नीयं, घुवसंता सम्म मीस मणुयदुगं। विउविकार जिणाऊ, हारसगुचा अधुवसंता ॥ ९ ॥ पढमतिगुणेसु मिच्छं, नियमा अजयाइअहुगे भज्जं। सासाणे खलु सम्मं, संतं मिच्छाइदसंगे वा ॥ १०॥ सासणमीसेसु धुवं, मीसं मिच्छाइनवसु भयणाए । आइदुगे अण नियमा, भइया मीसाइनवगस्मि ॥ ११ ॥ थाहारसत्तगं वा, सन्वगुणे बितिगुणे विणा तित्थं। नोभयसंते मिच्छो, अंतमुहुत्तं भवे तित्थे ॥ १२ ॥



वीसऽयरकोडिकोडी, नामे गोए य सत्तरी मोहे। तीसियर चउसु उदही, निरयसुराउम्मि तित्तीसा ॥ २६ ॥ मुत्तुं अकसायठिइं, वार मुहुत्ता जद्दण्ण वेयणिए । अहुऽहु नामगोएसु सेसएसुं मुहुत्तंतो ॥ २७ ॥ विग्घावरणअसाएं, तीसं अहार सुहुमविगलतिगे पढमागिइसंघयणे, दस दसुवरिमेसु दुगबुड्डी ॥ २८॥ चालीस कसापसुं, मिउलहुनिद्धण्हसुरहिसियमहुरे। दस दोसहूसमहिया, ते हालिइंविलाईणं ॥ २९॥ दस सुहविहगइउचे, सुरदुग थिरछक्क पुरिसरइहासे। मिच्छे सत्तरि मणुदुग, इत्थी सापसु पन्नरस ॥ ३०॥ भय कुच्छ अरइसोए, विउव्वितिरिउरलनरयदुग नीए। . तेयपण अथिरछक्के, तसचउ थावर इग पर्णिदी ॥ ३१ ॥ नपु कुखगइ सासचऊ, गुरुकक्खडरुक्खसीय दुगांघे। वीसं कोडाकोडी, एवइयावाह वाससया ॥ ३२॥ गुरु कोडिकोडिअंतो, तित्थाहाराण भिन्नमुहु वाहा । ळडुठिइ संखगुणूणा, नरतिरियाणाउ पह्नतिंग ॥ ३३ ॥ इगविगल पुन्वकोडिं, पलियासंखंस आउचउ अमणा । निरुवकमाण छमासा, अबाह सेसाण भवतंसो ॥ ३४॥ लहुटिइबंघो संजलणलोह पणविग्घनाणदंसेसु । भिन्नमुद्धत्तं ते अट्ट जसुचे वारस य साए॥ ३५॥ दो इग मासो पक्खो संजलणतिगे पुमट्टवरिसाणि। सेसाणुकोसाओ, मिच्छत्तिर्दि इ जं लद्धं ॥ ३६॥ अयमुक्कोसो गिंदिसु, पलियासंखंसहीण लहुवधो । कमसो पणवीसाए, पन्ना-सय-सहससंगुणिओ ॥ ३०॥ विगल्रि असन्निसु जिट्टो, कणिट्टओ पह्नसंखभागूणो । सुरनरयाउ समादससहस्स सेसाउ खुडुभवं ॥३८॥

केवलजुयलावरणा, पण निद्दा वारसाइमकसाया। मिच्छं ति सन्वयाई, चउनाणतिदंसणावरणा ॥ १३॥ संजलण नोकसाया, विग्यं इय देसघाइओ अघाई। पत्तेयतणुहाऽऽऊ, तसवीसा गोयदुग वन्ना ॥ १८॥ सुर्कारि देव सायं, तसद्स तणुवंग वहर चडरंसं। , प्रमृत्वग तिरिवाउं, बन्नचड पणिदि सुभखगई॥ १५॥ वार्थाट पुत्रपगई, अपहमसंठाणखगइसंघयणा । तिरिद्वग असाय नीयोवघाय इग विगल निरयतिगं ॥ १६॥ थावरदस वन्नचडक घाइपणयालसहिय वासीई। पावपयणित्ति दोसु वि, बन्नाइगहा सुहा असुहा ॥ १७ ॥ नामधुववंधिनवगं, दंसण पण नाण विग्ध परघायं। भय कुच्छ मिच्छ सासं, जिण गुणतीसा अपरियत्ता ॥ १८॥ तणुअह वेय दुजुयल, कसाय उज्जोयगोयदुगनिद्दा । तसवीसाऽऽउ परित्ता, खित्तविवागाणुपुव्वीओ ॥ १९ ॥ घणघाइ दुगोय जिणा, तसियरितग सुमगदुभगचड सासं। जाइतिग जियविवागा, आऊ चडरो भवविवागा ॥ २०॥ नामधुवोदय चडतणुववायसाहारणियर जोयतिगं। पुग्गळिववागि वंघो, पयइठिइरसपएस ति॥ २१॥ मूळपयडीण अडसत्तछेगवंघेसु तिन्नि भृगारा । अप्पतरा तिय चडरो, अवद्विया न हु अवत्तव्वो ॥ २२ ॥ एगाद्दिगे भूओ, एगाईऊणगम्मि अप्पतरो। तम्मत्तोऽवहियथो, पढम समए अवत्तव्वो ॥ २३ ॥ नव छ चड दंल दु दु, ति दु मोहे दु इगवीस सत्तरस । तेरस नव पण चड ति दु, इको नव अह दस दुन्नि ॥ २४॥ तिपणछअदृनबहिया, बीसा तीसगतीस इग नाम । छस्सगअदृतिवंथा, संसंसु य ठाणमिकिकं ॥ २५॥

सब्वाण वि जिद्दठिई, असुभा जं सा८६ संकिलेसेणं। इयरा विस्रोहिओ पुण, मुत्तुं नरअमरतिरियाउं ॥ ५२ ॥ सुहुमनिगोयाइखणऽप्पजोग वायरयविगळअमणमणा । अपज्ज लहु पढमदुगुरु, पज हस्सियरो असखगुणो ॥ ५३॥ असमत्ततसुक्कोसो, पज्ज जहन्नियरु एव ठिइठाणा िक्स अपजेयर संखगुणा, परमपजविष असंखगुणा ॥ ५४ ॥ 🦃 पद्दलणमसंखगुणविरिय अपज पद्दिहमसंखलोगसमा। अज्झवसाया अहिया, सत्तसु आउसु असंखगुणा ॥ ५५ ॥ तिरिनरयतिजोयाणं, नरभवजुय सचउपह्व तेसई। थावरचउइगविगलायवेसु पणसीइसयमयरा ॥ ५६ ॥ अपढमसंघयणागिइखगई अणमिच्छदुभगथीणतिगं। निय नपु इत्थि दुतीसं, पर्णिदिसु अर्बघिटइ परमा ॥ ५७ ॥ निजयार्सु गेविजे, तमाइ दहिसय दुतीस तेसट्टं। पणसीइ सययबंधो, पह्लतिगं सुरविडविद्दुगे ॥ ५८॥ समयादसंखकालं, तिरिदुगनीपसु आउ अंतमुहू। उरिल असंखपरद्वा, सायठिई पुव्वकोद्वणा ॥ ५९ ॥ जलहिसयं पणसीयं, परघुस्सास पणिदि तसचउगे। वत्तीसं सुहविहगइपुमसुभगतिगुचचडरंसे॥ ६०॥ असुखगइजाइआगिइंसघयणाहारनरयजोयदुगं । थिरसुभजसथावरदसनपुइत्थीदुजुयलमसार्यं ॥ ६१ ॥ समयादंतमुहुत्तं, मणुदुगजिणवहरउरछवंगेसु । तिचीसयरा परमो, अंतमुहु लहू वि आउजिणे ॥ ६२ ॥ तिन्वो असुहसुहाणं, संकेसविसोहिओ विवज्जयओ। मंदरसो गिरिमहिरयजलरेहासरिकसाएहिं॥ ६३॥ चउठाणाई असुहा, सुहऽन्नहा विग्घदेसआवरणा । पुमसंजलिणगदुतिचउठाणरसा सेस दुगमाई ॥ ६४॥

सव्वाण वि लहुवंघे, भिन्नमुहु अवाह आउजिहे वि । केइ सुराउसमं जिणमंतमुह विंति आहारं॥ ३९॥ सत्तरस समहिया किर, इगाणुपाणुम्मि हुंति खुडुभवा। सगतीससय्तिहुत्तर, पाण् पुण इगमुहुत्तिम ॥ ४० ॥ पण्मीर रहस पणसय, छत्तीसा इगमुहुत्त खुडूभवा। अभि त्याणं दो सय, छप्पन्ना एगखुडुभव ॥ ४१ ॥ अर्विरयसम्मो तित्थं, आहारदुगामराउ य पमत्तो । मिच्छिद्दिड्डी वंघइ, जिट्ठठिइ सेसपयडीणं ॥ ४२ ॥ विगलसुहमाउगतिगं, तिरिमणुया सुरविडव्वितिरयदुगं । पर्गिद्थावरायव, आ ईसाणा सुरुक्कोसं ॥ ४३ ॥ तिरिडरलदुगुज्जोयं, छिवह सुरिनरय सेम चडगइया। थाहारजिणमपुच्योऽनियिह संजलण पुरिस लहुं॥ ४४॥ सायजसुद्धावरणा, विग्घं सुहुमो विडव्विछ असन्नी । सन्नो वि आउवायरपज्जेगिदी उ सेसाणं॥ ४५॥ उक्कोसजहन्नेयर, भंगा साई अणाइ धुत्र अधुवा । चडहा सग अजहन्नो, सेसतिगे आउचउसु दुहा ॥ ४६ ॥ चउभेओ अजहन्नो, संजलणावरणनवगविग्घाणं । सेसितिगि साइअधुवो, तह चउहा सेसपयडीणं॥ ४७॥ साणाइअपुट्वंते, अयरंतोकोडिकोडिको नऽहिगी। वंघो न हु हीणो न य, मिच्छे भिववयरसिन्निमि ॥ ४८॥ जइलहुवंघो वायर, पज्ज असंखगुण सुहुमपज्जऽहिगो। एसि अपज्ञाण छहु, सुहुमेअरअपजयज्ञ गुरू ॥ ४९ ॥ लहु विय पज्जअपजे, अपजेयर विय गुद्ध हिगो पवं। ति चड असन्निसु नवरं, संखगुणो वियवमणपज्जे ॥ ५० ॥ तो जइजिहो वंघो, संखगुणो देसविरय हस्सियरो । सम्मचंड सन्निचंडरो, ठिइवंघाणुकम संखगुणा ॥ ५१ ॥

श्रीतमचउफासदुगंघपं<del>च</del>वन्नरसकम्मखंघद्**लं** । सञ्वजियणंतगुणरसमणुजुत्तमणंतयपएसं ॥ ७८ ॥ एगपएसोगाढं, नियसन्वपएसओ गहेइ जिओ। थेवो आउ तदंसो, नामे गोए समो अहिओ ॥ ७९ ॥ विग्घावरणे मोहे, सब्वोवरि वेयणीय जेणप्पे। तस्स फुडत्तं न हवइ, ठिईविसेसेण सेसाणं॥ ८०॥ नियजाइलद्धदलियाणंतंसो होइ सव्वघाईणं। वज्झंतीण विभज्जइ, सेसं सेसाण पइसमयं॥ ८१॥ सम्मदरसब्बविरई उ अणविसंजोयदंसखवगे य । मोहसमसंतखवगे, खीणसजोगियर गुणसढी ॥ ८२ ॥ गुणसेढी दलरयणाऽणुसमयमुद्यादसंखगुणणाए। एयगुणा पुण कमसो, असंखगुणनिज्जरा जीवा।। ८३।। पिलयासंखसमुद्द, सासणइयरगुण अंतरं हस्सं । गुरु मिच्छि वे छसट्टी, इयरगुणे पुग्गळदंतो ॥ ८४॥ उद्धार अद्ध खित्तं, पिलय तिहा समयवाससयसम् । केसवहारो दीवोदहिआउतसाइपरिमाणं ॥ ८५ ॥ दब्वे खित्ते काले, भावे चउह दुह वायरो सुहुमो। होइ अणंतुस्सिष्पिणिपरिमाणो पुग्गलपरहो ॥ ८६॥ उरलाइसत्तगेणं, एगजिओ मुयइ फुसियं सन्वअणू। जित्तयकालि स थूलो, दब्वे सुहुमो सगन्नयरा ॥ ८७॥ **लोगप**एसोसप्पिणिसमया अणुभागवंघठाणा य। जहतहक्रममरणेणं, पुट्टा खित्ताइ थूलियरा ॥ ८८॥ अप्पयरपयडिवंघी, उक्कडजोगी य सन्नि पज्जत्तो । कुणइ पएसुक्रोसं जहन्नयं तस्स वचासे ॥ ८९ ॥ मिच्छ अजयचे आऊ, वितिगुण विणु मोहि सत्त मिच्छाई। छण्हं सतरस सुहुमो, अजया देसा वितिकसाए॥ ९०॥

निंबुच्छुरसो सहजो, दुतिचडभागकद्दिहकभागंतो । इगटाणाई असुद्दो, असुद्दाण सुद्दो सुद्दाणं तु ॥ ६५ ॥ तिव्वमिगथावरायव, सुरमिच्छा विगलसुहुमनरयतिगं। तिरिमणुयाउ तिरिनरा, तिरिदुगछेवह सुरनिरया॥ ६६॥ विङ्क्तिरहुगं, सुखगद्दवन्नचडतेयजिणसायं। स्मित् उपरघातसद्सपणिदिसासुच खबगा उ॥ ६७॥ तमर्तमगा उज्जोयं, सम्मसुरा मणुयउरलदुगवइरं १ अपमत्तो अमराउं, चउगइमिच्छा उ सेसाणं॥ ६८॥ थीणतिगं थण मिच्छं, मंदरसं संजमुम्मुहो मिच्छो । वियतियकसाय अविरय, देस पमत्तो अरइसोए॥ ६९॥ अपमाइ हारगदुगं, दुनिद्दअसुवन्नहासरइकुच्छा । भयमुववायमपुर्वो, अनियद्दी पुरिससंजलले ॥ ७० ॥ विग्वावरणे सुहुमो, मणुतिरिया सुहुमविगळतिगथाङ । वेउन्विछक्कममरा, निरया उज्जोयउरलदुगं ॥ ७१ ॥ तिरिद्यगिन वं तमतमा, जिणमविरय निरय विणिगथावरयं। थासुहुमायव सम्मो, व सायथिरसुभजसा सिश्ररा ॥ ७२ ॥ तसवन्नतेयचडमणुखगइदुगपणिदिसासपरघुचं । संघयणागिइनपुथीसुभगियरति मिच्छ चडगइया॥ ७३॥ चउतेयवन्न वेयणियनामणुकोसु सेसधुववंघी। घाईणं अजहन्नो, गोए दुविहो इमी चउहा ॥ ७४ ॥ सेसम्मि दुहा इगदुगणुगाइ जा अभवणंतगुणियाण्। खंघा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणंतरिया ॥ ७५॥ एमेव विउव्वाहारतेयमासाणुपाणमणकम्मे । सुहुमा कमावगाहो, ऊण्णंगुळश्रसंखंसो ॥ ७६॥ इकिकदिया सिद्धाणंतंसा अंतरेसु अगाहणा। सन्वत्य जहन्तुचिया, नियणंतंसाहिया जिट्टा ॥ ७७ ॥

## २ पश्चम कर्मग्रन्थ की गाथाओं का अकारादि अनुक्रम

| अ                  | पृ०   | श्रं 🤍           | पृ०      |
|--------------------|-------|------------------|----------|
| भण दंस नपुंसित्थी  | इ१इ   | अंतिम चउफासदुगंध | 1890     |
| अण मिच्छ मीस सम्मं | ३२८   | क                | <b>*</b> |
| अपढमसंघयणागिइ      | १४८   | केवलजुयलावरणा    | ४२       |
| अपमाइ हारगदुग      | १८८   | ख                |          |
| अप्ययरपयडिवधी      | २८४   | खगईतिरिदुग नीयं  | २१       |
| अयमुक्कोसो गिंदिसु | 333   | ग                |          |
| अविरयसम्मो तित्य   | १२२   | गुणसेढीदलरयणा    | দঽ       |
| असमत्ततसुक्कोसो    | 388   | गुरुकोडिकोडिअंतो | 83       |
| असुखगइजाइ          | १६८   | घ                |          |
| आ                  |       | घणघाइ दुगोयजिणा  | ২৪       |
| आहारसत्तग वा       | ३७    | च                |          |
| इ                  |       | ,                | A 3      |
| इक्किक्कहिया       | २१४   | चउठाणाई असुहा    | १७३      |
| इगविगलपुग्वकोर्डि  | 85    | चउतेयवन्न वेयणिय | 380      |
| ਤ                  |       | चउदस रज्जू लोउ   | ३०८      |
| उक्कोस जहन्नेयर    | १३३   | चउमेओ अजहन्नो    | १३६      |
| उद्धारभद्धस्तित    | ' २६० | चालीस कसाएसु     | 03       |
| उरलाइसत्तरोणं      | २७३   | छ                |          |
| ए                  | • •   | छ्ग पुं संजलणा   | ३२६      |
| एगपएसोगाढं<br>-    | २१७   | ল                |          |
| एगादहिंगे भूउ      | ६६    | जड्लहुवधो वायर   | 383      |
| एमेव विउग्वाहार    | २०५   | जलहिसय पणसीयं    | १६५      |
|                    |       |                  | • •      |

पण अनियद्दी सुखगइनराउसुरसुभगतिगविउन्विदुगं। समचडरंसमसायं, वहर मिच्छो व सम्मो वा ॥ ९१ ॥ निदापयलादुजुयलभयकुच्छातित्थ सम्मगो सुजई। थाहारदुगं मेसा, उक्कोसपपसगा मिच्छो ॥ ९२ ॥ सुम्बर्द्धि असन्नी, नरयतिग सुराउ सुरविउब्विदुगं । सम्मा जिणं जहन्न, सुहुमनिगोयाइखाणि सेसा॥ ९३॥ दंसणछगभयकुच्छावितितुरियकसायविग्वनाणाणं । मूलछगेऽणुक्कोसो, चउह दुहा सेसि सन्वत्थ ॥ ९४ ॥ सेढिअसंखिज्जसे, जोगट्टाणाणि पयडिठिइभेया । ठिइवंधज्झवसायाणुभागठाणा असंखगुणा ॥ ९५ **॥** तत्तो कम्मपएसा, अणंतगुणिया तओ रसच्छेया। जोगा पयडिपपसं, टिइअणुभागं कसायाओ ॥ ९६ ॥ चउदसरज्जू लोबो, बुद्धिकबो होई सत्तरज्जुघणो। तदीहेगपएसा, सेढी पयरो य तब्बग्गो ॥ ९७ ॥ अण दंस नपुंसित्थी, वेय च्छकं च पुरिसवेथं च । दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उवसमेइ ॥ ९८ ॥ अण मिच्छ मीस सम्मं, तिआउइगविगळथीणतिगुजोयं । तिरिनरयथावरदुगं, साहारायवश्रडनपुत्थी ॥ ९९ ॥ छग पुं संजलणा दो, निद्दा विग्धवरणक्खप नाणी। देविंदस्रिहिसं, सयगिमणं आयसरणहा ॥ १०० ॥

नृष्ठ पञ्चम कर्मग्रन्थ समाप्त ।

| ١ | 00       |
|---|----------|
| 2 | परिशिष्ट |
| • |          |

| व                    | पृ०        | समयाद्तसुहुत्तं      | १६म    |
|----------------------|------------|----------------------|--------|
| वन्नचउतेयकम्मा       | 8          | सम्मद्रसम्बविरई      | २४४    |
| विउग्विसुराहारदुगं   | १८३        | सग्वाणवि लहुवंधे     | 110    |
| विगलसुहुमाउगतिगं     | १२८        | सब्वाणवि जिट्ठिहर्   | 388    |
| विगलिअसन्निसु जिट्हो | 333        | साणाइ अपुग्वते 🔍     | 335    |
| विग्घावरण असाए       | <b>म</b> ६ | सायजसुच्चावरणा       | िंश्डर |
| विग्वावरणे सुहुमो    | 328        | सासणमीसेसु धुव       | ३४     |
| विग्वावरणे मोहे      | २२३        | सुमुणी दुन्नि असन्नी | २१२    |
| विजयाइसु गेविज्जे    | १६२        | सुरनरतिगुच्चसायं     | ४७     |
| वीसयरकोडिकोडी        | <b>দ</b> ৩ | सुहुमनिगोयाइ्खण      | 388    |
| स                    |            | सेढि असखिज्जसे       | ३००    |
| संजलण नोकसाया        | ४२         | सेसम्मि दुहा         | 989    |
| सत्तरससमहिया किर     | 338        | ह                    |        |
| समयाद्सखकाल          | १६३        | हासाइजुयलदुग         | ξ.     |

### पञ्चम कर्मग्रन्थ

| त                                                                               | पृ०   नव छ चढ दंसे ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिन्दो भमुहसुहाणं<br>तो जड्जिट्टो वधो<br>थ<br>थावरदस वन्नवटक्क<br>थिरसुमियर विण | ६ नामधुवर्यधनवर्ग १०<br>१३ नामधुवेदय चउतणु १६<br>२०० निवुच्छुरसो सहजो १०म<br>१म३ निहापयला दुजुयल २६०<br>१६१ निमिणथिरअथिर १६<br>निमिणथिरअथिर १६<br>नियजाइलउद्गिया २२०<br>७९ प<br>१३० पइलणमसंख्युणा १११<br>पडमविया धुवउद्दसु ११<br>१४म पडमतिगुणेसु मिच्छुं २१<br>पण अनियदी सुखगइ २म६<br>पण अनियदी सुखगइ २म६<br>पणसिट्टेसहस्सपणसय ११६<br>१४१ पिलयासंखसमुहू २१७ |
| तिरि उरल दुगुज्ञोयं<br>तिरिदुगनिसं तमनमा                                        | भ प्रह्मणमसंख्युणा १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| विञ्वमिग थावरायव<br>विञ्वो असुहसुहाणं                                           | ११६ पडमितगुणेसु मिच्छं २१<br>१६१ पण अनियदी सुखगह २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <sup>ता जड्डिन्</sup> ट्रो वधो<br>थ                                             | १४१<br>पिल्यासंस्रमुह् २५७<br>व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <sup>(थरसुभियर</sup> विणु<br>थीणतिसं अण <del>रिक्</del>                         | ४० वायालपुत्रपगर्ह ४७<br>१८ भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • • न प काल                                                                   | म<br>१६५ मिच्छ अज्यचे आक २८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दो इसमास्रो पक्सो<br>न                                                          | ६१ म्ळपयडीण अट्ट ६०<br>०६ ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10101                                                                           | खहुटिड्वंधो १०१<br>६१ छहु विरापज्ञभपज्जे १४१<br>१ स्रोगपण्सोसप्पिणि २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| इह च 'सचतुःपल्यम्'                | १६६        | १५        | एक्केक्के पुण वसी          | ३०३         | १९       |
|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|----------|
| इह च वहुषु स्त्रादर्शेष           |            |           |                            | <b>२२२</b>  | 77<br>77 |
| उ                                 |            |           | एगभवे दुक्खुत्तो           | <b>२५</b> ९ | ۱۱<br>۲४ |
| उक्कोस रसस्सद्ध                   | २३०        | ૡ         | एगादहिगे पढमो              | ६६          | १७       |
| उक्कडजोगो सण्णी                   | २८६        | २३        | एगा परमाणूणं               |             | १८       |
| उक्तञ्च सप्ततिकाचूणौं             | ३२८        | Ę         | एगाहिअ वेआहिअ              | २६५         | १४       |
| उच्च तित्थं सम्मं                 | २४         | २३        | एगाहिअ वेहिअ               | २६६         | १९       |
| उदयगवार णराणू                     | ३१८        | १९        | एतस्मिन् सुक्ष्मे          | २७४         | २२       |
| उदयावलिए उप्पि                    | २५४        | २१        | एयक्खेत्तोगाढ              | २२२         | १०       |
| उदय विजय इत्थी                    | ३१९        | १५        | एयावया चेव गणिए            | २६२         | 6        |
| उव्भियदलेक्क <u>म</u> ुरव         | २०८        | १८        | एयं पणकदी पण्ण             | ११६         | 8        |
| उवसामगसे <b>ढि</b> गयस्स          | ₹ १        | <b>१३</b> | एवमजोगा जोगा               | २०६         | १८       |
| उवसमसम्मत्ताओ                     | ३४         | २०        | एसेगिदियडहरो               | ११२         | १५       |
| उवसमत्तद्धातो पडमाणो              |            | 4         | ऐ                          |             |          |
| उवरिल्लाभो टि्ठतिउ<br>जनसम्बद्धाः | २४८        | १५        | ऐ आठ प्रकृति सम्यक्तव (    | १८६ :       | २०       |
|                                   | ३२२        | 88        | ओ                          | ,           |          |
|                                   | ३२५<br>२७९ | 88        | भोघुक्कोसो सन्निस्स १      | ४६ १        | 2 8      |
|                                   | १२०        | २२<br>१९  | ओरालियस्स गहणपा-२          | ०६ २        | ≀२       |
| - 203                             | ३६७        | 88        | आरालविजग्वाहार २           |             | . २      |
|                                   |            | ,,        | ओरालियवेउन्विय २           | १९ २        |          |
| प्                                |            |           | क                          |             |          |
|                                   | (0 o       | २१        | कमसो खुड्ढिहिंग २:         | २३ १९       | 5        |
| पुपहिं सुहुम उद्धारपिल २          |            | २२        | कम्मोवरिं धुवेयर २१        | ``<br>{}    | -        |
| C: Commen                         |            | ११        | कर्माशयः पुण्यापुण्यरूपः ४ |             |          |
| 2 6                               |            | २४        | कायवाड्मनः १५              | . ,         | -        |
| र ७ मानामा एव २                   | १७५        | १८        | कारणमेव तदन्त्यं २१        |             |          |
|                                   |            |           |                            | _           |          |

### ३ अनुवाद तथा टिप्पणमें उद्धृत अवतरणोंका अकारादि अनुक्रम

| अ                      | पृ०   | पं० | अवरो भिण्णमुहुतो         | १७०  | १९ |
|------------------------|-------|-----|--------------------------|------|----|
| अगहर्पएसा ना           | २१४   | १३  | अविभाग पडिच्छेदो         | ३०२  | २२ |
| भट्ठतीस तु लवा         | १२०   | २१  | अग्वोच्छिन्नो उद्भो      | २    | २४ |
| अट्राराणऽजहस्रो        | १३६   | २०  | अष्टानां कर्मणां सम्यक्त | 1260 | १९ |
| अंद्ग्रसण्ह खवगो       | १३७   | २०  | अस्मिन्निरूपिते सूक्मं   | २६७  | २२ |
| अणदंसनपुसित्थी         | ३१३   | २३  | अहव इमो दुग्वाई          | २७५  | १५ |
| अणीमच्छमीससम्मं        | ३२९   | २०  | अहवा दंसणमोहं            | ३१७  | १२ |
| अणुष्वीणं उद्बो        | ५४    | १७  | अहीआं कोइ पूछे जे        | ६३   | १९ |
| अणुसखासखेन्ना          | २१४   | وکر | अंतो कोडीकोडी            | ९६   | २० |
| अणुभागद्ठाणेषु         | २७९   | २४  | अतो कोडीकोडी-            |      |    |
| अतो ये सास्वादनम-      | 200   | ११  | ठिइएवि                   | ९६   | २२ |
| अधुना गुणश्रेणिस्वरूप- | - २४९ | १९  | आ                        |      |    |
| अद्वाखये पहंती         | ३२८   | १९  | आउग्व भवविवागा           | ५५   | २४ |
| अद्धा परिवित्तायु      | ३१७   | १४  | आउस्स य आवाहा            | १००  | १९ |
| अन्ने भणति अविरय       | ३२२   | २५  | आवरणमसन्त्रग्धं          | १७३  | २२ |
| अन्ये तु व्याचक्षते    | २७७   | २३  | आह यदि स्पृष्टा          | २६९  | २४ |
| अन्येत्वेवमभिद्धति     | ३३५   | १३  | आहारगतित्ययरा            | ४०   | २१ |
| अन्यत्राप्युक्तं-'उवसत | " ३२५ | १६  | आहारकशरीर तथा            | १२२  | १७ |
| अप्पं वधतो बहुवंधे     | ६६    | २२  | आहारकशरीर चोत्कृ-        | २७४  | १९ |
| अप्तद्रा पुण ती हं     | ७५    | १८  | इ                        |      |    |
| अप्रतरपगइवधे           | २८५   | २४  | इगछाइ मृलियाणं           | ६५   | १९ |
| अमणाणुतरगेविज्ज        | १५३   | २३  | इस्थि उद्णु नपुंसं       | ३३३  | १८ |
| अरहरईंणं उद्भो         | ५७    | २१  | इह द्विधा स्थितिः        | ९३   | २२ |
|                        |       |     |                          |      |    |

| ,                         | ,               |            | _                    |
|---------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| इह च 'सचतुःप <b>ल्यम्</b> | <b>ऱ्' १</b> ६६ | १५         | ∖   एक्केक्के        |
| इह च वहुषु स्त्रादर       | र्षेषु २६४      | ११         | 1                    |
| उ                         |                 |            | एगभवे :              |
| उक्कोस रसस्सद्धं          | २३०             | ų          | पुगादहि              |
| उक्कडजोगो सण्णी           | २८६             | २३         | पुगा परः             |
| उक्तञ्च सप्ततिकाचूणौ      | 372             | Ę          | पुगाहिअ              |
| उच्चं तित्थं सम्मं        | 78              | <b>२३</b>  | एगाहिअ               |
| उदयगवार णराणू             | 386             | १९         | पुतस्मिन्            |
| उदयावलिए उपिं             | २५४             | <b>२</b> १ | एयक्खेत्तो           |
| उदय विजय इत्थी            | ३१९             | १५         | पुयावया              |
| <b>उ</b> व्भियद्लेक्कमुरव | ३०८             | १८         | एयं पणक              |
| <b>उवसामगसे</b> ढिगयस्स   | 38              | १३         | । एवमजोग             |
| उवसमसम्मत्ताक्षो          | ₹४              | २०         | एसेगिदिय             |
| उवसमत्तद्धातो पडमार       | -               | 4          | ;                    |
| उवरिल्लाओ दि्ठतिउ         | २४८             | १५         | ऐ आठ प्रकृ           |
| उवसम चरियाहि <u>मु</u> हा | ३२२             | १९         | 3                    |
| उवसाम उवणीया              | ३२५             | १९         |                      |
| उस्सिप्पणिसमपुसु          | २७९             | 22         | ओघुक्कोस<br>ओरालियस  |
| उस्सासो निस्सासो          | १२०             | 88         | आराळवर<br>ओराळविज    |
| उवसमसेढीदो पुण            | ३६७             | १९         | आराहावड<br>ओराहियवेः |
| Ų                         |                 |            |                      |
| ~                         | २७०             | - 1        | <b>क</b>             |
| एएहिं सुहुम उद्धारपिल     | 26 2            | 28         | कमसो खुड्ह           |
| एक्काओवि एक्कतीसं         |                 | २२         | कम्मोवरिं धुर        |
|                           | _               | 88         | कर्माशयः पुष         |
| एके तु आचार्या एव         | _               | १४         | कायवाड्मनः           |
|                           | 707             | १८ं        | कारणमेव तद           |
|                           |                 |            |                      |

| ١. | 1 2 - 2                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4  | 1                      | ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १९  |
| 8  | 2 1 3 111111           | २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२  |
|    | एगभवे दुक्खुत्तो       | २५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४  |
| \  | एगादहिंगे पढमो         | ू ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| }  | एगा परमाणूणं           | The state of the s | 28  |
|    | एगाहिस वेआहिस          | २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४  |
|    | एगाहिअ वेहिअ           | २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| •  | एतस्मिन् सूक्ष्मे      | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| '  | एयक्खेत्तोगाढं         | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80  |
|    | एयावया चेव गणिए        | २६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6   |
|    | एयं पणकदी पण्णं        | ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8   |
|    | । एवमजोमा जोमा         | २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८  |
|    | एसेगिदियडहरो           | ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५  |
|    | ऐ                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , |
|    | _                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | ऐ आठ प्रकृति सम्यक्त   | १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०  |
|    | ओ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | भोघुक्कोसो सन्निस्स    | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११  |
| l  | भोरालियस्स गहणप्पा-    | २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22  |
|    | आरालविउग्वाहार         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22  |
|    | 27777                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०  |
|    | क                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
|    | कमसो खुड्ढिहिंण ;      | . בכנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | कम्मोन्दि क्ये         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
|    | कमशियः पुण्यापुण्यरूपः | ११४ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २   |
|    | कारामीच                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४   |
|    | 5                      | १८ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6   |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

## ३ अनुवाद तथा टिप्पणमें उद्धृत अवतरणोंका अकारादि अनुक्रम

| अ                      | पृ०     | पं० | अवरो भिण्णमुहुत्ते    | रे १७०       | , १९       |
|------------------------|---------|-----|-----------------------|--------------|------------|
| सगहण्मणुसा न्या        | २१४     | १३  | अविभाग पडिच्छेद       | 7 20         | • •        |
| अर्ड्सीर्स तु लवा      | १२०     | २१  | अन्वोच्छिन्नो उद्बो   |              |            |
| अस्टाराणऽजहन्नो        | १३६     | २०  | अष्टानां कर्मणां सम्य | हर्व १८७     |            |
| अद्रारसण्ह खवगो        | १३७     | २०  | अस्मिन्निरूपिते स्ट्र | 7६७          |            |
| अणदंसनपुंसित्थी        | ३१३     | २३  | अहव इसो दृश्वाई       | २७५          |            |
| अणमिच्छमीससम्मं        | ३२९     | २०  | अहवा दंसणमोहं         | ₹ <b>१</b> ७ |            |
| अणुष्वीणं उद्भो        | ५४      | १७  | अहीआं कोइ पूछे जे     |              | १९         |
| अणुसंखासंखेज्जा        | २१४     | દ્  | अंतो कोडीकोडी         | ९६           | <b>२</b> ० |
| अणुमागद्ठाणेसु         | २७९     | २४  | अंतो कोडीकोडी-        | > 7          | 10         |
| अतो ये सास्वादनम-      | 200     | 22  | ठिइएवि                | ९६           | २२         |
| अञ्चना गुणश्रेणिस्वरूप | - २४९   | १९  | आ                     | 74           | 7.7        |
| अदाखये पहंती           | ३२८     | 38  | आउब्द भवविदागा        | ५५           | 200        |
| अद्वा परिवित्तायु      | ३१७     | १४  | आउस्स य आवाहा         | 77<br>१००    | २४         |
| अन्ने मणंति अविरय      | ३२२     | ર્ષ | आवरणमसब्बरवं          | १७३          | १९         |
| अन्ये तु व्याचक्षते    | २७७     | २३  | आह यदि स्पृष्टा       | - •          | २२         |
| अन्येत्वेवमभिद्धति     | 3 રૂપ્  | १३  | आहारगतित्थयरा         | २६९          | २४         |
| अन्यत्राप्युक्त -'डवसत | ' રૂર્ષ | १६  | आहारकशरीर तथा         | ٧o           | २१         |
| अप्पं वधतो बहुवंधे     | દદ્     | २२  | आहारकशरीरं चोत्कृत    | १२२          | १७         |
| अप्रदरा पुण तीह        | હહ્     | 26  | इ                     | २७४          | १९         |
| अप्रतरपगइवंधे          | २८५     | 28  | २<br>इगछाइ मृलियाणं   |              |            |
| अमणाणुतरगेविज्ज        | १५३     | २३  | इत्थि उद्गु नपुंसं    | ६५           | १९         |
| अरइरईण उद्भो           | ५७      | २१  | इह दिधा स्थितिः       | 333          | १८         |
|                        |         | - 1 | र जना रिनासः          | ९३           | २२         |

| णरतिरिया सेसाउ         | १२९  | १४         | [ द्                                       |       |           |
|------------------------|------|------------|--------------------------------------------|-------|-----------|
| णरतिरियक्खणराउग        | ३२७  | 8          | दसणमोह तिविहं                              | ३३    | ۶۲        |
| णिट्डवगो तट्ठाणे       | ३३०  | <b>२</b> १ | दंसणमोहे वि तहा                            | २५५   | २ः        |
| णिरयतिरिक्खसुराउग      | ३३८  | २३         | दसणमोहक्खवणा                               | ३३०   | १९        |
| त                      |      |            | दसणमोहखवणे 🧻                               | 1234  | ;         |
| तद्दयकसायाणुद्ये       | ४४   | २४         | दस वीस एक्कारस                             | `~(J) | २३        |
| तच्चाणुपुच्चिसहिया     | ३३७  | २१         | दस सेसाण वीसा                              | ९२    | २३        |
| तहिइमोसक्केउ           | ९७   | २०         | दुक्हा विवागओ पुण                          | ५२    | १७        |
| तत्तो संखाईआ           | २०६  | २०         | देवद्विकस्य तु यद्यपि                      | ११५   | २३        |
| तत्तो य दंसणतिगं       | ३१९  | 9          | देवाउग पमत्तो                              | १२३   | १६        |
| तत्र जघन्यस्थितेरारभ्य | १५४  | २२         | देवा पुण एइदिय                             | १२९   | १६        |
| तदसंखिजइभाग            | ३३५  | 4          | देवायुर्वन्धारम्भस्य                       | १२६   | <b>२३</b> |
| तथा चोक्तं शतकचूणा     | १२४  | १५         | देवेसु देवमण्वे                            | 338   | १८        |
| तथा चोक्तमागमे         | ३२४  | २१         | देशोनपूर्वकोटिभावना                        | १६५   | १५        |
| तथा 'आहारकद्विक'       | १२५  | १६         | दो मास एग अद्घं                            | १०६   | ٠ ،<br>२३ |
| तथा च चिकतैन्येन       | २६७  | १८         | •                                          |       | 11        |
| तम्मि भवे णिव्वाणं     | ३२८  | १०         | ध<br>•==================================== |       |           |
| तस्सम्मतद्वापु         | ३२६  | २१         | धुवबधिधुवोद्य                              | 8     | १३        |
| तिण्णिसया छ्तीसा       | ११९  | २२         | न                                          |       |           |
| तिण्णि दस अट्ठ ठाणा    | णि६९ | २          | नवछ्च्चउहा वज्मइ                           | ६७    | २२        |
| तित्थाहारा जुगव        | ४१   | १६         | नाणंतरायदसण                                | ४     | २१        |
| तित्थयराहाराणं वंधे    | ३८   | २३         | नाणतरायनिद्या                              | २९५   | २२        |
| तिसु मिच्छत्तं नियमा   | ३५   | २२         | निम्माण थिराथिर तेय                        | १६    | २२        |
| तिसृभिश्रतसृभिर्वा     | २०   | १६         | नियहेउसभवे वि हु                           | २     | २२        |
| तेउदुग तेरिच्छे        | 88   | २०         | निरुवकमाण छुमासा                           | १०१   | २३        |
| तेजदुग चण्णचऊ          | १७   | २१         | प                                          |       |           |
| तेविट्ठ पमत्ते सोग     | १२६  | १३         | पज्जवसाणे सो वा                            | ३२५   | २५        |

| कालो परमनिरुद्धो        | १२०    | 201         | छ                      |     |            |
|-------------------------|--------|-------------|------------------------|-----|------------|
| कुगलं कर्म क्षेमम्      | 73     | 36          | द्यउमत्य कालदुचरिम     | ३३५ | ९          |
| कोडाकोढीअयरोवमा         | ग ९७   | 36          | छ्वाबीसे चहु इगवीर     |     | ११         |
| क्षेत्रसमास बृहद्वृत्ति | રૃદષ   | २३          | ञ्जालिंगसेसा पर        | ७९  | ४          |
| र्य तु हरू<br>स्य तु    |        |             | ল                      |     |            |
| खय उवसमिय विसो          | ही २७  | १३          | जंतेण कोहवं वा         | ३३  | 6          |
| स्रवगे य खीणमोहे        | २४६    | १२          | लं वज्मई तं तु         | ९६  | १७         |
| खनगो य खीणमोहो          | २४७    | २१          | ज वज्मइति भणियं        | ९७  | २२         |
| खीणाइतिगे असंख-         | २४३    | 38          | जं समयं जावद्याई       | २२८ | १६         |
| खीणे खवगनिगंठो          | ३३५    | હ           | र्ज सम्बद्यातिपर्तं    | २२८ | २०         |
| रा                      |        |             | जदि मरदि सासणो         | ३२६ | २३         |
| गड अणुपुरिव दो दो       | ३२९    | ર્ર         | जदि सत्तरिस्स पुत्तिय- | ११६ | १७         |
| गंटिति सुहुट्मेयो       | ? 44.5 | ₹0          | जिमह निकाइयतित्य       | ९६  | २४         |
| गुणसद्दि अपमत्ते        | १२६    | ર <b>પ્</b> | जा अपमत्तो सत्तर्ह-    | દરૄ | १९         |
| गुणसेढी निक्केबो        | २४८    | ₹0          | जा पुगिदिजहस्रा        | १०८ | १०         |
| _                       | 100    | 10          | जा जं समेच्च हेउं      | ५३  | १२         |
| घ                       |        |             | जीवस्सज्सवसाया         | २२१ | १९         |
| याइयिहङ्को दल्खियं      |        | २३          | जुगवं संजोगिता         | ३३९ | 74         |
| घातितिमिच्छ कसा         | या ६   | १९          | जोगा पयडिपदेसा         | 300 | 20         |
| " "                     | १५     | २२          | जोंगो विरियं थामो      | १५० | ર્દ        |
| घोसाढड निवुवमो          | १७८    | २०          | 3                      |     |            |
| च                       |        |             | टिईवंघो दलस्स टिई      | 46  | २२         |
| चटगह्या पजता            | 38€    | २०          | टिइबंधज्मवसाया         | 300 | <b>२</b> ३ |
| 25 35                   | २५४    | 33          |                        | 4.0 | • • •      |
| चटतिट्राण रमाइ          | १८०    | Ę           | ग्                     |     |            |
| <b>घडणोद्</b> रकालादो   | ३२६    | १९          | णित्य अणं उवसमगे       | ३३३ | १२         |
| चरिमअपुण्णमवत्ये        | रे २९४ | २१          | णभ चडवीसं वारस         | ७४  | १७         |

#### ३ परिशिष्ट

| लोगस्म पएसेसु          | २७९ | २०        | सन्वाण ठिई असुभा          | १२५        | २१        |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------|------------|-----------|
| व                      |     |           | " "                       | १४६        | २४        |
| वग्गुवकोसिठई्ण         | ११० | १         | सन्वावरणं दुन्वं          | २३२        | १०        |
| वालेसु अग्राणि         | २६६ | २१        | सब्दुक्कोसरसो जो          | २२९        | २१        |
| वासूप वासूअ वरदिरु-    | १४५ | १३        | सब्बुवसमणा मोहस्स         | 7          | 28        |
| विजयाइसु दो वारे       | १९  | २१        | सब्वे वि य अइ्यारा        | 84         | २१        |
| विणिवारिय जा गच्छ      | इ ३ | २४        | सादि अवधवधे               | १५         | 88        |
| वीयकसायाणुद्ये         | ४४  | २२        | साए बारस हारग             | ११९        | १८        |
| वृद्धास्तु ग्याचक्षते  | २६८ | १९        |                           | ₹ <b>७</b> | 3         |
| वेउग्विछक्कि तं        | ११४ | १५        | सासणमीसे मीसं             | •          | _         |
| वोलीणेसुं दोसुं        | १०१ | १७        | साह।रमप्पर्जर्स           | ३२९        | 28.       |
| श                      |     |           | सीदी सट्ठी तालं           | १२०        | ११        |
| श्रेणेः समाप्तौ च      | ३२६ | 6         | सुक्किलसुरभीमहुराण        | 38         | २३        |
|                        |     |           | सुखवेदनीयादिकमं           | 66         | १८        |
| स                      |     |           | सुरनारयाउयाणं दस          | 888        | १५        |
| 'सञ्जमुम्मुहु'ति       | १८६ | १२        | सुरनारयाउयाण अयरा         | १०१        | १५        |
| संसारम्मि अंडतो        | २७३ | १९        | सुहदुक्खणिमित्तादो        | २२५        | १२        |
| सत्यमेतत् केवल         | १४० | २३        | सेढि असखेज्जसो            | ३००        | २१        |
| सत्तावीसहिय सय         | ५ र | १५        | सेसाण पजत्तो              | १११        | १२        |
| स्पर्शरसगन्ध           | २१७ | २४        | सेसाणुक्कोसाउ             | १०८        | <b>१३</b> |
| सम्मत्तस्स सुयस्स य    | १९  | १९        |                           | •          | • •       |
| सम्मत्तदेससपुन         | २४३ | १९        | सेसा साई अधुवा            | २९५        | २४        |
| सम्मतुप्यत्तीये        | २४६ | १०        | सेंद्रान्तिकानां तावदेवत् |            | २०        |
| सम्यन्द्ष्टेरधः सप्तम- | ४०  | ७         | सोलट्ठेक्किगिछुक्क        | ३३९        | १९        |
| सयलरसरूपगधेहिं         | २२२ | १५        | सोवक्कमाउया पुण           | १०३        | १२        |
| सब्बट्ठिदीणमुक्कसओ     | १४७ | २४        | ह                         |            |           |
| सम्वाणिव आहारं         | ३७  | <b>२२</b> | होइ अणाइ अणंती            | १०         | २७        |

| • •                       | 0.16                                |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 7.1                       | प्रमाणांगुलनिप्पन्न ३१२ १५          |
| 'पजनसाणे' तस्याः-         | 'দ্                                 |
| प्रातपतम् र र र           | 0.0                                 |
| पञ्चसंग्रहे तु ११३ १८     | फह्दयगे एक्केक्के ३०३ १७            |
| पञ्चरसपञ्चवण्णेहिं २१९ १३ | व                                   |
| पञ्चग्रह पिण - २२१ १४     | वधट्ठाणा तिदसट्ठ ६९ २१              |
| पडिवर्त्ताए अविरय ३३० ११  | नंभति देवनारय १०२ र                 |
| पदमिल्लुआण उद्देष ४४ २०   | बद्धाक पहिवन्नी सेढि ६२ र           |
| पढमकसाए समयं ३३० १६       | न्यान पहिन्त्रो पढम २२१ भ           |
| पण्णाण् अविभागं ३०१ १०    | वद्धाक पढिवन्नो नियमा १२४ र         |
| पत्तेयगतणुसु वायर २१४ १   | ५ वहुमागे समभागी २२५                |
| पयड्ठिड्रसपप्सा ६० २      | ३ वादरमष्टस्पर्शे २२० १३            |
| पयडिपणुसवधा ५९            | ५ विइयतइएसु मिस्सं ३६ २२            |
| परमाणुसंखऽसंखा २१४        | स ७७ १६                             |
| परम्परं सूक्षमम् २१२      | २५   भेद्रंण अवत्तव्य।              |
| परिणामालंबण गहण १५०       | २१ म                                |
| प्रियासंखेजसे १०१         | ०० माण्यगद्सहगयाला ५००              |
| पिलयामंखो सासाय २६०       | २'३ मिच्छं सुहुमस्स घादाआ १७        |
| प्रत्योपमासंख्येयभाग- २५८ | २३ मिच्छता संकती                    |
| पिलयामंखेजदिमा ३०३        | १५ मोतुमकसाइ तणुया ८८               |
| पिंडपगतीसु वर्गां २३१     | २० मोहे दुहा चउद्धा                 |
| पुगालविचार्देहोद्येण १५१  | १५ मोहाउयवजाणं २९५ २०               |
| पुद्गलानां परमाण्नाम्२८१  | च च                                 |
| पुष्त्रसम् उ परिमाणं ९८   | २३ भनो प्रताप्तासस्यक्तवस्त- १३९ १९ |
| पुष्वा कोडी जेसि १०१      | २१ यद्यपि वर्णगन्धरसस्पन्न १०५      |
| पुष्टिय उट्छो वनके ५३     | रर ल                                |
| पोगालपरियही इह २७३        | 1:2                                 |
|                           |                                     |

आ

आतमाङ्गुल २६३.२१, आवलो १२०.८, आहारकयोग्यजवन्यवर्गणा २०९.१५ आहारकयोग्य उत्कृष्टवर्गणा२०९ १७, आहारकशरीर २१२.४,

उ

उछ्वासनिश्वास १२० २२, १२१.१ उद्यवासनिश्वासकाल १२१.३, उत्कृष्टवन्ध १३४.३. उत्पल २६२.४, उत्पलाङ्ग २६२.४. उत् इलक्ष्णइलक्ष्णिका २६४४, उत्सेधाङ्क्छ २६४.२०, उत्संज्ञासंज्ञा २६४६, उत्सर्पिणी २६°.३, २७१ १६, उद्दर्तन ९८.१८, उद्दलन २५८.२२. उद्धारपल्य २७१ २१ उद्धारपल्योपमकाल २७१ २३, उद्धारसागरोपम २७१.२३, उर्ध्वरेण २६४८, उपशमश्रणि ३१४.३,

ऊ

जह २६२.१५, जहाङ्ग २६२.१ Ų

एकस्थानिक १७९ ४,

ऋौ

औदारिकवर्गणा २ 🔯 ओदारिकशरीर २११.

क

कमल २६२.१३. कमलाङ्ग २६२.१३ करणलव्धि २७ २, कर्मवर्गणास्कन्ध २०५ ११, कर्मयोग्यजवन्यवर्गणा २११.८, कर्मयोग्यउत्कृष्टवर्गणा २११ १०, कर्मशरीर २१२.८, कर्मवर्गणा २१७.१०, कर्मद्रव्यपरिवर्तन २८१ २३, कालपरिवर्तन २८२.१४ कृतकरण ३३०.१० कुशलकमें ४९ १६, कुमुद २६२ १३, कुमुदाङ्ग २६२.१३, कोटिकोटि ८८१, क्षपकश्रेणि ३२९ १२ क्षद्रभव १२०.३,१२१.१२, क्षेत्रपरिवर्तन २८,२.६, क्षेत्रविपाका ३.१६,

### ४ पश्चमकर्मग्रन्थके अनुवाद तथा टिप्पणी में आगत पारिभाषिक दाव्दोंका कोर्यं

羽

अकुशह निक रा. १७, स्रप्रहणंदंगणा २०६. १७, अगुरूख्यु २१९. २३, २२०. २२, अवातिनी ३ ६, ४३. ११, अजवन्यवन्ध १३४. ११. **यहढ २६२. ३, २६२. १५,** यहदाङ्ग २६२. २, २६२. १४. अडापल्य २७२. १३, अद्यापल्योपम २७२. १४, अदासागर २७२ १५, अध्यवसायस्थान १५६. २३, अञ्जबविवनी २. ११, अञ्जवोदया २.१६, २०.७, अध्यसत्ताका ३.१, सञ्जवन्ध १५.१७, १३४.१७ अनन्ताणवराणा २०६.१५ अनन्तानन्ताणवराणा २०६ १६, अनादिअनन्त १०.१८, अनादिसान्त ११४, अनादियन्य १५ १५, १३४.१५, अनिवृत्तिकरण २८.२, अनुक्तृष्टवन्ध १३४.६, अन्तःकोटीकोटी सागर ९५.११, अन्तरकरण ३०.१८, अपरावर्तमाना ३.१३, अपवर्तन ९८ १९, अपूर्वकरण २८.२, अवाधाकाल ९२.१५, अयुत २६२.५, अयुताङ्ग २६२.५, अर्थनिपूर २६२.५, अर्थनिपुराङ्ग २६२५, अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन २८२५, अल्पतरबन्ध ६४.१९, अवस्थितवन्य ६५ ८, ६६.१२, अवक्तव्यवन्य ६५.१२, ६६.१५, अवव २६२.४, अववाङ्ग २६२.३, अवस्पिणी २६९.३, २७१.१७, अविभागीप्रतिच्छेट् ३०१ २४, अमंस्याताणुवर्गणा २०६.१४,

1 इसमें प्राप उन्हों शस्त्रोंको स्थान दिया गया है जिनकी परिभाषा अनुवार सा टिप्यन दी गरे है। प्रत्येक शस्त्र के आगे का अद्ग एष्ट, का स्चन है, तथा दिन्दु के बाद का अद्गपक्ति का मुचक है। परमाणु २२०.१, परावर्तमाना ३.१०, पल्योपम २६३.११, पाद २६४२१, पापप्रकृति ३९, ४८.१०, ४९.१८, पुण्यप्रकृति ३८, ४८९, ४९.१७, पुद्गलविपाका ३.२३, पुद्गल २१७.२२, पुद्गलपरावर्त २७२.८, पुद्गलपरिवर्तन २८२.४, पूर्व ९९ १५, २६२.१, पूर्वाङ्ग २६१.२०, प्रकृतिबन्ध ५८ ११, प्रतर ३०८.११, ३१२.३, प्रदेशबन्ध ५९.४, २०५.११, प्रदेश २०५७, प्रमाणाङ्गुळ २६४.२४, २६५.१२, प्रयुत २६२५, प्रयुवाङ्ग २६२.५, प्राण १२०.२३, व

बन्ध ५८६, बन्धस्थान ६१ २, बादर उद्धारपल्योपम २६७ ५, बादर उद्धारसागरे 🔭 २६७.६, बाद्र अद्धापल्यों

वादर अद्धासागरोपम २६८.१३, बादर क्षेत्र पच्योपम २६९ १०, वाद्र क्षेत्र सागरोपम २६९ १३, बाद्र द्रम्यपुद्गलपरावर्त २७३.१०. २२, २७४.७, 😽 बादर क्षेत्रपुद्गलपरावर्त र्वेष्ट् २ २०, चाद्र कालपुद्गलपरावतं २७६.४, २७७.१८. वादर भावपुद्गलपरावर्त २७६.७, २७८.१८,

भं

भवविपाका ३.२१, भवपरिवर्तन २८३१. भावपरिवर्तन २८३.२०, भावपरमाणु ३०१.२४, भावाण् २२१.१७, भाषाप्रायोग्य जघन्यवर्गणा २१० १०, भाषाप्रायोग्य उत्कृष्टवर्गणा २१०.१२, भूयस्कारबन्ध ६२.८, ६६.५,

मनोद्रव्ययोग्यजघन्यवर्गणा २१०.२५ मनोद्रुष्ययोग्यउत्कृष्टवर्गणा २११.३, महालताङ्ग २६१ २५. महालता २६१.२५, महानलिन २६२.१२, महानलिनाङ्ग २६२.१२,

ग

गव्यूत २६४.२२, गुणश्रेणिरचना २७ २२, गुणश्रणिनिर्जरा २४४.१६, गुणश्रेष्ट् पूर्ण २०, २४७ १२, २४९ १६, २५३.५,

गुणहानि ३०४.२०, गुणाणु २२१ १७, गुरूलघु २१९.२२, २२०.२१, यन्थि २७.२२,

घ

घटिका १२१.५, घातिनी ३.३, ४३.१०,

च

चतुःस्थानिक १७९.११, चूलिकाङ्ग २६२.६, चृलिका २६२.६,

জ

जधन्यवन्य १३४.९, जीवविपाका ३ १६, जीवविपाकिनी ५५.३,

त

तेंजसप्रायोग्यजवन्यवर्गणा २०९.२४, तेंजसप्रायोग्य उत्कृष्टवर्गणा २१०.१, वेजसप्रारीर २१२.५, त्रसरेण २६४.९, २६५ ७, त्रिस्थानिक १७९.८, च्रिटिताङ्ग २६२.१, २६२.१४, च्रिटित २६२.२, २६२.१४, च्रिटिरेणु २६५.७,

द्

देशघातिनी ४४.१७, दृष्यपरिवर्तन २८२४, द्विस्थानिक १७९.६,

ध

धनुप २६४.२२, ध्रुववन्धिनी २.८, ५.१, ध्रुवसत्ताका २.१९, ध्रुववन्ध १५.१६, १३४.१६, ध्रुवोदया २.१४,

न

नयुत २६२ ६, नयुताङ्ग २६२.५, निल्न २६२ ४, २६२.१२, निल्नाङ्ग २६२.४, २६२.१२, नाली १२० २५, १२१.५, निकाचित ९८.१७, निरुपक्रम आयु ९९.२, नोकर्मद्रस्य परिवर्तन २८१.१५,

पद्म २६२.४. हेन्.१२, पद्माङ्ग २६२.४ ृहर.१२.

## ई पश्चमकर्मग्रन्थके अनुवाद, टिप्पणी तथा प्रस्तावनामें उपयुक्त ग्रन्थोंकी सूची तथा सङ्केतविवरण

अनुयोग० स्० े अनुयोगद्वारस्य, आगमोदयसमिति सूरत । अनुयोग० अनुयोगद्वार टीका-आगमोदयसमिति स्रत । अभिधर्म०-अभिधर्मकोश, ज्ञातमण्डल प्रेस काशी। अभिधर्मे व व्या व े अभिधर्मकोशन्यास्या, ज्ञानमण्डल प्रेस काशी। अभिव्या आव० नि०—आवश्यकनिर्युक्ति, आगमोदयसमिति सूरत । आव० ति० टी०—आवश्यकनिर्धुक्ति मलयटीका, आगमीदयसमिति । कर्मप्रकृति (चूणि सहित)-कुर्मप्रकृतिकी उपाध्याय यशोविजयकृत टीका कर्मप्रकृति मलय० टी०-कर्मप्रकृति की मलयगिरि टीका केर्मग्रन्थ की स्वोपज्ञ टीका—श्री जैन आत्मानन्द समा भावनगर। काललोकप्रकारा—देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार संस्था स्रत । क्षपणासार—भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता । गो० कर्भकाण्ड े —गोमदृसार कर्मकाण्ड, रायचंद जैन शास्त्र माला कर्भकाण्ड वम्बई ।

१ अनुवाद अ जहां कहीं केवल कर्मग्रन्थ लिखा है, वहां पश्चम कर्म-

# त्रमकनंद्रन्यकी गाथाओंमें आये हुए विण्डपकृतिके स्चक शब्दोंका को श

| _                   | ह्म अभा इ   | ।॰दाका को           | श                      |
|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| शब्द                | गाथ         | 1                   | ••                     |
| <b>आकृति</b> त्रिक  |             | 1,000               |                        |
| आयुत्रिक            | ٠. ٢        | उपगात्रक            |                        |
| आवरण                | ؟<br>ع      | . । ७। ध्रावान्त्रः |                        |
| आहारकसप्तक          | २,४५,९९     | नरत्रिक             |                        |
| आहारकदिक            | 505         | नरकत्रिक            | १६                     |
| उच्छ्वासचतुष्क      | ६१,६७,७०,९२ | नरकद्विक            | , ,                    |
| उद्योतित्रक         | 6           | पराघातसप्त          | क                      |
| उद्योतदिक           | २१          | प्रत्येक अप्रक      |                        |
| औडारिकसप्तक         | ६१          | मनुष्यद्विक         |                        |
| औदारिकदिक           | 6           | वर्ण                | ۶,                     |
| खगविद्विक           | ४४,६८       | वर्णचतुष्क          | D C 01.                |
| गोत्रहिक            | 9           | वर्णादिवीस          | २,६,१५,                |
| जातित्रिक           | १४,२०       | विकलत्रिक           | Y3 6.6 6               |
| तनुअष्टक            | २०          | वेदत्रिक            | ४३,५६,६                |
| तनुचतुष्क           | १४,१९       | वैकियण्कादृश        |                        |
| विर्योग्द्रिक १,१६, | ~ == - 78   | वैकियदिक            |                        |
| विर्यक्तित्रक       | ४४,६६,७२,९९ | वैकियपट्क           | ४३,६                   |
| वैजसकार्मणसप्तक     | ५६          | सुभगचतुष्क          |                        |
| तंजसचनुष्क          | 6           | सुभगत्रिक           | Ęo                     |
| त्रमादित्रीस        | ६७,७३       | सुरत्रिक            | 4.                     |
| त्रगद्शक            | ३,८,१४,१९   | सुरद्भिक            | ४३                     |
| त्रमत्रिक           | १५,६७ ।     | <b>प्</b> रमत्रिक   | ۶٦<br>۲३               |
| <b>प्र</b> सचतुष्क  | ₹0   ;      | त्यानिङ्गित्रक      | ે <del>૧</del><br>ધ ૬, |
| दुर्भगचतुष्क        | ५०,७३ ।     | <b>भावरदशक</b>      | ्रिस<br>इस             |
|                     | ₹0 :        | to the second       | , १२<br>. १६ -         |
|                     |             | -4 B                | . 1 4                  |

| श     | शब्द                            |                 |
|-------|---------------------------------|-----------------|
| 6     | दुर्भगत्रिक                     | गाथ             |
| ₹     | दो युगल                         | 4               |
| 3     | नरत्रिक                         | ८,६१,९३         |
| 3     | नरकत्रिक                        | १५              |
| 2     | <b>नर</b> कद्विक                | १६,५६,६६,९३     |
|       |                                 | ४३,६१,९९        |
|       | पराघातसप                        | क १५            |
| 1     | प्रत्येक अप्टक                  | - 88            |
| 1     | मनुष्यद्विक                     | ९,६२,६८,७३      |
|       | वर्ण                            | १४              |
|       | वर्णचतुष्क                      | २,६,१५,१७,६७,७३ |
|       | वर्णादिवीस                      | 6               |
|       | विकलत्रिक                       | ४३,५६,६६,७१,९९  |
| 3     | नेदत्रिक                        | •               |
| 1     | ने किय प्काद्श                  | , ,             |
| -     | । क्यद्रिक                      | ४३,६७,९१,९३     |
| Ĉ     | कियपट्क                         | ૪૫,७१           |
| 7     | भगचतुक                          | ₹0              |
|       | <b>मगत्रिक</b>                  | ६०,७३,९१        |
| -     | रत्रिक                          | 24,98           |
|       | रद्विक                          | ४३,६७,९३        |
| सूर   | समित्रक                         | ४३,६६,७१        |
| स्त्र | <b>रान</b> िंड त्रिक            | 4६,६९,९९        |
| γų    | यानद्वित्रिक<br>विरदशक<br>चित्र | हरा १७,६१       |
| •     | tra .                           | 118. J. F.      |
|       | -                               | HAT I POPUL     |

स

संख्याताण्वर्गणा २०६.१४, सज्ञासज्ञा २६५.६, सम्यक्त्वमोहनीय ३३.२. २३, सम्यक्मिध्यात्वमोहनीय ३३ ३, सर्वघातिनी ४३.१३, सादि अनन्त ११/.७, सादिसान्त ११.१०, सादिवन्ध १५.१३, १३४.१४, सास्वादनसम्यग्हष्टि ३४.२५, सुक्ष्म उद्धारपत्योपम २६८.५, सुक्ष्म उद्धारसागरोपम २६८ ६ सुक्ष्म अद्यापल्योषम २६८ १५, सुक्ष्म अद्धासागरोपम २६९.२, सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम २७०.३, सुक्ष्म क्षेत्रसागरोपम २७०.४,

सुक्ष्मद्रव्यपुद्गलपरावर्तं २७३.१२.

२४, २७४.१२, २७५.९,

स्क्षित्रपुद्गलपरावर्त २७६.१०, स्क्ष्मकालपुद्गलपरावर्त २७६.१०,

सूक्ष्मभावपुद्गलपरावर्त २७६.११, २७८.२२,

स्तोक १२०.२४, १२१.४, स्थितिस्थान १५४.४, स्थितिवन्ध ५८.१, स्पर्देक ३०२.५, ३०४.२०,

ह

हाथ २६४.२२, हुहुअझ २६२.४. हुह २६२४.

महापद्मा २६२.१३,
महापद्माङ्ग २६२.१२,
महाकमल २६२.१३,
महाकमलाङ्ग २६२.१३,
महाकुमुद्धान्प १६२.१४,
महाकुमुद्धाङ्ग २६२.१४,
महाकुदित २६२.१४,
महाअडड २६२.१५,
महाअडडाङ्ग २६२.१५,
महाअडडाङ्ग २६२.१५,
महाअडडाङ्ग २६२.१५,
महाअडडाङ्ग २६२.१५,
महाकहांग २६२.१५,
महाकहांग २६२.१५,
महाकहांग २६२.१५,
महाकहांग २६२.१५,
महाकहांग २६२.१५,

य

यथाप्रवृतकरण २८४, यवमध्यभाग २६४.२०, यृका २६४१९, योग १५१.१३, योगस्थान ३०२ १९, ३०४.२१, योजन २६४. २३,

> **†** পুণ চ

रथरेणु २६४९, २६५८. रमबन्ध ५९३, १७०.९, रसाणु २२०.२, ल

छताङ्क २६१.२४, छता २६१.२४, छव १२०.२४, १२१.४, छीख २६४.१९,

व

वर्ग ३०४.१९, वर्गणा २०६.९, ३०४.२०, वितस्ति २६४.२१, विपाक ५२.६, वीर्य परमाणु ३०१.२३, वैक्तिय योग्य जवन्य वर्गणा २०९१, वैक्तिययोग्य उत्कृष्टवर्गणा २०९.६, वैक्तियशोग्य उत्कृष्टवर्गणा २०९.६, व्यवहारपत्योपम काळ २७१.१८ व्यवहारपत्योपम काळ २७१.१८

शीर्षप्रहेलिकाङ्ग २६२.६, २६२.१६, शीर्षप्रहेलिका २६२.६, २६२.१६, श्रेण ३०८.११ ३१२.१.

श्रेणि ३०८.११, ३१२.१, इस्टक्ष्णरस्टक्षिणका २६४.५,

व्यासोच्छ्वासकाल १२१.२, स्वासोच्छ्वासयोग्य जबन्यवर्गणा

२१०.१८

श्वासोख्वास/६्यडक्टवर्गणा २०१०.२०.०

# ई पश्चमकर्मग्रन्थके अनुवाद, टिप्पणी तथा प्रस्तावनामें उपयुक्त ग्रन्थोंकी सूची तथा सङ्केतविवरण

अनुयोग० सू० ो अनुयोगहारस्त्र, आगमोदयसमिति सूरत । अनुयोगद्वार टीका-आगमोदयसमिति स्रत । अभिधर्म०—अभिधर्मकोश, ज्ञानमण्डल प्रेस काशी। अभिधर्मे व्या विश्व विश् अवि नि - आवश्यकनिर्युक्ति, आगमोद्यसमिति सूरत । आव० ति० टी०--आवश्यकनिर्युक्ति मलयटीका, आगमोदयसमिति । कर्मप्रकृति (चूणि सहित)-कर्मप्रकृतिकी उपाध्याय यशोविजयकृत टीका कर्मप्रकृति मलय० टी०-कर्मप्रकृति की मलयगिरि टीका केमग्रन्थ की स्वोपश टीका—श्री जैन भात्मानन्द सभा भावनगर। काललोकप्रकाश—देवचन्द लालमाई पुस्तकोद्धार संस्था स्रत। क्षपणासार—भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकता । गो० कर्भकाण्ड | —गोमदृसार कर्मकाण्ड, रायचंद् जैन शास्त्र माला क्रमकाण्ड वम्बर्ड ।

१ अनुवाद क्या जहां कहीं केवल कर्मग्रन्थ लिखा है, वहा पश्चम कर्म-भन्य ही समझना च

### भू सम्बन्धिन विश्व माथाओं में आये हुए विण्डप्रकृतिके सूचक शब्दोंका कोश

| शब्द                | गाथा          | शब्द           | गाथा            |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
| आकृतित्रिक          | 4             | दुर्भगत्रिक    | ५६              |
| आयुत्रिक            | ४३            | दो युगल        | ८,६१,९२         |
| आवरण रि०-           | २,४५,९९       | नरित्रक        | १५              |
| आहारकसप्तक          | 9             | नरकत्रिक       | १६,५६,६६,९३     |
| आहारकद्विक          | ६१,६७,७०,९२   | नरकद्विक       | ४३,६१,९९        |
| उच्छ्वासचतुष्क      | 6             | पराघातसप्तक    | १५              |
| उद्योतित्रक         | <b>२</b> १    | प्रत्येक अप्टक | १४              |
| उद्योतद्विक         | ६१            | मनुष्यद्विक    | ९,६२,६८,७३      |
| औदारिकसप्तक         | 6             | वर्ण           | १४              |
| औदारिकद्विक         | ४४,६८         | वर्णचतुप्क     | २,६,१५,१७,६७,७३ |
| खगितद्विक           | 9             | वर्णादिवीस     | 6               |
| गोत्रह्कि           | १४,२०         | विकलित्रक      | ४३,५६,६६,७१,९९  |
| <b>জা</b> রিশ্লিক   | २०            | वेदत्रिक       | ٤               |
| तनुअष्टक            | १४,१९         | वैकियपुकाद्य   | π               |
| वनुचनुष्क           | २१            | वैकियद्विक     | ४३,६७,९१,९३     |
| तिर्योग्दक ९,१      | ६,४४,६६,७२,९९ | वैकियपदक       | ४५,७१           |
| तिर्थिक्त्रिक       | <b>પ્</b> દ   | सुमगचतुष्क     | २०              |
| तेजसकार्मणसप्तः     | क <i>८</i>    | सुमगत्रिक      | ६०,७३,९१        |
| तंत्रयचतुष्क        | ६७,७३         | मुरत्रिक       | १५,९१           |
| त्रमादिवीय          | ३,८,१४,१९     | 1 _            | ४३,६७,९३        |
| त्रशद्शक            | १५,६७         |                | ४३,६६,७१        |
| त्रमत्रिक           | २०            | स्यानिहंत्रिव  | ह ५६,६९,९९      |
| त्रयचनुष्क          | ६०,७३         | स्थावरद्रशक    | र्क १७,६१       |
| <b>हुने</b> गचनुष्क | २०            | 1 2            | A S. A. S.      |

### र्द पश्चमकर्मग्रन्थके अनुवाद, टिप्पणी तथा प्रस्तावनामें उपयुक्त ग्रन्थोंकी सूची तथा सङ्केतविवरण

अनुयोग० सू० े अनुयोगहारस्त्र, आगमोदयसमिति सूरत । अनुयोगद्वार टीका-आगमोदयसमिति स्रत । अभिधर्म०-अभिधर्मकोश, ज्ञानमण्डल प्रेस काशी। अभिधर्मकोशब्याख्या, ज्ञानमण्डल प्रेस काशी। आव० नि०—आवश्यकनिर्युक्ति, आगमोद्यसमिति सुरत । आव० नि० टी०—क्षावस्यकिनर्युक्ति मलयटीका, आगमोदयसमिति । कर्मप्रकृति (चूणि सहित)-कर्मप्रकृतिकी उपाध्याय यशोविजयकृत टीका कर्मप्रकृति मलय० टी०-क्रम्प्रकृति की मलयगिरि टीका केर्मग्रन्थ की स्वोपझ टीका—श्री जैन आत्मानन्द समा भावनगर। काललोकप्रकाश—देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार संस्था सूरत। क्षपणासार—भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकता । गो० कर्भकाण्ड े —गोमदसार कर्मकाण्ड, रायचंद जैन शास्त्र माला कर्भकाण्ड

१ अनुवाद के जहां कहीं केवल कर्मग्रन्थ लिखा है, वहा पश्चम कर्म-ग्रन्थ ही समझना च

### ब्रिश्चमकर्नकर्वकी गाथाओंमें आये हुए पिण्डप्रकृतिके सूचक शब्दोंका कोश

|                         | ſ                  |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| शब्द                    | गाथा               | 4            |
| आकृतित्रिक              | 6                  | 3            |
| आयुत्रिक 🦯 🦯            | ४३                 | 01.70        |
| आवरण रि॰                | २,४५,९९            | =            |
| <b>आहारकसप्तक</b>       | ९                  | 4            |
| आहारकद्विक ६            | १,६७,७०,९२         | Ŧ            |
| <b>उ</b> च्चासचनुप्क    | 6                  | ŧ            |
| उद्योतित्रक             | <b>२</b> १         | 3            |
| <b>उद्योतद्विक</b>      | ६१                 | :            |
| औदारिकसप्तक             | 6                  | ,            |
| औदारिकद्विक             | ४४,६८              |              |
| खगतिद्विक               | 9                  | ,            |
| गोत्रहिक                | १४,२०              |              |
| <b>जातित्रिक</b>        | २०                 |              |
| वनुवरक                  | १४,१९              |              |
| तनुचनुष्क               | २१                 |              |
| विर्योग्द्रक ९,१६,१     | <i>४</i> ,६६,७२,९९ |              |
| <b>तिर्थ</b> क्त्रिक    | ५६                 |              |
| <b>र्वजसकार्मणसप्तक</b> | 6                  | A CONTRACTOR |
| तंत्रमचतुष्क            | ६७,७३              |              |
| <b>त्रसादिबीम</b>       | ३,८,१४,१९          | 1            |
| प्रगद्शक                | १५,६७              | . I          |
| त्रमत्रिक               | २०                 |              |
| <b>श</b> यचनुष्क        | ६०,७३              |              |
| दुर्भगचतुष्क            | २०                 |              |
|                         |                    | -            |

| •              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शब्द           | गाथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| दुर्भगत्रिक    | ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दो युगल        | ८,६१,९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नरत्रिक        | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नरकत्रिक       | १६,५६,६६,९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नरकद्विक       | ४३,६१,९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पराचातसप्तक    | : १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रत्येक अष्टक | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मनुप्यद्विक    | ९,६२,६८,७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वर्ण           | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वर्णचतुष्क     | २,६,१५,१७,६७,७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वर्णादिवीम     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विकलत्रिक      | ४३,५६,६६,७१,९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वेदत्रिक       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वैकियएकाद्     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वैकियद्विक     | ४३,६७,९१,९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वैकियपदक       | ४५,७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सुभगचतुष्क     | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सुमगत्रिक      | ६०,७३,९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सुरत्रिक       | १५,९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सुरद्दिक       | ४३,६७,९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्क्षित्रक     | ४३,६६,७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्यानहिंत्रिक  | as of the same of |
| स्या्वरद्रशक   | ्रस १७,६१<br>८ ८ ८ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| । १त्          | 製造 水产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| कर्म नाम नेपान नेपान वंद संगासनी गासी              | uı)        |
|----------------------------------------------------|------------|
| १२ पुरागा ग्रीर जैनधर्म-लेखक पं० हंसराजजी शास्त्री | (11)       |
| १३ मक्तामर कल्याण मन्दिर स्तोत्र-हिन्दी अनुवाद     |            |
| 🖟 सहित मूल तथा हिन्दी                              | =)         |
| १४ वीतराग स्तोत्र-हिन्दी यनुवादक पं० वृजलालजी      | =)         |
| १५ अजित शान्ति स्तोत्र—हिन्दी यनुवादक मुनि श्री    |            |
| माणिक्य विजय जी ।                                  | )11        |
| १६ श्री उत्तराध्ययन सूत्र सार-लेखक मुनि श्री       |            |
| माणिक्य विजय जी ।                                  | =)         |
| १७ वारह व्रत की टीप-लेखक मुनि श्री दर्शनविजय जी    | <u>=</u> ) |
| १८ जिन कल्या गाक संग्रह-इसमें २४ भगवान् के कल्या-  |            |
| गाक कहाँ चौर कव हुये सव वतलाया है।                 | -)         |
| १६ ज्ञान थापने की विधि-ज्ञान पंचमी के तप करनेवालों |            |
| को यह पुस्तक व्यवश्य मॅगानी चाहिये।                | <b>=</b> ) |
| २० भजन पचासा-कर्चा सेठ जवाहरलालजी नाहटा,           |            |
| इसमें कुरीति सुधार के ऊपर वड़े मनोहर गायन है।      | -)II       |
| २१ भजन मंजूपा-कर्चा सेठ ऋपभदासजी नाहटा सिक-        |            |
| न्दरावाद, इसमें नवीन राग रागनी स्तवन के है।        | )11        |
| ्रे.२२ हिन्दी जैन शिचा भाग १—लेखक श्रीलदमीचन्दजी   |            |
| वीया, पाठशालाच्यों में पढ़ाने योग्य है।            | )[[        |
| , .२३ हिन्दी जैन शिवा भाग २—लेखक श्रीलपूर्वन्दजी   |            |
| वीया, पाठराालाच्यां में पढ़ाने योग्य है।           | 1.1        |

| २४ हिन्दी जैन शिचा भाग ३—लेखक श्रीलच्माचन्दजा         |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| घीया, बच्चों को पढ़ाने के लिये सर्वी त्तम पुस्तक है।  | · -)II |
| २५ हिन्दी जैन शिचा भाग ४—लेखक श्रीलदमीचन्दजी          |        |
| घीया, पाठशालात्रों में पढ़ाने योग्य है।               | =)     |
| २६ कलियुगियों की कुलदेवी-कर्त्ता सेठ जवाहरलालजी       | ,      |
| नाहटा, इसमें वेश्या नृत्य का खएडन है।                 | )11    |
| २७ सदाचार रचा, प्रथम भाग-कर्चा सेठ जवाहर-             |        |
| लालजी नाहटा, इसमें ब्रह्मचर्य से अष्ट करनेवाली        |        |
| ५४ कुरीतियों का ख़रउन किया गया है, यदि गृहस्थ         |        |
| अपनी सन्तान को सदाचारी वनाना चाहें तो इसे             |        |
| श्रवश्य पढ़ें श्रोर इन कुरीतियों से बचावें तो शर्तिया |        |
| सन्तान सदाचारी बन सकती है।                            | 1-)    |
| २ <b>८ प्राचीन कविता संग्रह</b> —सेठ जवाहरलालजी नाहटा |        |
| द्वारा संग्रहीत, इसमें शत्रुञ्जय का रास, गौतम         |        |
| चामी का रास, हो रानी पद्मावती, पुराय प्रकाश           |        |
| स्तवन, श्रावक की करगाी, महावीर स्वामी का पार-         |        |
| गादि घनेक पाचीन कवितायें है।                          | (=)    |
| २६ देव परीचा—                                         | -)11   |
| ३० विमल विनोद-कर्ता मुनि श्री विमल विजयजी,            |        |
| इसमें विधवा व्याह का खगडन उपन्यास के ढंग पर           |        |
| किया गया है और खार्घ्य समाज के सिद्धान्तों का         | ;      |
| इन बड़ी पूसे किया गया है।                             | 11,    |

| र्देश तिलक का व्याख्याने इसमें लोकमान्य पं० वाल-                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| गंगाधर तिलक के जैनधर्म के प्रति क्या भाव थे, सव                      |      |
| वतलाया गया है।                                                       | )(   |
| ३२ पंच तोथ पूजा-श्री विजयवल्लभ स्रिजी कृत                            | -)   |
| ३३ माधव मुखं चपेटिका—                                                | )    |
| ३४ सम डिस्टिगुइश्ड जैन्स(Some distinguished                          |      |
| Jains)—लेखक वाव् उमरावसिंहजी टॉक, वी० ए०                             |      |
| एल-एलं० वी०, दिल्ली।                                                 | 11)  |
| ३५ स्टडो ग्राफ जैनिन्म (Study of Jainism)—                           |      |
| लेखक वावृ कन्नोमलजी एम० ए० जज, धौलपुर।                               | 111) |
| ३६ सप्त भंगीनय (The Supta bhangi Naya)—                              |      |
| , लेखक वावृ कन्नोमलजी एम० ए० जज, घौलपुर।                             | 1=)  |
| ३७ मास्टर पोयट्स आफ इंग्डिया (Master Poets                           |      |
| of Indua)—लेखक ला० कन्नोमलजी एम० ए०,                                 |      |
| नन, घोलपुर ।                                                         |      |
| ३= लार्ड कृष्णाज मैसेज (Lord Krishna's                               |      |
| Message)—लेखक वावू कन्नोमलजी एम० ए०, जज                              |      |
| थोलपुर ।                                                             |      |
| ३८ उपनिषद् रहस्य-वाव् कन्नोमलजी एम० ए० <sup>लज</sup> ः ।<br>धोलपुर । |      |
| . ४० साहित्य संगीत निरूपण—वाव् कन्नोम जी एम०                         |      |
| ं ए० जज, धौलपुर।                                                     |      |
|                                                                      |      |

| २४ हिन्दी जैन शिचा भाग ३—लेखक श्रीलक्मीच         | <b>ा</b> न्दजी |
|--------------------------------------------------|----------------|
| घीया, बच्चों को पढ़ाने के लिये सर्वो त्तम पुस्तक | है। न्रा       |
| २५ हिन्दी जैन शिचा भाग ४—लेखक श्रीलक्मीच         | <b>बन्द</b> जी |
| वीया, पाठशालात्रों में पढाने योग्य है।           | =)             |
| २६ कलियुगियों की कुलदेवी-कर्ता सेठ जवाहरला       | लजी            |
| नाहटा, इसमें वेश्या नृत्य का खराडन है।           | )11            |
| २७ सदाचार रत्ना, प्रथम भाग-कर्ता सेठ जवाहर       | ; <b>-</b>     |
| लालजी नाहटा, इसमें त्रह्मचर्य से अष्ट करनेवार्ल  | Ì              |
| ५४ कुरीतियों का ख़गड़न किया गया है, यदि गृहस्थ   | 4              |
| अपनी सन्तान को सदाचारी बनाना चाहें तो इरे        | से             |
| अवश्य पढ़ें और इन कुरीतियों से बचावें तो शर्तिय  | T              |
| सन्तान सदाचारी बन सकती है।                       | 1-)            |
| २८ प्राचीन कविता संग्रह—सेठ जवाहरलालजी नाहट      | T              |
| द्वारा संग्रहीत, इसमें शत्रुञ्जय का रास, गौतग    | 4              |
| ं स्वामी का रास, हो रानी पद्मावती, पुराय प्रकार  | J              |
| स्तवन, श्रावक की करणी, महावीर स्वामी का पार      | •              |
| गादि अनेक पाचीन कवितायें है।                     | (=)            |
| २६ देव परीचा-                                    | -)11           |
| ३० विमल विनोद-कर्त्ता मुनि श्री विमल विजयजी,     |                |
| इसमें विधवा निवाह का खराडन उपन्यास के ढंग पर     |                |
| किया गया है ीर आर्थ्य समाज के सिद्धान्तों का     | Г              |
| हिन बड़ी पूरी किया गया है।                       | 11.            |
| , J. J.                                          | 41,            |

#### ENGLISH SECTION